#### GOVERNMENT OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

### CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO.

CALL No.

D.G.A. 79.

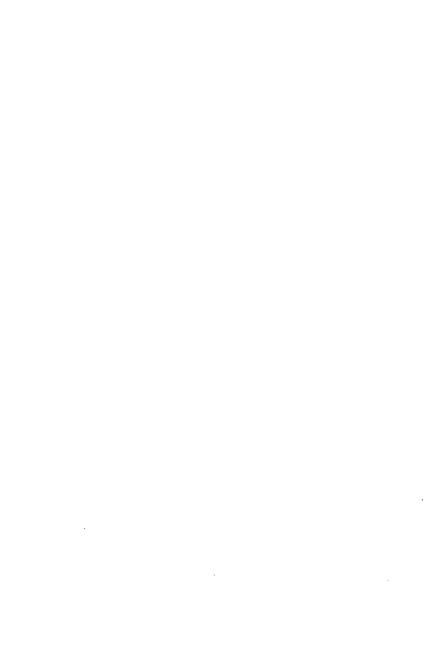

. . . . .

# ब्रह्मवैवर्त पुरारा दितीय खराह

(सरल भाषानुवाद सहित)

40018

सम्पादक:

वेदम्ति, तपोनिष्ठ
पं० श्रीराम शर्मा आचार्य
चारों वेद, १०८ उपनिषद, षट् दर्शन,
२० स्मृतियाँ और १८ पुराणों के

10.91 100/10ha

प्रकाशकः

### संस्कृति संस्थान

ख्वाजा कुतुब (वेद नगर) बरेली

p. B. 1165, Nai Sarak, DELHI-

प्रकाशक ।
डा॰ चमनलाल गौतम
संस्कृति संस्थान
ख्वाजा कुतुब (वेद नगर)
बरेली (उ॰ प्र॰)

\*

सम्पादकः पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

\*

सर्वाधिकार सुरक्षित

\*

प्रथम संस्करण १६७०



\*

मुद्रक: RNTRAL ARCHAROLOGICAL

वनवारीलाल JRRARY, MRW DELHI.

विश्वभाष्ट्रीके 488 8

मथुरा Date 17-10-1970

## भूमिका

"ब्रह्मवेवर्त पुराए।" की कृष्ण चरित्र सम्बन्धी विशेषतायें प्रथम खंड की सूमिका में बतलादी गई हैं। इस दृष्टि से यह अधिकांश पुराए। में पृथक ढंग का माना जा सकता है। इसको उस वैष्णव — सम्प्रदाय का मुख्य — ग्रंन्थ भी कह सकते हैं जो राधा की उपासना को विशेष महत्त्व देते हैं और गोलोक वासी कृष्ण को समस्त देव शक्तियों का अधीश्वर मानते हैं। जैसा हम पहले भी प्रकट कह चुके हैं यह दृष्टिकोण एकांगी है। 'गोलोक' और उसमें निवास करने वाले परमात्मा स्थानीय कृष्ण का ऐसा वर्णन ग्रन्थ किसी पुराण में देखने को नहीं मिलता। 'हरिवंश' भी कृष्ण चरित्र प्रधान पुराण है और 'पद्म पुराए।' में भी कृष्ण की महिमा लिखते हुए यहाँ तक कहा है—

अन्ये सर्वेऽवताराः स्युः क्रुष्णस्य चरितं महत्। भूभारक विनाशाय प्रादुर्भुतो रमापति ।।

तो भी इनमें न 'गोलोक' का उल्लेख है न राघा का। पर'ब्रह्मवैवर्त' के लेखक ने राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में ऐसी सर्वथा कथाएँ भिन्न लिखी हैं, जिन पर ग्रिथिकांश धार्मिक व्यक्ति भी शीघ्र विश्वास करने को तैयार नहीं होते।

"ब्रह्मवंवर्तं" की यह भिन्नता की प्रवृत्ति राधा तक ही सीमित नहीं है, वरन् अन्य कथाओं का भी उन्होंने बहुत रूपान्तर कर दिया है। श्रीकृष्ण को विष मिश्रित स्तनों का दूथ पिलाने वाली पूतना की भागवत्' आदि पुराणों में निन्दा ही मिलती है, पर 'ब्रह्मवंवर्त' उसको पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री बतलाता है और कहा है कि उसने भगवान् कृष्ण के प्रेमवश ही उनको दूथ पिलाया था। जब भगवान् ने उसके प्राणों को खींच लिया तो वहीं पर गिर कर मर गई। तब नन्दजो ने ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक उसका अन्त्येष्ठि संस्कार कराया और उसके शव में से चन्दन, अगुरु और कस्तूरी की मनोहर गन्ध निकली—

ददाह देहे तस्याश्च नन्दः सानन्द पूर्व कम् । चन्दनागुरुकस्तूरी समं संप्राप्य सौरभम् ॥

कुब्जा के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस समय श्रीकृष्ण मथुरा को गये उस समय वह बहुत बुड्ढी श्रौर जजर शरीर वाली हो गई थी। उसने कृष्णजी को चन्दन लगाया श्रौर उनकी दृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त सुन्दर नवयुवती और बारह वर्ष की कन्या के समान होगई—

एतम् भूताञ्च मथुरां हृष्ट्वा कमल लोचनः । ददर्श पिथ कुडजांतां वृद्धामित जरातुराम् ॥ श्रीकृष्ण दृष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता साबभूव ह । सहसाश्री समा रम्या रूपेण यौवनेन च ॥ विह्नशुद्धा सुवसना रत्नभूषण भूषिता। यथा द्वादश वर्षीया कन्या धन्या मनोहरा॥

'श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह श्रत्यन्त वृद्धा कुटजा लक्ष्मी देवी के समान रूप-यौवन सम्पन्न हो गई श्रत्यन्त सुन्दर वस्त्रों तथा रत्न जटित श्राभूषणों से युक्त वह ऐसी घन्य और मनोहर लगने लगी जैसे कोई बारह वर्ष की कन्या हो।"

जाम्बवन्ती का उपाख्यान भीर भी ग्रद्भुत है। लिखा है कि जब गर्गोश जी के पूजोत्सव में समस्त देवगर्गा पथारे तो श्रीकृष्ण की सुन्दर छिव को देखकर पार्वतीजो का चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो गया। इस भावना को समक्त कर शिवजी ने उनके श्रपनी अभिलाषा पूर्ण करने को कहा। इस पर पहले तो पार्वती जी ने शिवजी की बात का प्रतिकार करके कहा कि मैंने तो श्रापको इतनी किठन तपस्या करके प्राप्त किया है श्रीर श्राप मुक्तसे ऐसी बात कहते हैं मानों मेरा त्याग कर रहे हों। पर जब शिवजी ने उन्हें 'कृष्ण-तत्त्व' समकाया कि समस्त जगत में—तीनों लोक में जितने प्राणी—मनुष्य, देव, यक्ष,गन्धर्व, राक्षस स्त्री—पुष्त्रय— बालक हैं, वे सब उन्हों में से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लय होजाते हैं। इसलिये उनके विषय में किसी प्रकार के पाप—पुण्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इस पर देवी पार्वती ने अर्थाश से जाम्बवन्ती के रूप में जन्म

लिया और भगवान् कृष्ण की पटरानी बनीं। जब भगवान के गोलोक जाने का समय आया तो जाम्बवन्ती पूनः पार्वतीजी में ही प्रविष्ट होगई।

भगवान् कृष्ण के अन्तिम समय का वर्णन भी बहुत भिन्न रूप में किया गया है। समस्त पुराणों और इतिहासों में यदुवंश के नष्ट होने का कार्ण पारस्परिक गृह—कलह कही गई है। उस अवसर पर भगवान् कृष्ण द्वारका से प्रभास क्षेत्र में चले थ्राये थे थ्रीर वहीं उनके साथियों ने मदिरा के नशे में कलह करके एक दूसरे के प्राण हरण कर लिये। जब भगवान ने देखा कि सब वीरों का भ्रन्त होगया थ्रीर बलरामजी ने भी योग बल से देह त्याग कर दी, तो वे चन में एक वृक्ष के नीचे लेट गये। चहीं पर जरा नाम के बहेलिये ने हिरन के धोखे से बाण मारकर उनकी जीवन लीला का भ्रन्त कर दिया।

श्रीमद्भागवत और अन्य पुराणों में भी विणित इस प्रसिद्ध कथा को ''ब्रह्मवैवर्त' में बिल्कुल बदल दिया है। उसके अनुसार अंतिम समय में भगवान गोकुल वृन्दावन गये और वहाँ जाकर उन्होंने समस्त गोपों से भेंट की तथा राधाजी की विरह व्यथा ज्ञान्त की। वृन्दावन में उन्होंने गोपों को श्राश्वासन दिया—''हे गोपों के समुदाय! हे बन्धुओ! आप सब सुखपूर्वक रहते हुये स्थिर हो जाग्रो। इस परम पुष्य—स्थल वृन्दावन के निकुञ्जों में कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा सुरम्य रास-मंडल ग्रोर श्रिधशन तब तक निरन्तर ही रहेगा, जब तक इस जगतीतल में चन्द्र ग्रीर दिवाकर रहेंगे।''

उस भ्रवसर पर सिव, ब्रह्म, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, कुवेर, वरुण, पवन आदि समस्त देवों ने भी वहां श्राकर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात् भगवान की मानवी लीला का अन्त किस प्रकार हुग्रा इस विषय में कूछ स्पष्ट न लिखकर इतना ही कहा गया है—

अथ तेषांच गोपाला ययुर्गोलोकमुत्तमम् । पृथिवी कम्पिता भीता चलन्तः सप्तसागरः ॥ हतिश्रयं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः । मूर्ति कदम्ब मूलस्थां विवेश राधिकेश्वरः॥ "इसके श्रनन्तर गोपाल उत्तम 'गोलोक' को चले गये। इससे भूमि बहुत ही भीत और कम्पित होने लगी और सातों समुद्र चलायमान हो गये। ब्रह्मशाप के कारण श्रीहत द्वारकापुरों को त्याग कर राधिकेश्वर भगवान श्रीकृष्ण कदम्ब मूल में स्थित मूर्ति में प्रवेश कर गये। "व्याध के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि "उसे श्रपने लोक में उत्तम स्थान दिया।

इस प्रकार 'ब्रह्मवंवतं' का कथा भाग दूसरे पुराएगों से बहुत भिन्न
ग्रीर निराला है। जैसा हम ग्रन्यत्र भी लिख चुके हैं पुराएगों में लिखी
कथायें इतिहास ग्रीर पुरातत्त्व की कसौटी पर नहीं कसी जातीं, वरन्
उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च ग्रादशों तथा सत्कर्मों की शिक्षा देना
होता है, फिर भी लोक प्रसिद्ध और सर्वमान्य कथाग्रों में इतना अधिक
ग्रन्तर करना ठीक नहीं। इससे सामान्य लोगों में भ्रम और विवाद की
उत्पत्ति होती है और कितने हो लोग सभी प्राचीन कथाग्रों को पूर्णंत:
असत्य मानने लग जाते हैं। कई ग्रष्टययन शील विद्वान् तो ऐसी ही बातों
के कारएा गोकुल के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्णा को ही दो भिन्न व्यक्ति
कहने में संकीच नहीं करते। ऐसी दशा में सर्वथा नई ग्रीर जिनका कहीं
जिक्न भी नहीं मिलता, ऐसी कथायें पुराएगों की मान्यता की दृष्टि से
हानिक र ही हो सकती हैं।

हमने इस तथ्य को दृष्टि गोचर रख कर 'ब्रह्मगैवर्त' के इस संस्करण में से मुख्यतः उन्हीं बातों को कम किया है जिनमें उपरोक्त प्रकार की ब्रुटि जान पड़ती थी। हमारा उद्देश पाठकों को ऐसी पौराणिक सामग्रे! उपलब्ध कराना है, जिससे वे सत्शिक्षाएँ ग्रहण कर सकें ग्रोर प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा-भाव की वृद्धि हो। हमारा विश्वास है कि इस दृष्टि से यह ग्रंथ पाठकों को अवश्य उपादेय जान पड़ेगा।

--सम्पादक

## विषय-सूची

(दितीय खण्ड)

| " ५८          | श्रीक्षण पाद फ्य सोपानम्                          | 3            |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|
| ય્રદ          | <b>श्रीदामा-रा</b> धा कलह वर्णनम्                 | १५           |
| ६०            | नारीणां रक्षक निरूपणम्                            | १८           |
| ६१            | ब्रह्मादिकृत लक्ष्मी नारायण स्तोत्रम्             | २७           |
| ६२            | श्रीकृष्ण-जन्म पूर्वोपक्रम वर्गान                 | ५४           |
| ६३            | श्री यशोदानन्दयोः पूर्व जन्म वृत्तान्तकथनम्       | ४७           |
| ६४            | पूतनामोक्ष वर्णन                                  | 58           |
| ६५            | श्रीकृष्ण बाललीला निरूपणम्                        | 53           |
| ६६            |                                                   | ११०          |
| ६७            | बक-प्रलम्ब-केशीनमुद्धा <b>र वर्</b> णं <b>नम्</b> | १२६          |
| ६८            | · ·                                               | <b>१३</b> १  |
| <b>ૈં</b> ફ દ | कालीय दमनाख्यानम्                                 | १३=          |
| <b>७</b> ०    | ब्रह्मगा गोवत्सादि हरण्प्                         | १४१          |
| ७१            | इन्द्रयाग वर्णनम्                                 | <b>ባ</b> ሂሂ  |
| ७२            | घेनुकासुरोपारूयान <b>व</b> र्णन <b>म्</b>         | १६६          |
| ७३            | गोपी वस्त्रापहरखे जय दुर्गा व्रत कथनम्            | १८१          |
| ७४            | रासक्रीड़ा प्रस्ताव वर्णनम्                       | १६०          |
| ৬ ধ           | जाह्नवी जन्म वृत्तान्तः                           | 200          |
| ७६            | श्रीकृष्ण् चरित्र <b>व</b> र्णन <b>म्</b>         | २०७          |
| <b>৬</b> ঙ    | े श्रीकृष्ण प्रभाव वर्णनम्                        | 297          |
| ৬5            | कंस यज्ञ कथनम्                                    | <i>-</i> २१७ |
| ૭ છ           | कंस-सत्यक परामर्शः                                | २२१          |
| দ০            | अक्रूरहर्षोत्कर्षं कथनम्                          | २३०          |
| 58            | श्रीराधाशोकापनोदनम                                | ى چ.چ        |

ध्राघ्यात्मिक योग कथनम्

| दर्           | राघाकृष्ण संवाद वर्णंनम्                |   |   | २४४        |
|---------------|-----------------------------------------|---|---|------------|
| 58            | रास कीड़ा मध्ये ब्रह्मणा आगमन           |   |   | 750        |
| <b>5</b> 4    | <b>छक्र रस्य</b> कृष्ण समीपे गमनम्      |   |   | २६≔        |
| <del>द</del>  | यात्रा मञ्जल वर्णनम्                    |   |   |            |
| 40            | श्री कृष्णस्य मथुरा गमनम्               | • | - | २न२<br>२न६ |
| 55            | नन्दायज्ञान कथनम्                       |   |   | ३०२        |
| 5€            | अमवन्नन्द संचाद वर्णानम्                |   |   | ३१२        |
| € 0.          | आह्निक वर्णानप्                         |   |   | ३१⊏        |
| € १           | अध्यात्मिक ज्ञान वर्गानम्               |   |   | ३२७        |
| 43            | गोकुले उद्धवस्य प्रेषगाम्               |   |   | ३३२        |
| ६३            | गोकुलं गत्वा तत् शोभादि दर्शनम्         |   |   | ३३४        |
| €8            | कृष्ण-उद्धव सम्वाद वर्णनम्              |   |   | 388        |
| દપ્ર          | भगवदुषनयन वर्णन <b>म्</b>               |   |   | ३५१        |
| ફ દ્          | सान्दीफिनिगुरु समीपे श्रीकृष्णस्य गमनम् |   |   | ३६६        |
| £ 19          | द्वारका निर्माण वर्णनम्                 |   |   | ३७१        |
| £ 5           | रुविमण्युद्धाह प्रस्ताव वर्णनम्         |   |   | ३५२        |
| 33            | रेक्तीबलयोविवाह वर्णनम्                 |   |   | 387        |
| <b>?</b> 00   | रुक्मिएगी विवाहे युद्धम्                |   |   | ३८६        |
| <b>5</b> as 5 | प्रद्युम्नास्यान वर्णनम्                |   |   | ४०२        |
| १०२           | हस्तिनापुर गमन वर्णन                    |   |   | 883        |
| १०३           | अनिस्द्धोपास्यानम्                      |   |   | ४१५        |
| 6 e. g        | वाणासुर युद्ध वर्शन                     |   |   | 832        |
| १०५           | वासासुर-अनिरुद्ध युद्ध वर्णन            |   |   | 884        |
| <b>१</b> ७ ६  | वाणासुर-कृष्ण युद्ध वर्णनम्             |   |   | ४५१        |
| <b>়</b> কও   | भ्रुगालोपा <b>र्</b> यान <b>म्</b>      |   |   | ४६३        |
| १०५           | राधाम्प्रतिनगोशोक्ति                    |   |   | ४६६        |
| 30\$          | श्रीकृष्णस्य मोलोक गमन वर्णनम्          |   |   | ४५३ .      |
| ११०           | पुराण पठन श्रवणादि माहास्मयम्           |   |   | ४६६        |

# ब्रह्मवैवर्त पुरारा

## (दितीय खराह)

### ५८-श्रीकृष्णपादपद्यप्राप्तिसोपानम् ।

श्रुतं प्रथमतो ब्रह्मन् ब्रह्मखण्डं मनोहरम् ।
ब्रह्मणो वदनाम्भोजात् परमाद्भुतमेव च ॥१
ततस्तद्भचनात्त्णं समागत्य तवान्तिकम् ।
श्रुत प्रकृतिखण्डश्च सुधाखण्डात् परं वरम् ॥२
ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम् ।
न मे तृप्तं मनो लोलं विशिष्टं श्रोतुमिच्छति ॥३
श्रीकृष्णाजन्मखण्डश्च जन्मादिखण्डनं नृणाम् ।
प्रदीपं सर्वतत्त्वानां कर्मघनंहरिभक्तिदम् ॥४
सद्यो वराग्यजनकं भवरागनिकृत्तनम् ।
कारणं मुक्तबीजानां भवाब्धितारणं परम् ॥५
कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम् ।
श्रीकृष्ण्यरणामभोजप्राप्तिसोपानकारणम् ॥६
जीवनं वष्ण्यानाञ्च जगतां पावनं परम् ।
वद विस्तरशो भक्तं शिष्यं मां शर्णागतम् ॥७
हम स्वष्टाय से श्रीकृष्ण पाद पाद स्वर् हो से सोपान कर्षः

इस अध्याय में श्री कृष्ण पाद पद्म प्राप्ति के सोपान का वर्णन किया गया है। नारद देविष ने कहा—हे ब्रह्मन्! आपके द्वारा विणित ब्रह्म-खण्ड का मैंने श्रवण कर लिया है जो कि अत्यन्त मनोहर था। यह ब्रह्मा के मुख कमल से परम अद्भुत निकल कर आपके पास आया

था। इसके अनन्तर सुधाखण्ड से भी श्रेष्ठ प्रकृति खण्ड का श्रवण किया था। इसके पश्चात् अखण्ड जन्मों के खण्डन करने वाला गणपति खण्ड का श्रवण किया था। यह सब इतना श्रवण करने के बाद भी मेरे मन की पूर्ण तृष्ति नहीं हुई है। अभी भी कुछ विशेष श्रवण करने के लिये मिरामन अत्यन्त चंचल हो रहा है ।। १-३।। ग्री कृष्ण के जन्म का खण्ड मनुष्यों के जन्म-मरण आदि सब का खण्डन कर देने वाला है। यह सम्पूर्ण तत्वों को दिखा देने वाला प्रदीप है-कर्मों के नाश करने वाला तथा हरि की भिक्ति के प्रदान करने वाला होता है।।४।। इस खण्ड के श्रवण से तूरन्त ही वैराग्य की उत्पत्ति हो जाया करती है और यह इस संसार के राग को दूर करने वाला है। यह खण्ड मुक्ति के बीजों का कारण स्वरूप है तथा संसार रूपी सागर से पार कर देने वाला है।।।। कर्मों के उपभोग के लिये होने वाले रोगों के खण्डन करने में यह परम रसायन है तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिये सोपान (सीढ़ी) के समान कारण है ॥६॥ यह वैष्णवों का जीवन है और जगतों का परम पावन अर्थात् पवित्र करने वाला है। आप इसे शरण में प्राप्त हुए शिष्य मुझकी निस्तार के साथ बताने की क्रपा करें।।।।।।

केन वा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम् । सर्वांशैरक एवेशः परिपूर्णतमः स्वयम् ॥ द युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र वाविबंभूवह । वसुदेवोऽस्य जनकः कोवा कावा च देवकी ॥ दै वश कस्य कुले जन्म मायया सुविडम्बनम् । किञ्चकार समाख्यातं केन रूपेण वाहरिः ॥ १० जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकागृहात् । कथं कंसान् कीटतुल्यात् भयेशस्य भयं मुने ॥ ११ हरिर्वा गोपवेषेण गोकुले किञ्चकारह । कुतो गोपाञ्जनासाद्धं विजहार जगत्पतिः ॥ १२ का का गोपाङ्गना के वा गोपाला बालरूपिए।। का वा यशोदा को नन्दः कि वा पुण्यञ्चकारह।।१३ कथं राधा पुण्यवती देवी गोलोकवासिनी। व्रजे वा व्रजकन्या सा बभूव प्रेयसी हरेः।।१४

भगवान् श्री कृष्ण से किसने प्रार्थना की थी कि वह इस महीतल में आये थे। वह एक ही ईश स्वयं परिपर्णतम सर्वाशों से होते हैं ।। पह किस युग में किस हेतू से कहाँ पर आविभूत हुए थे? इनका पिता तसुरेव कौन थे और इनकी माता देवकी कौन थी ? ॥६॥ इनका जन्म किस कूल में हुआ था? इन्होंने अपनी माया के द्वारा क्या सुविडम्बना की थी। यह श्री हरि किस रूप से समाख्यात हुए थे? ।।१०।। यह सूतिका गृह से कंस राजा के भय से भीत होकर गोकुल चले गये थे। हे मूने ! यह समझ में नहीं बैठता है कि भय के स्वामी को कीट के तुल्य कंस से कैसे और क्यों भय उत्पन्न हो गया था ॥११॥ हरि ने गोकूल में पहुँच कर एक गोपाल के वेष में रहते हुए क्या किया था ? जगत् के स्वामी ने गोपों की अंगनाओं के साथ कैसे विहार किया था ? वे गोपाङ्गनाएं तथा बालकों के रूप में रहने वाले गोपाल कीन-कीन थे ? यशोदा और नन्द कीन थे और इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि इनके पूज रूप में श्री हरि हुए थे ? ।। १२-१३।। हरि की परम प्रेयसी श्री राधा परम पुण्यवती देवी गोलोक धाम के निवास करने वाली थी वह ब्रज में एक ब्रज कन्या क्यों हुई थी इसका क्या कारण है ? ॥१४॥

कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम् । कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मथुरां पुनः ।।१५ भारावतारणं कृत्वा किं विधाय जगाम सः। कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवग्यकीर्तंनम् ॥१६ सुदुर्ल्लभां हरिकथां तर्राणं भवतारणे। निषेग्य भोगनिगड़क्लेशछेदनकर्त्तनीम् ॥१७ पापेन्धनानां दहने ज्वलदिग्निशिखामिव।
पुंसां श्रुतवतां कोटिजन्मिकिल्विषनाशिनीम्।।१८८
मुक्तिं कर्णसुधारम्यां सोकसागरनाशिनीम्।
मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानं देहिकुपानिधे।।१६
तपोजपमहादानपृथिवीतीर्थदर्शनात्।
श्रुतिपाठादनशनाद् वृतदेवाच्चेनादि।।२०
दीक्षया सर्वयज्ञेषु यत् फलं लभते नरः।
षोडशीं ज्ञानदानस्य कलां नाहिति तत् फलम्।।२९
पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव सिन्नधम्।
सुधासमुद्रं संप्राप्य न को वा पातुमिच्छति।।२२

इन गोपियों ने दुराराध्य परम ईश्वर को कैंसे प्राप्त किया था और फिर उन सन का त्याग करके वह मथुरा क्यों चले गये थे? ।। १ ४ ।। भूमि का कौन सा भार उतार कर वे यहां से चले गये थे ? हे महा भाग ! इस पुण्य श्रवण और पुण्य कीर्त्त को आप बताने की कृपाकरें।।१६।। यह श्री हरि की कथा अत्यन्त दुर्लेभ है और इस संसार रूपी सागर के तारण करने में नौका के समान है। इसके सेवन से भोगों के कठिन बन्धन से जो क्लेश होता है उसे काटने के लिए कैंची तुल्य है।। १७।। यह हिर की कथा पाप रूपी ई धन के जलाने में जलती हुई <sup>5</sup>अग्निकी शिखाके समान है। जो पुरुष इसका श्रवण करने वाले हैं 'जनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाली है ॥१८॥ यह श्रवण करने वाले लोगों के कानों के लिये अमृत के तुल्य सुन्दर है और शोक के समुद्र नाश करने वाली मुक्ति है। हे कृपा की निधि ! परम शक्त एवं शिष्य मुझे कुपा करैंके ज्ञान का प्रदान करिये ।।१६॥ तपस्या-जय महादान-पृथिवी के तीथों के दर्शन-वेद का पाठ- अनशन-अत-देवों का अर्चन और सम्पूर्ण यज्ञों में दीक्षा से जो भी कुछ फल मनुष्य प्राप्त करता है वह ज्ञान के दान की सोलहवीं कला के समान नहीं हो सकता है।।२०-२१।। मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने आपके समीप में ज्ञान का आदान करने के लिये भेजा है। सुधा के सागर को प्राप्त

करके कौन ऐसा है जो उसका पान करने की इच्छा नहीं करता है ? अर्थात् कोई भी नहीं होता है ॥२२॥

मया ज्ञातोऽसि घन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूर्त्तिमान् ।
करोषि भ्रमणं लोकान् पावितुं कुलपावन ॥२३
जनानां हृदयं सद्यः सुव्यक्तं वचनेन वै ।
शिष्ये कलत्रे कन्यायां दौहित्रे वान्धवेऽपि च ॥२४
पुत्रे पौत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाम् ।
बुद्धौवारिणि विद्यायां ज्ञायते हृदयंनृणाम् ॥२५
जीवन्मुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभृतः ।
पुनासिपादरजसासर्वाधारां वसुन्धराम् ॥२६
पुनासि लोकान् सर्वाश्च स्वयं विग्रहदर्शनात् ।
सुमङ्गला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ॥२७
यत्र कृष्णकथाः सन्ति तत्रेव सर्वदेवताः ।
ऋषयो मुनयश्चेव तीर्थानि निखलानि च ॥२६

नारापण ने कहा— मैंने आपको अच्छी तरह से जान लिया है। आप धन्य हैं तथा मूर्त्तिमान् पुण्य के समूह हैं। हे कुलपावन ! आप तो समस्त लोकों को पावन करने के लिये ही लोकों में भ्रमण किया करते हैं।।२३।। मनुष्यों के हृदय की पहिचान उनके बचनों के द्वारा तुरत्त ही सुव्यक्त हो जाया करती है। शिष्य में-कलत्र में-कल्या में धेवते में-बान्धव में-पुत्र-गैत्र में-वचन में-प्रताप में-यश में-श्री में-बुद्धि वारि में और विद्या में मनुष्यों के हृदय का ज्ञान किया जाता है।।२४-२५।। आप तो जीवन्मुक्त अर्थात् जीवित दशा में ही मुक्त हैं और आप पवित्र तथा गदा धारी के शुद्ध भक्त हैं। आप अपने चरणों की धूलि से सबकी आधार स्वरूपा इस भूमि को पवित्र किया करते हैं।।२६।। आप स्वयं अपने शरीर का दर्शन देकर उससे सब लोकों को पवित्र किया करते हैं। यह श्री हिर की कथा परम सुमंगलों के स्वरूप वाली है इसी हेतु से उसे तुम सुतना चाहते हो। जिस स्थान में श्री कुष्ण की कथा होती

हैं वहां पर ही समस्त देवता-ऋषि-मुनि और सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान रहा करते हैं ॥२७-२८॥

कथाः श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम् । भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथाः श्रभाः ॥२६ रति: कृष्णकथायाञ्च यस्याश्रुपुलकोद्गम:। मनो निमग्नं तस्नेवसभक्तः काथतो बुधैः ।।३० पुत्रदारादिकं सर्वं जानाति यो हरेरिव। आत्मना मनसावाचासभक्तः कथितो बुधैः ॥३२ दयास्तिसर्वजीवेषु सर्वं कृष्णमयं जगत् । यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो वैष्णवीत्तमः ॥३२ निज्जेंने तीर्थसम्पर्केनिःसङ्गा ये मुदान्विताः। ध्यायन्तेचरगाम्भोजंश्रीहरेस्तेचवैष्णवाः ॥३३ शदबद्ये नाम गायन्ति गुणंमन्त्रंजपन्तिच । कुर्वन्तिश्रवणंगाथावदन्ति तेऽतिवैष्णवाः ॥३४ लब्ध्वा मिष्टानि वस्तूनि प्रदातुं हरये मुदा। तूर्णं यस्य मनो हुष्टं सभक्तो ज्ञानिनां वरः ॥३५ यन्मनो हरिपादाब्जे स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम्। पूर्वकम्मीपभोगञ्च बहिभुं ङ्क्ते स वैष्णवः ॥३६

कथा का श्रवण कर अन्त में वे निरापद होते हुए जाया करते हैं जिनमें गुम श्री कृष्ण की कथा रहती है वे तीर्थ रूप ही होते हैं 11२६।। जिसकी कृष्ण की कथा में रित हो और उसका श्रवण कर पुलकों का (रोमों) उद्गम हो जाता है तथा उसी में उनका मन निमन्न होता है उसी को बुधगण के द्वारा भक्त कहा जाता है 11३०।। जो अपने पुत और स्त्री आदि सभी परिजनों को हिर की ही भौति जानता है और आत्मा-मन तथा वाणी से ऐसा समझता है वह ही बुधजनों के द्वारा हिर का सच्चा भक्त कहा जाता है 11३९।। जिसके हृदय में समस्त जीवों के प्रति दया का भाव होता है और जो इस सम्पूर्ण जगतीतल को कृष्णमय ही देखता है वह महाज्ञानी-वेष्णवों में परम श्रेष्ठ भक्त होता

है।।३२।। किसी एकान्त निर्जन स्थान में अथवा किसी तीर्थ स्थान में आसक्ति से रहित होकर परमानन्द से युक्त होते हुए श्री हरि के चरण कमल का ध्यान किया करते हैं वे ही सच्चे वैष्णव होते हैं।।३३।। जो निरन्तर भगवान के नाम का गान किया करते हैं तथा श्री हरि के गुण और मन्त्र का जप करते हैं। उनकी पित्रत्र एवं गुभ गाथा का श्रवण करते हैं या उसे अपने मुख से कहते हैं वे ही वस्तुतः वैष्णव होते हैं।।३४।। जो मिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर प्रसन्नता से हिंग के लिये उन्हें समर्पित करने को जिनका शीघ्र ही मन हुष्ट होता है वह ऐसा भक्त ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ माना जाता है।।३४।। जिसका मन स्वप्न में श्री हरि के चरण कमल में संलग्न रहा करता है और रात दिन जिन्हों ज्ञान रहता है तथा अपने पूर्वजन्मों में किये हुए कर्मों के उपभोग को बाहिर भोगा करते हैं वे ही परमवैष्णव होते हैं।।३६।।

### ५६ —श्रीदामा-राधाकलहवर्णनम्

येन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम् ।
यं यं विधाय भूमौ स जगामस्वालयं विभुः ।।१
भारावतरणोपायं दृष्टानाञ्च वधोद्यमम् ।
सर्वं ते कथियष्यामि सुविचार्य्यं विधानतः ।।२
अधुना गोपवेशञ्च गोकुलागमनं हरे ।
राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ।।३
शङ्ख्यचूड्वधे पूर्वं संक्षेपात् कथितं श्रुतम् ।
अधुना तत् सुविस्तार्यं निबोधकथयामिते ॥४
श्रीदामनः कलहश्चेव बभूव राधया सह ।
श्रीदामा शङ्ख्यचूड्श्र शापात्तस्या बभूवह ॥५
राधां शशाप श्रीदामा याहि योनिञ्च मानवीम् ।
व्रजे व्रजाङ्गना भूत्वा विचरस्व च भूतले ॥६
भीता श्रीदामशापात् सा श्रीकृष्ण समुवाच ह ।

गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह । किमुपायं करिष्यामि वद मां भयभञ्जन ॥७

इस अध्याय में श्रीदामा और राधा के कलह का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा-जिसके द्वारा प्राधित होकर श्रीकृष्ण इस मही-तल में आये थे और इस भूतल में जो-जो करके वह विभु पुन: अपने धाम को चले गये थे। भूमि के भार के हटाने का उपाय तथा दूषों के वध करने का उद्यम जो भी कुछ उन्होंने यहाँ किया था वह सम्पूर्ण विचार कर विधि पूर्व क तुमको बताऊ गा।। १-२।। इस समय हिर के गोप का वेष और हरि का गोकुल में आगमन तथा जिस कारण से राधा गोपालिका हुई थी वह सम्पूर्ण तुम से कहता हूं उसे आप भली भौति समझलो ॥३॥ शंखन्बड़ के वध में मैंने पहिले संक्षेप से कह दिया था जिसको आपने सुन ही लिया है। अब मैं उसे सुविस्तृत रूप से कहता हूँ उसे तुम समझलो।।४।। श्रीदामा का कलह राधाके साथ हुआ था। वही श्रीदामा फिर श्रीराधा के शाप से शंखचूड़ हुआ था ।। १।। राशा ने श्रीदामा को शाप दे दिया था कि तू मानव की योनि में जाकर जन्म ग्रहण करले । श्रीदामा ने भी राधा को शाप दे दिया था कि तुम अज में ब्रजांगना होकर भूतल में विचरण करो ।।६।। श्रीदामा के शाप से भयभीत होकर राधा श्रीकृष्ण से बोली। मैं गोगी के स्वरूप होऊंगी-ऐसा श्रीदामा ने मुझको शाप दे दिया है। हे भयों के भंजन करने वाले ! मुझे आप कृपाकर बताइये अब मैं क्या उपाय करूंगी ॥७॥

त्वया विना कथमहं घरिष्यामि स्वजीवनम् ।
क्षणेन मे युगशतंकालनाथ त्वयाविना ।। द्व
चक्षुनिमेषविरहाद्भवेद्द्र्यं मनो मम ।
शारत्पावंगचन्द्राभ सुधापूर्णाननं तव ।। दे
तव दास्यं विनानाथ न जीवामिक्षणंविभो ।
कृष्णस्तद्वचनं श्रुत्वाबोधयामाससुन्दरीम् ॥१०
वक्षसि प्रेयसी कृत्वा चकार निर्भयाञ्चताम् ।
महीतलं गमिष्यामि वाराहे च वरानने ।। १९

मया सार्द्धं भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम् । व्रजं गत्वा व्रजे देवि विहरिष्यामिकानने ।।१२ मम प्राग्गाधिकात्वश्व भयंकिन्ते मिय स्थिते । तामित्युक्त्वाहरिस्त्वविररामजगत्पतिः ॥१३ अतो हेतोर्जगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम् । किंवा तस्य भयं कस्माद्भयान्तकारकस्य च ॥१४ मायाभयच्छलेनेव जगाम राधिकान्तिकम् । विजहार तया सार्द्धं गोपवेषंविधाय सः ॥१४ सह गोपाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च । ब्रह्मग्गा प्राध्यतः कृष्णःसमागत्यमहीतलम् ॥१६ भारावतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं विभुः ॥१७

हे नाथ ! आपके बिना मैं अपना जीवन कैसे धारण करूंगी। आपके बिना तो एक क्षण मात्र का समय भी मुझे सौ युग के समान व्यतीत होता है ॥ = ॥ चक्षु के निमेष माल के आप के विरह से मेरा मन दग्ध हो जाया करता है। हे शरत्काल के पूर्ण चन्द्र की आभा के तुल्य भ्राभा वाले ! सुवा से परिपूर्ण आपके मुख के दर्शन के बिना मैं कंसे जीवित रहूँगी ?।।६।। आपके मुख चन्द्र का मैं अपने नेत्र रूपी चकोरों के द्वारा अहर्निश पान किया करती हैं। हे नाथ ! मेरे आप ही आत्मा मन और प्राण हैं, मैं तो केवल देह वाली ही है। हे नाथ! हे विभी! आपके हास्य के अभाव में मैं एक क्षण भी नहीं जीवित रहती है। क्रुष्ण ने श्रीराधा के इस वचन का श्रवण कर उनको समझाया था।।१०॥ उस समय उस अपनी प्रेयसी राधा को अपने वक्षः स्थल में लगा कर उसको पहिले भयरहित किया था। और फिर कृष्ण ने कहा-हे वरा-नने ! वराह में मैं महीतल में जाऊंगा ।। ११।। हे देवि ! मेरे ही साथ . वराह कल्प में आपका भी भूतल में गमन और जन्म निरूपित किया है। व्रज में जाकर वहां ब्रज के कानन कुज्ज में विहार करूंगा ॥ १२॥ इसी हेतू से जगत्नाथ नन्द के गोकुल में गये थे। उन भय के भी अन्त करने - बाले. को क्या भय हो सकता है और किससे हो सकता है ? ॥१३-१४॥ माया के भय का छल दिखा कर ही वे राधिका के समीप में चले गये थे और वहाँ उनने गोपका वेष धारण कर राधा के साथ ब्रज में स्व-च्छन्दता से विहार किया था। ब्रह्मा के द्वारा प्राधित कृष्ण ने भूतल में आकर प्रतिज्ञा के पालन करने के लिये गोपांगनाओं के साथ भी विहार किया था। 194-१६।। भाराबतरण करके विभु स्वधाम को चले गये थे। 1991।

### ६० - नारीणां रक्षकनिरूपणम्

केन वा प्राधितः कृष्णो महीश्व केन हेतुना ।
आजगाम जगन्नाथो वद वेदविदांवरः ।।१
पुरा वराहकल्पे सा भाराक्रान्ता वसुन्धरा ।
भृशं बभूव शोकात्ती ब्रह्माणं शरणं ययौ ।।२
सुरैश्चासुरसन्तप्तैर्भृ शमृद्धिग्नमानसैः ।
साद्धं तैस्तां दुर्गमाश्व जगाम वेधसः सभाम् ।।३
ददशं तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ।
ऋषीन्द्रंश्च मुनीन्द्रंश्च सिद्धेन्द्रं: सेवितं मुदा ।।४
अप्सरोगणानृत्यश्व पश्यन्तं सस्मितं मुदा ।
गन्धर्वाणाश्व सङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरम् ।।५
जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्वयम् ।
भक्त्यानन्दाश्चपूणं तं पुलकाङ्कितविग्रहम् ।।६
भक्त्या सा विदशैः साद्धं प्रणम्य चतुराननम् ।
सर्वं निवेदनश्वक्रे दैत्यभारादिकं मुने !।।
साश्चपूर्णा सपुलका तुष्टाव च ररोद च ।।७

इस अध्याय में नारियों के रक्षक का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा—कृष्ण से किसने प्रार्थना की थी ? हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ! किस हेतु से जगन्नाथ भूतल में आये थे ? यह बताइये। नारायण ने कहा—पहिले वराह करा में यह भूतल दुष्टों के द्वारा किये गये पापा

चारों के भार से एकदम आक्रान्त होगई थी। यह अत्यन्त शोक से उत्पी-ड़ित हो कर ब्रह्माजी के शरण में गई थी ॥१-२॥ उस पृथ्वी के साथ असुरों के द्वारा अत्यन्त सन्तप्त एवं उद्विग्न मन वाले देव भी थे। उन सब के साथ वह ब्रह्मा की उस दुर्गम सभा में पहुँची थी।।३।। वहाँ पर ब्रह्म तेज से ज्वलन्त स्वरूप वाले देवों के ईश को उस सभा में संस्थित उसने देखा था जो वहां अनेक ऋषीन्द्र, मुनीन्द्र और सिद्धेन्द्रों के द्वारा आनन्द के साथ वन्दित एवं सेवित विराजमान थे।।४।। वहाँ पर अप्स-राओं का नत्य हो रहा था और गन्धवों के द्वारा संगीत हो रहा था। ब्रह्मा नृत्य और मनोरम संगीत को सानन्द देख व सुनते हुए मन्दिस्मित कर रहे थे।।।। ब्रह्माजी 'कृष्ण'-इन दो अक्षरों का जाप कर रहे थे जोकि साक्षात् परम ब्रह्म का ग्रुभ नाम है और भक्ति के भावावेश से आनन्द के अश्र उनके नेत्रों में झलक रहे थे तथा आनन्दातिरेक के कारण उनका शरीर पुलकित हो रहा था ॥६॥ ऐसे ब्रह्माजी का दर्शन प्राप्तकर भूमि ने देवों के साथ चतुरानन को भिनत पूर्वक प्रणाम किया था और हे मुने ! दैत्यों के द्वारा जो महान् भार से उसे उत्पीडन हो रहा था वह सब उनसे उसने निवेदन किया था। उस समय वह भूमि अपना दु:ख निवेदन करती हुई आँखों में आँसू भरलाई थी-उसका शरीर रोमाञ्चित हो गया ब्रह्मा जी का स्तवन कर रोपड़ी थी।।।।।

तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि ॥द कथमागमनं भद्रे वद भद्रं भिवष्यति । सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मियस्थिते ॥क्ष् आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान् पप्रच्छ सादरम् । कथमागमनं देवायुष्माकं ममसिन्निधिम् ॥१० ब्रह्माणो वचनं श्रुत्वा देवा ऊचुः प्रजापितम् । भाराकान्ता च वसुधा दैत्यग्रस्ता वयं प्रभो ॥११ त्वमेव जगतां स्रष्टा शीघ्रं नो निष्कृति कुरु । गतिस्त्वमस्या भोब्रह्मन् निवृति कर्त्तुं महंसि ॥१२ पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह । वयं तेनैव दुखार्तास्तद्भारहरणं कुरु ।।१३ देवानां वचनं श्रुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीकृत्य भयं वत्से सुखंतिष्ठममान्तिके ।।१४

उस भूमि से ब्रह्माजी ने कहा-हे पृथ्व ! तू क्यों मेरी स्तृति कर रही है और क्यों रुदन करती है ? ॥ दा। हे भद्रे ! यहां तेरा आगमन कैसे हुआ-यह बताओ। तेरा कल्याण होगा। हे कल्याणि! सुस्थिर हो जाओ, मेरे विद्यमान होते हुए तुझे क्यों इतना भय हो रहा है ? ।। द्वा बह्या ने इस तरह पृथ्वी का आश्वासन करके फिर देवताओं से आदर के साथ पूछा था—हे देवगण ! मेरी सिन्निधि में आपका आगमन किस कारण से इस समय हुआ है ? ।। १०।। ब्रह्मा जी के इन वचनों की सुनकर देवों ने प्रजापित से कहा—हे प्रभो यह पृथ्वी तो भार से दबी हुई है और हम दैत्यों से ग्रस्त हो रहे हैं।।१९।। हे ब्रह्मन् ! आप ही सृजन करते वाले हैं। आप हमारे दु:खों की शीघ्र ही निष्कृति करने की कृपा करें। आप ही इस बिचारी भूमि के उद्घारक हैं। हे प्रभो ! अब आप निवृ ति करने के योग्य होते हैं ।। १२।। हे पितामह ! जिस भार के कारण यह पृथ्वी उत्नोड़ित हो रही है हम लोग भी उसी से दु:खार्र हो व रहे हैं। अतएव इसके भार का हरण आप करने की कृपा करें।।१३।। देवों के इन वचनों का श्रवण कर जगत् के विधाताने उस पृथ्वीसे कहा-हे वत्से ! भय को दूर हटाकर तू मेरे पास सुखपूर्वक रह जा ।।१४॥

केषां भारमशक्ताः त्वं सोढुं पद्मविलोचने । अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता ध्रुवम् ॥१५ तस्य सा वचनं श्रुत्वा तमुवाच स्वगीडनम् । पीड़िता येन येनैव प्रसन्नवदनेक्षणा ॥१६ प्रणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम् । विनाबन्धुं सविश्वासं नाहंकथितुमुत्सहे ॥१७ स्रोजातिरबला शश्वद्रक्षराीया स्वबन्धुभिः । जनकस्वामिपुत्रैश्च गहितान्यैश्चिनिश्चितम् ॥१८ त्वया सृष्टा जगत्तात न लज्जा कथितुं मम । येषां भारैः पीडिताहं श्रूयतां कथयामिते ॥१८ कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्भक्तिनिन्दकाः । येषां महापातिकनामशक्ताभारवाहने ॥२० स्वधम्मीचारहीना ये नित्यकृत्यविविज्ञताः । श्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेरापोडिता ॥२१

ब्रह्माने कहा-ह पद्म के तुल्य नेत्नों वाली ! तू किनका भार सहन करने में अशक्त हो रही है ? मैं उस भार को दूर कर दूंगा। भद्रे ! तेरा निश्चय ही कल्याण होगा ।। १४।। उस पृथ्वी ने उस ब्रह्मा के बचन को सुनकर फिर अपनी जो पीड़ा थी वह सब उनको सुनादी थी कि वह प्रसन्नत मूख और नेत्रों वाली पृथिवी जिस-जिस के द्वारा सताई जा रही थी।।१६॥ पृथ्वी ने कहा—हे तात ! आप सुनिये, मैं अब अपनी हार्दिक व्यथा आपको बताती हूँ। मैं विश्वास युक्त किसी बन्धु के बिना कुछ भी कहने का साहस नहीं कर रही हूँ।।१७॥ स्त्री जाति अवला हुआ करती है। यह सर्वदा अपने बन्धुओं के द्वारा ही निरन्तर रक्षा करने के योग्य हुआ करती है। जो अपने पिता और स्वामी के पुत्रों के द्वारा गहित होती है वह अन्यों के द्वारा तो निश्चित रूप से ही गहित हो जाया करती [है।।१८।। हे तात ! आपने ही मेरा सजन किया है अत: आप मेरे जनक हैं। आप से कहने में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं है। जिनके भार से मैं पीड़ित हो रही हूँ उसे आप श्रवण करिये, मैं आप से निवेदन करती हूँ ।।१६।। जो जो कृष्ण की भिक्ति से विहीन हैं और उनके भक्तों की तिन्दा करने वाले हैं। उन महा पातकियों के बोझ को मैं वहन करने मैं असमर्थ हो रही हूं ॥२०॥ जो अपने धर्म के आचारों के रहित हैं और नित्य कृत्यों के नहीं करने वाले हैं तथा श्रद्धा से हीन हैं और वेदों के नहीं मानने वाले हैं उन दुष्टों के भार से मैं अत्यन्त सताई हुई हूँ ॥२१॥

पितृमातृगुरुस्त्री गां पोषणं पुत्रपोष्ययोः। ये न कूर्वन्ति तेषाश्व न शक्ता भारवाहने ॥२२ ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनकाः। निन्दकागुरुदेवानां तेषां भारेगा पीड़िता ।।२३ मिलदोही कृतध्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायक:। विश्वासघ्नः स्थाप्यहारी तेषां भारेगा पीड़िता ॥२४ कल्याणयुक्तनामानि हरेनमिकमङ्गलम्। कुर्वन्ति विकय ये वै तेषां भारेण पीड़िता ॥२३ जोवघाती गुरुद्रोही ग्रामयाजी च लुब्धकः। शवदाही शूद्रभोजी तेषां भारेगा पीड़िता ॥२६ पूजायज्ञोपवासानां व्रतानां नियमस्य च । येये मूढ़ा निहन्तारस्तेषां भारेगा पीड़िता ॥२७ सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवैष्गावान् । हरिहरिकथाभिक्तिवां भारेण पीड़िता ॥२८ शङ्खवुड्स्य भारेण पीड़िताऽहं यथा विधे। ततोऽधिकानां दैत्यानां भारेगापरिपीड़िता ॥२६ इत्येवं कथितं सर्वमनाथायाः निवेदनम् । त्वया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥३०

जो लोग माता-पिता-गुरु-स्त्री-पुत्र और पोष्य के पोष्य को नहीं किया करते हैं उनके भार के वहन करने में मैं अशक्त हूँ ॥२२॥ हे तात ! जो भिथ्या वाद करने वाले हैं और दया तथा सत्य से विहीन होते हैं एवं गुरु तथा देवताओं की निन्दा करने वाले हैं उनका बोझ मैं सहन नहीं कर सकती हूं और पीड़ा का अनुभन्न करती हूं ॥२३॥ जो भिन्नों के साथ द्रोह करने वाले हैं—अपने साथ किये हुए उपकार को नहीं मानने वाले हैं तथा झूठी गवाही देने वाले हैं और विश्वास का घात किया करते हैं-स्थापन करने के योग्य का हरण करने वाले हैं उनके भार से मैं पीड़ित हूं ॥२४॥ कल्याण से युक्त नामों को तथा एक मंगल स्वरूव हरि के नाम का जो विक्रय करते हैं उनके भार से मैं

महा पीड़ित हूँ 11२५11 जीवों के घात करने वाले—गुरु से द्रोह करने वाले—लुब्धक-शव का दाह कराने वाले—शृद्ध के यहां भोजन करने वाले जो लोग हैं उसके इन युक्त कुकुत्यों के कारण मैं उनके भार से पीड़ित हो रही हूं 11२६11 पूजा, यज्ञ, उपनास, वृत, नियम इनके जो हनन करने वाले हैं उनके भार से भी मैं सताई हुई हो रही हूँ 11२७11 जो पापी सदा ही गी, विप्र, सुर, भीर वैष्णवों से द्वेष किया करते हैं और हरि की कथा तथा हरि की भिक्त से द्वेष रखते हैं उनके भार से भी मैं पीड़ित रहनी हूँ 11२511 हे विधे ! जैसी मैं शखनूड़ के भार से पीड़ित रहनी हूँ 11२511 हे विधे ! जैसी मैं शखनूड़ के भार से पीड़ित हूँ वैसे ही उससे भी अत्यधिक देंत्यों के भार से मैं पीड़ित हो रही हूं 11२६11 हे प्रभो ! यही मुझ अनाथा का सब निवेदन है जो मैंने आपसे कह दिया है। यदि आप मुझ अपने द्वारा सनाथा बनाना चाहते हैं तो इस मेरे उत्पीड़न का प्रतीकार करिये तभी मैं नाथ वाली हो सकूंगी 11३०11

इत्येवमुक्त्वा वसुधा रुरोद च मुहुमुँ हुः ।

ब्रह्मा तद्रोदनं हृष्ट्वा तामुवाच कृपानिधिः।
भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः।।३१
उपायतोऽपि कार्य्याणि सिद्धन्त्येव वसुन्धरे ।
कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः ॥३२
ब्रह्मा पृथ्वीं समाश्वास्य देवताभिस्तया सह ।
जगाम जगतां धाता कैलासं शङ्करालयम् ।।३३
गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददर्श शङ्करं विधिः ।
वसन्तमक्षयवटमूले च सरितस्तटे ॥३४
व्याघ्रचम्मंपरीधानं दक्षकन्यास्थिभूषणम् ।
त्रिशूलपट्टिशघरं पञ्चवकत्रं त्रिलोचनम् ॥३४
एतिसमन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे स धूर्जटेः ।
पृथिव्या सुरसंघेश्च साद्धं प्रणतकन्धरः ॥३६
उत्तस्थो शङ्करः शीघ्रं भवत्या हृष्ट्वा जगद्गुरुम् ।
ननाम मध्नी सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ॥३७

प्रणेमुर्देवताः सर्वाः शङ्करं चन्द्रशेखरम् ।
प्रग्तनाम धरा भक्त्या चाशिषं युयुजे हरः ।।३६
वृत्तान्तं कथयामास पार्वतीशं प्रजापितः ।
श्रुत्वा नतमुखस्तूर्णं शङ्करो भक्तवत्सलः ।।३६
भक्तापायं समाकर्ण्यं पार्वतीपरमेश्वरौ ।
बभूवतुस्तौ दुःखात्तौं बोधयामास तौ विधिः ।।४०
ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघान् वसुन्धराम् ।
गृहं प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नतः ।।४१
ततो देवेश्वरौ तूर्णमागत्य धम्ममनिदरम् ।
सह तेन समालोच्य प्रजग्नुभवनं हरे ।।४२

इस प्रकार से पृथ्वी ने कहकर वह बार-बार रुदन करने लगी थीं। कृपा के निधि ब्रह्माजी ने उसका रुदन देखकर उससे कहा था कि मैं दस्युओं के द्वारा होने वाला तेरा भार उग्नय से दूर कर दूंगा ।।३१॥ हे बसुन्धरे ! सभी कार्य अवश्य सिद्ध ही होते हैं। मेरे प्रभु समय आने पर तेरे सम्पूर्ण भार का अपनयन कर देंगे ।।३२।। ब्रह्माजी ने इस तरह से पृथ्वी का समाख्वासन कर दिया था और फिर उस भूमि और देवों के साथ वे जगतों के धाता शंकर के निवास स्थान कैलास गये थे ॥३३॥ ब्रह्माने वहां रम्य आश्रम में पहुच कर शिव का दर्शन किया था जो कि नदी के तट पर अक्षय वट के मूल में संस्थित थे।।३४॥भगवान् शिव भोलानाथ व्याघ्र के चर्म का परिधान किये हुए थे और दक्ष कन्या सती के अस्थियों का भूषण धारण कर रक्खा था-तिशूल तथा पट्टिश नाम वाले आयुध धारण किये हुए थे। आपके पांच मुख थे और तीन नेत्रों से समन्वित आप का वर्ष था।।३५॥ इस प्रकार की शोभा से सम्बन्न शिव के सामने इशी बीच में ब्रह्मा जी पृथिवी और देवों के साथ वहाँ खड़े हुए थे। उस समय समस्त देवता नीचे की ओर अपना शिर झ का रहे थे।।३६।। जब शंकर ने जगत् के गुरु ब्रह्माजी को देखा तो वे भक्ति पूर्वक शीघ्र खड़े होगये थे और उनको मस्तक झुका कर प्रणाम किया तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया था ।।३७।। फिर सभी देवों ने

शंकर को प्रणाम किया था और पृथिवी ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके आशीवाद प्राप्त किया था। ३८। प्रजापित ने पार्वती के स्वामी से सब वृत्तान्त कह सुनाया था। यह भुनकर भक्तों पर प्रेम करने वाले शिव शीघ्र ही नतमस्तक हो गये थे अर्थात् उन्होंने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया था। १३८।। पार्वती और परमेश्वर दोनों ने भक्तों के इस विघ्न को सुन कर वे दोनों ही स्वयं बड़ें दुःखित हुए थे और विधाता ने उन दोनों को समझाया था। १४०।। इसके अनन्तर ब्रह्मा और शंकर दोनों ने देवों के समुदाय को तथा वमुन्धरा को समाशवासन देकर उन के गृह को प्रयत्न पूर्वक भेज दिया था। १४९।। इसके पश्चात् देव और ईश्वर दोनों शीघ्र धर्म मन्दिर में आकर उसके साथ विचार करके फिर हिर के भवन में गये थे। १४२।।

नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम् । वयं यस्य कलाभेदाः कलांशकलया सुराः ॥४३ मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः । कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥४४ त्वामक्ष्यमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् । अनादिमादिमानन्दरूषिणं सर्वेरूपिणम् ॥४५ अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वेकारणम् । सिद्धिज्ञंसिद्धिद्धस्यं क स्तोतुमोद्दरः ॥४६ वेदेऽनिरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणेः । वेदेऽनिर्वेचनीयं यत्तन्त्रिवंत्तुञ्च कः क्षमः ॥४७ यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनम् । तदितिरक्तञ्च स्तवनं किमहं स्तौमि निर्णु णम् ॥४६ ब्रह्मादीनामिदं स्तोवं षट्श्लोकोक्तं महामुने । पठित्वा मुच्यते दुर्गद्वाञ्चित्वं लभेन्नरः ॥४६

ब्रह्मा ने कहा — मैं सबके ईश्वर-कमला के पति-अच्युत एवं परम शान्त स्वरूप वालों के चरणों में प्रणाम करता हूं जिसके कला के भेद हम है और कला की भी अंश कला से ये समस्त देवता हुए हैं ।। ध्वा

सम्पूर्ण मनुगण-मुनीन्द्र वर्ग-मनुष्यों के समुदाय सभी हे निरञ्जन ! आप से ही कला के कलांश की कला से ही समुत्पन्न हुए हैं ।।४४॥ शंकर ने कहा--आप अक्षय-अक्षर-अव्यक्त हैं अथवा राम-ईश्वर हैं। आप अनादि-आदि-आनन्द के रूप वाले और सबके स्वरूप वाले हैं। आप अणिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सभी के कारण रूप हैं। आप सिद्धियों के ज्ञाता-सिद्धियों के प्रदान करने वाले एवं सिद्धि के ही रूप वाले हैं ऐसे आप का स्तवन करने में कौन समर्थ है अर्थात् किसी की शक्ति नहीं है जो आपकी स्तुति कर सके ।।४५-४६।। धर्म ने कहा---वेद में जिसका ठीक निरूपण नहीं किया गया है वह वस्तू विलक्षण पुरुषों के द्वारा वर्णन करने के योग्य होती है किन्तु जो वेद में भी अनिर्वचनीय है उसे निर्वचन करने कौन की क्षमता है ? अर्थात किसी की भी नहीं है।।४७।। जिसका जो सम्भावना करने के योग्य जो गुरा और रूप है उससे अतिरिक्त निरञ्जन तथा निगुंण का मैं क्या स्तवन करूं ? ।।४८।। हे महामुने ! ब्रह्मा आदि का उक्त यह छै श्लोकों का स्तीव है। इसका पाठ करके मनुष्य दु:खों से मुक्त हो जाता है और अपना अभीष्ट प्राप्त किया करता है ।।४६।।

देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरि:स्वयम् ।
गोलोकंयातयूयश्वयामि पश्चात्श्रियासह । १०
नरनारायणौ तौ दौ श्वेतद्वीपनिवासिनौ ।
एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देवीसरस्वती । ११
अनन्तो मम माया च कार्त्तिकेयो गणाधिपः ।
सा सावित्री वेदमाता पश्चाद् यास्यति निश्चितम् । ११२
तत्राहं द्विभुजः कृष्णो गोपीभी राध्या सह ।
तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावृतः । ११३
नारायण्श्च कृष्णोऽहं श्वेतद्वीपनिवासकृत् ।
ममेवान्ये कलाः सर्वे देवा ब्रह्मादयः स्मृताः । ११४
कलाकलांशकलया सुरासुरनरादयः ।
गोलोकं यात यूयश्च कार्यसिद्धिभैविष्यति । ११४

वयं पश्चाद्गमिष्यामः सर्वेषामिष्टसिद्धये । इत्युक्तेव सभामध्ये विरराम हरिः स्वयम् ॥ ४६

इस प्रकार से देवों का स्तवन सुनकर हिर ने स्वयं उनसे कहा या कि आप सब गोलोक धाम में जाओ पीछ से मैं भी लक्ष्मी को साथ लेकर वहाँ आता हूं 114011 वे दोनों नर और नारायण ध्वेत द्वीप के निवास करने वाले हैं। ये गोलोक को जाँयगे तथा देवी सरस्वती भी जायगी 114911 अनन्त-मेरी माया-स्वाम कात्तिकेय-गणों के स्वामी गणेश-वह वेदों की माता साबिती ये सभी पीछ से वहाँ जाँयगे और निश्चत रूप से पहुचे गे 114711 वहां पर छै भुजा वाला कृष्ण गोपियों और राधा के साथ और कमला से युक्त होकर सुनन्द आदि से आवृत होकर पहुँचूंगा 114311 नारायण और मैं कृष्ण जो ध्वेत द्वीप में निवास करने वाले हैं—ये सब मेरे ही ब्रह्मा आदि देव गण तथा अन्य कला के रूप हैं। 114811 सुर-असुर और नर आदि सब कला के कलांश की कला स्वरूप हैं। आप सब गोलोक में चिलये। कार्य की सिद्धि हो जायगी 114411 हम पीछ से जाँयगे जिससे सब के अभीष्टों की मिद्धि हो जावगी। सभा के मध्य में इतना ही कहकर हिर ने स्वयं विराम ग्रहण कर लिया था।। 14811

६१-ब्रह्मादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्तम् ।
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तजसः पुरः।
दहशुस्तेजसो मध्ये शरीरं कमनीयकम् ॥१
तव चरणसरोजे मन्मनश्चश्चरीको
भ्रमतु सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे ।
भवनमरगरोगात् पाहि शान्त्यौषधेन
सुदृढ्सुपरिपक्वां देहि भक्तिश्च दास्यम् ॥२
भवजलिधिनमग्नं चित्तमीनो मदीयो
म्रमति सततमस्मिन् घोरसंसारक्नपे ।
विषयमतिविनिन्दां सृष्टिसंहाररूपमपनय
तव भक्ति देहि पादारविन्दे ॥३

तव निजजन साद्धं सङ्मो मे सदैव
भवतु विषयबन्धन्छेदने तीक्ष्णखङ्ग ।
तव चरणसरोजस्थानदानेकहेतुर्जनुषि
जनुषि भक्तिं देहि पादारिवन्दे ॥४
इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णेकमानसाः ।
कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः ॥५
सुराणां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच कृपानिधिः ।
हितं तथ्यश्व वचनं स्मेराननसरोहहः ॥६

इस अध्याय में ब्रह्मादि के द्वारा किया हुआ लक्ष्मी नारायण के स्तोत्र का वर्णन किया जाता है। ब्रह्माजी ने कहा-हे भगवन्! आपके चरण रूपी सरोज में मेरा मन रूपी भौरा प्रेम और भक्ति से निरन्तर भ्रमण करता रहे। हे ईश ! शान्ति की औषध के द्वारा भवन (जन्म) और मरण के रोग से रक्षा करो और परम सुदृढ एवं पादार विन्द में परिपक्व अपनी भक्ति तथा दास्य प्रदान करो ॥१-२॥ श्री शंकर ने कहा-हे भगवन ! यह मेरा मन रूपी मीन इस संसार रूपी सागर में निमग्न ही रहा है और निरन्तर ही इस घोर संसार के कूए में चनकर खाया करता है। अत्यन्त बुरा जो सृष्टि एवं सहार रूपी विषय है उसको हटा दो और अपने चरण रूपी कमल की मक्ति प्रदान करो ॥३॥ धर्म्म ने कहा—हे भगवन् ! आपके जो अपने परम सेवक भक्त हैं उनके ही साथ सदा ही मेरा संगम होवे जो कि विषयों के छेदन करने में तीदण खड़्न के समान हैं। यह आपके भक्त जन का साथ आपके चरण कमल् के स्थान को देने का मुख्य कारण है। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में अपने पादार विनद में भक्ति भाव होने का दान मुझे प्रदान करें।।४।। नारायण ने कहा-परिपूर्ण एक मन बाले उन ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके वे सब काम-नाओं को पूर्ण करने वाले राधिका के पति के आगे स्थित हो गये थे। ।।।। देवों का स्तवन श्रवण करके कृपा के निधि स्मित युक्त मुख कमल वाले श्री हरि परम हित और तथ्य वचन उनसे कहने लगे थे।।६।।

स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेऽघुना ।
शिवाश्रयागां कुशलं प्रष्टुं युक्तमसाम्प्रतम् ॥७
निश्चित्ता भवतावैव का चिन्ता वो मिय स्थिते ।
स्थितोऽहं सर्वजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन वे ।
युष्माकं यदिभिप्रायं सर्वं जानामि निश्चितम् ॥६
शुभाशुभञ्च यत् कर्म काले खलु भविष्यति ।
महत् क्षुद्रञ्चयत् कर्मसर्वं कालकृतंसुरा ॥६
स्वस्वकाले च तरवः फिलनः पुष्पिणः सदा ।
परिपक्वफलाः काले कालेऽपक्वफलान्विताः ॥१०
सुखं दुःखं विपत् सम्पत् शोकश्चिन्ता शुभाशुभम् ।
स्वकर्मफलनिष्ठञ्च सर्वं काले ह्युपस्थितम् ॥१९
न हि कस्य प्रियः को वा विप्रियो वा जगत्त्रये ।
काले कार्यवंशात् सर्वे भवन्त्येवाप्रियाः प्रियाः ॥१२

श्री भगवान् ने कहा—आप सब लोगों का इस समय जो मेरे इस पुर में समागमन हुआ है उसका में बार-बार स्वागत करता हूं। आप सभी लोग मंगल के आश्रय वाले हैं अतएव आप से कुशल प्रश्न करना तो युक्त नहीं प्रतीत होता है।।।।। आप लोग वहां पर ही चिन्ता से रहित होकर स्थित रहें मेरे विद्यमान होते हुए आपकों कोई भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। मैं तो समस्त जीवों में स्थित रहता हूं। स्तवन होने से ही वहां पर ही प्रत्यक्ष हो जाया करता हैं। आप लोगों का जो भी हार्चिक अभिप्राय है उस सबको निश्चित रूप से मैं जानता हूँ।।।।। शुभ और अशुभ जो भी कमें होता है वह काल आने पर निश्चय हुआ करेगा। हे देवगण! कमें चाहे बड़ा हो या शुद्ध हो बहुं सभी कमें काल कृत हुआ करता है।।।।। अपने-अपने समय पर ही वृक्ष पुष्प तथा फल वाले हुआ करते हैं। समय पर ही वे अपरिपक्त फल से युक्त तथा परिपक्त फलों से समन्त्रत होते हैं।।।।।। इसी तरह सुख-हु:ख-सम्पत्ति-विपत्ति-शोक-चिन्ता शुभ और अशुभ अपने कमें के फलों में ही रहने बाले होते हैं अपरे सब काल के अने पर उपस्थित हुआ

करते हैं ।। १९।। इस त्रिभुवन में न तो कोई किसी का प्रिय है और न कोई किसी का विप्रिय होता है। काल-काल पर सभी कार्य वश होने के कारण से प्रिय और अप्रिय हुआ करते हैं।। १२।।

राजानो मनवः वृथ्व्यां हृष्टा युष्मिभिरत्र वै ।
स्वकम्भंफलपाकेन सर्वं कालवशङ्कताः ।।१३
युष्माकमधुनावेव गोलोके यत्क्षणं गतम् ।
पृथिव्यां तत्क्षणेनैव सप्तमन्वन्तरं गतम् ।।१४
इन्द्राः सप्त गतास्तत्र देवेन्द्रश्चाष्टमोऽधुना ।
कालचक्रं भ्रमत्येवं मदीयश्व दिवानिशम् ।।१४
इन्द्राश्च मनवो भूपाः सर्वे कालवशङ्कताः ।
कीत्तिःपृथिवी पुण्यमघं कथामात्रावशेषितम् ।।१६
अधुनापि च राजानो दृष्टाश्च हरिनिन्दकाः ।
वभूवर्त्र हक्षे भूमौ महाबलपराक्रमाः ।।१७
सर्वे यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य च ।१६
उपस्थितोऽपि कालोऽयं वातो वाति निरन्तरम् ।
विद्विदंहति सूय्यंश्च तपत्येव ममाज्ञया ।।१६
व्याधयः सन्ति देहेषु मृत्युश्चरित जन्तुषु ।
वषन्त्येते जलधराः सर्वे देवा ममाज्ञया ।।१०

आप लोगों ने देखा है कि राजा लोग और मनुगण पृथ्वी में अपने कमों के फलों के पाक से हुआ करते हैं बयों कि सभी तो काल के वणज़त रहा करते हैं ।। भे३।। आप लोग इस गोलोक धाम में इस समय ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि एक ही क्षण व्यतीत हुआ है किन्तु पृथिवी में इसी यहाँ के क्षणमात के काल में सात मन्वन्तर व्यतीत हो गये हैं ।। भे१। इतने समय में ही सात इन्द्र हो गये हैं और इस समय में वहाँ यह आठवाँ देवेन्द्र वहाँ पर स्थित है। इस तरह से यह मेरा काल चक्क रात दिन भ्रमण करता रहता है।। १४।। इन्द्र-मनु और राजा लोग सभी काल के वश में रहने वाले होते हैं। केवल जनकी की ति-पृथ्वी-पृथ्य-प्राप्त और कहाती मात्र ही शेष रह जाया करती हैं।। १६।। इस

समय में भी राजा लोग बड़े दुष्ट और हरि की निन्दा करने वाले हैं और महान् बल तथा पराक्रम वाले भूमि में हुए थे ॥ १७॥ ये सभी समय आने पर कालान्तक के ग्रास हो जाँयगे। अर्थात् काल के मुख में जाकर नष्ट हो जाँयगे। १९६॥ यह काल भी उपस्थित है और वायु निरन्तर वहन करता है-अग्नि दहन करता है और सूर्य मेरी आज्ञा से तपता रहता है। १९६॥ व्याधियाँ शरीरों में विचरण किया करती हैं और जन्तुओं में मृत्यु घूमता रहता है। ये जलधर वर्षा किया करते हैं। ये सभी मेरी आज्ञा से देवगण भी अपना २ काम किया करते हैं। १२०॥

ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठास्तपोधनाः । ब्रह्मष्येगे ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्च योगिनः ॥२१ ते सर्वे मद्भयाद्भीताः स्वधम्मंकम्मंतत्पराः। मद्भक्ताश्च व निःशङ्काः कम्मंनिमूं लकारकाः ॥२२ देवाः कालस्य कालोऽहं विधाता धातुरेव च । संहारकर्त्तुः संहर्ता पातुः पाता परात्परः ॥२३ ममाज्ञयाऽयं मंहर्ता नाम्ना तेन हरः स्मृतः। त्वं विश्वसृक् सृष्टिहेतोः पाता धम्मस्य रक्षगात् ॥२४ ब्रह्मादितृणपर्यन्तं सर्वेषामहमीश्वरः। स्वकम्मंफलादाताहं कम्मंनिमूं लकारकः ॥२४ अहं यान् संहरिष्यामि कस्तेषामि रक्षिता। यानहं पालिष्ठ्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥२६ सर्वेषामिष संहर्तां स्रष्टा पाताहमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां सहारे नित्यदेहिनाम् ॥२७

ये जो विपु हैं जिनकी निष्ठा परम बहाण्य होती है और ये तपस्वी लोग तपस्या में अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हैं—ब्रह्मिष लोग ब्रह्म निष्ठ— योगी लोग योग में निष्ठा रखने वाले रहा करते हैं ये सभी मेरे भय से भीत होकर ही अपने-अपने धमें तथा कमें में तत्पर रहा करते हैं। सबका तात्पर्य यही है कि सभी मेरे भय के कारण ही अपने-अपने कमों में सदा संलग्न रहा करते हैं अगर कोई निर्भय है तो वे केवल मेरे भक्त गण ही हैं जिन्होंने कर्मों का निर्भूलन कर दिया है 11२९-२२11 हे देवताओ ! मैं काल का भी काल और धाता का भी विधाता हूँ। जो संहार के करने वाला है उसका भी संहारक एवं पालन करने वाले का पालन करने वालों एर से भी पर मैं ही हूं 11२३11 मेरे ही आदेश से यह संहार के करने वाले हैं जिनकों नाम से हर कहा गया है। आप विश्व का सुजन करने वाले हैं धर्म की रक्षा करने से सृष्टि के पाता हैं। 11२४11 ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्रतम तृण पर्यन्त सबका मैं ही एक ईश्वर हूँ। सबके किये हुए कर्मों के फलों को देने वाला तथा कर्मों के निर्मूलन करने वाला अगे मैं ही हूँ 11२४11 में जिनका संहार कर्फ गा उनकी रक्षा करने वाला अन्य कौन है ? अर्थात् कोई भी समर्थ रक्षक नहीं है। जिनका पालन-रक्षण मैं कर्फ गा उनका हनन करने वाला भी कोई नहीं हो सकता है 11२६11 सर्व का सुजन-पालन और संहरण करने वाला एक मात्र मैं ही हूँ। मैं मेरे नित्य देह धारी भक्तों का संहार करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। मैं मेरे नित्य देह धारी भक्तों का संहार करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। 11२७11

तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा वह्नौतृगानि च।
न कोऽपि रक्षितातेषां मिय हन्तर्यंपस्थिते।।२८
यास्यामि पृथिवीं देवा यात य्यं स्वमालयम्।
य्यं चैवांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतलम्।।२८
इत्युक्त्वा जगतां नाथो गोपानाहूय गोपिकाः।
उवाच मधुरं सत्यं वाक्यं तत्समयोचितम्।।३०
गोपा गोप्यश्च श्रृणुत नन्दवजं परम्।
वृषभानुगृहं क्षिप्रं गच्छ त्वमपि राधिके।।३१
वृषभानुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलावती।
सुबलस्य सुता सा च कमलांशसमुद्भवा।।३२
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च योषिताम्।
पुरा दुर्वाससः शापाज्जन्म तस्या व्रजे गृहे।।३३

तस्यां लभस्व त्वं जन्म शीघ्रं नन्दव्रजं व्रज । त्वामहं बालरूपेण गृह्णामि कमलानने ॥३४ त्वं मे प्राणिधका राधे तच प्राणाधिकोऽप्यहम् । न किञ्चिदावयोभिन्नमेकाङ्गः सर्वदेव हि॥३५

जो लोग मेरे भक्तों से ढें व करने वाले तथा ब्राह्मण-गी-ऋतु और देवों को सताते हैं या उनकी निश्चित रूप से हिंसा किया करते हैं तो वे शीघ्र अग्नि में तृण की भांति नष्ट हो जाँयेगे। मेरे हनन करने वाले के उपस्थित होने पर फिर उनका कोई भी रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है ॥२८॥ मैं स्वयं पृथिवी में जाऊंगा। हे देवगण ! आप लोग अपने निवास स्थान को जाओ और आप सब अपने अंश रूप से शीझ भूतल में जाओ ।।२६।। इतना यह कहकर जगत् के नाथ ने गोपों और गोपिकाओं को बुलाकर उनसे उस समय के उचित-सत्य एवं मध्र बचन कहा ।। ३०।। हे गोपो ! गोपियो ! मेरी आज्ञा का श्रवण कर आप लोग परम श्रेष्ठ नन्द वज में चले जाओ। हे राधिके! आप भी वृषभानु के घर में जाकर जन्म ग्रहण करो। वृषभानु की प्रिया बहुत ही साध्वी है और उसका शुभ नाम गोपी कलावती है। वह सुबल की कन्या है और वहाँ कमला के आंग से समुत्पन्न हुई है।।३१-३२।। वह पितृ गया की मानसी कन्या है जो स्त्रियों में परम धन्य तथा मान्य है। पहिले दुर्वासा के शाम से उसका बज के गृह में जन्म हुआ है ।।३४।। आप शीघ्र तन्द बज में जाकर उसमें जन्म अहण करो। हे कमलानने ! मैं बाल रूप से ग्रहण करूं गा। हे राघे ! आप मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी है और मैं भी आपका प्राणाधिक प्रिया हूँ। हम दोनों में कुछ भी भिन्नता नहीं है। सर्वदा ही हम तुम दोनों का एकांग ही है अर्थात् एक ही रूप है।।३५॥

श्रुत्वैवं राधिका तस्र ररोद प्रेमविह्नला । पपौ चक्षुश्रकोराभ्यां मुख्यन्द्रं हरेगुं ने ॥३६ जनुर्लभतः गोपाश्च गोप्यश्चःपृथिवीतले । गोपानामुत्तकाताञ्च मन्दिरे मन्दिरे गुभे ॥३७ एतिस्मन्नत्तरे सर्वे दहशू रथमृत्तमम् ।
मणिरत्नेन्द्रसारेण हीरकेण विभूषितम् ॥३८
श्वेतचामरलक्षेण शोभित दर्पणायुतेः ।
सूक्ष्मकाशायवस्त्रेण विह्नुगुद्धे न भूषितम् ॥३६
सद्रत्नकलसानाञ्च सहस्रेण सुशोभितम् ।
पारिजातप्रस्नानां मालाजालेविराजितम् ॥४०
पार्षदप्रवरेयुँक्तं शतकुम्भमयं शुभम् ।
तेजः स्वरूपमतुलं शतसूर्यसमप्रभम् ॥४९
तत्रस्यं पुरुषं स्याममुन्दरं कमनीयकम् ।
शङ्ख्यकगदापद्मधरं पीताम्बरं परम् ॥४२
किरी टनं कुण्डलिनं वनमालाविभूषितम् ।
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमद्रवचितम् ॥४३

गोलोक विहारी श्रीकृष्ण के इत बचनों का श्रवण कर वहाँ पर राधिका प्रेम से अत्यन्त विह्वल होकर रुदन करने लगी थी। हे मृते ! वह श्री राधिका अपने नेत्र रूपी चकारों के द्वारा श्री हरि के मुख रूपी चन्द्र का पान करने लगी थी अर्थात् एकटक होकर मुख देख रही थी ।।३६।। फिर गोपों ने और गोपियों ने पृथ्वी तल में ब्रज भूमि में उत्तम गोवों के शुभ मन्दिर-मन्दिर में जन्म ग्रहण किया था ।।३७।। इसी बीच में सबने वहाँ एक परम उत्तम रथ को देखा था जो कीमती मणिकों और अति श्रेष्ठ रत्नों तथा हीरों से विशेष रुप से निर्मित किया हुआ था।।३८।। उस परम विभूषित रथ में लाखों क्वेत चमर और सहस्रों दर्पणों की शोभा हो रही थी तथा सूक्ष्म काषाय वस्त्र से, जोकि वह्नि के तुल्य शुद्ध था, वह रथ विभूषित था ॥३६॥ उस रथ में सदस्तों के विरचित सहस्रों कलश लगे हुये थे और पारिजात की पुष्प मालाओं से वह सुशोभित होरहा था ।।४०।। उस रथ के साथ श्रेष्ठ पार्ष द थे तथा वह सुवर्ग से परिपूर्ण अतुल तेज का स्वरूप और सी सूर्यों की प्रभा के समान प्रभा वाला था ।।४१।। उस सुन्दरतम रथ में कमनीय स्यरूप वाले स्थाम सुन्दर पुरुष विराजमान थे जो शंख, चक्र,

गदा और पद्म को हाथों में धारण किये हुए तथा पीताम्बर पहिने हुए थे ॥४२॥ वह महा पुरुष किरीट-कुण्डल और बनमाला से समलंकृत थे उनका सुन्दर शरीर चन्दन-अगुरु, कस्तूरी-कुंकुम के द्रव से चर्चित हो रहा था ॥४३॥

देवीं तद्वामतो रम्यां शुक्लवणीं मनोहराम् । वेणुवीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकातराम् ॥४४ विद्याधिष्ठातृदेवीश्व ज्ञानरूपां सरस्वतीम् ॥४५ अपरां दक्षिणे रम्यां शरचन्द्रसमप्रभाम् । तप्तकाञ्चनवर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम् ॥४६ अवहह्य रथात्तूणं सस्त्रीकः सह पाषदः । जगाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम् ॥४७ देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थुः प्राञ्जलयो मृदा । सामवेदोक्तस्तोत्रेणकृतेनचसुर्राष्ट्रिभः ॥४८ गत्वा नारायसो देवो विलीनः कृष्साविग्रहे । दृष्ट्रा च परमाश्चय्यंते सर्वे विस्मय ययुः ॥४६

उस रथ में विराजमान महादिव्य पुरुष के बाम भाग में परम रस्यभुवल वर्ण वाली- वेणु, वीणा और अन्य हाथों में धारण करने वाली
तथा अपने भक्तों पर अनुप्रह करने में अत्यन्त आतुर होने वाली मनोहर
देवी विराजित हो रही थी ।।४४।। यह विद्या की अधिक्ठात्री देवी-इतन
के स्वरूप वाली सरस्वती थी ।।४४।। इस महादिव्य पुरुष के दक्षिण भाग
में दूसरी देवी विराजमान थी जो परम रस्य-शरत्काल के चन्द्र के तुल्य
प्रभा वाली थी। इनके शरीर का वर्ण तपे हुए सुवर्ण के समान था और
यह मन्दिस्मत से युक्त अत्यन्त मनोहर थीं ।।४६।। यह महान् दिव्य
पुरुष रथ से सपत्नीक एवं पार्षदों के साथ उत्तर कर उस गोप और
गोपियों से सतन्वित रस्य सभा में गये थे।।४७।। वहां उनको आते हुए
देखकर समस्त देवता-गोप और गोपियाँ उठकर खड़े होगये थे। और
बड़े ही हर्ष के साथ हाथ जोड़े हुए सज्ज ने सामवेद में कहे हुए स्तोत्र
से उनकी स्तुति की थी।।४६॥ वह नारायण देव जाकर श्री कृषण के

शरीर में विलीन हो गये थे । यह देखकर सबको परम आश्चर्य हुआ। था ।।४६।।

एतस्मिनन्तरे तत्र शातकुम्भमयाद्रथात् । अवरुहा स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥५० आजगाम चतुर्बाहुः वनमालाविभूषितः। पीताम्बरधरः श्रीमान् सस्मितः सुमनोसरः। सर्वालङ्कारशोभाढ्यः सूर्य्यंकोटिसमप्रभः ॥५१ उत्तस्थुस्ते च तं दृष्ट्वा तुष्टवुः प्रणता मुने । स चाप लीनस्तलेव राधिकेश्वर विग्रहे ॥ ५२ ते दृष्ट्वा महदाश्चर्यं विस्मयं परमं ययुः। संविलीने हरेरङ्गे श्वेतद्वीपनिवासिनः ॥५३ एतस्मिन्नन्तरे तूर्णपाजगाम त्वरान्वितः। शुद्धस्फटिकसङ्काशो नाम्नासङ्कर्षणः स्मृतः। सहस्रशीर्षा पुरुषः शतसूर्य्यसमप्रभः ।।५४ आगतं तुष्दुवुः सर्वे दृष्ट्वा तं विष्णुविग्रहम् । स चागत्य नतस्कन्धस्तुष्टावराधिकेश्वरम् । सहस्रमूर्ड भिभंक्त्या प्रणनाम च नारद ॥ १५ आवाञ्च धमपुत्रो द्वौ नरनारायणाभिधी। लीनोऽहं कृष्रापादाब्जे बभूव फाल्गुनो वरः ॥५६ ब्रह्मे शशेषधर्माश्च तस्थुरेकत्र तत्र वै ॥५७

इसी बीच में वहाँ सुवर्ण मय रथ से उतर कर जगतों के स्वामी एवं पालन करने वाले विष्णु स्वयं वहां पर आये थे जिनकी चार भुजाएं थीं और वे वन माला से समल कृत थे। विष्णु भगवान् भी पीताम्बर धारी थे। श्री से सम्पन्न यह मन्द हास्य से युक्त एवं अत्यन्त मनोहर थे। यह समस्त सुन्दर अल कारों से विभूषित और करोड़ों सूर्यों की प्रमा के तुल्य प्रमा वाले थे।।५०-५१।। इनको देखकर हे मुने! सब खड़े हो गये और प्रणत होकर सब ने इनकी स्तुति की थी। वह भी श्री राधिका के स्वामी श्रीकृष्ण में वहाँ आकर विलीन हो गये थे

।।५२।। उन सब ने इस महान् आश्चर्य पूर्ण घटना को देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त किया था। जब कि ये दोनों महा पुरुष ध्वेत द्वीप के निवास करने वाले हिर भ्रंग में विलीन होगये थे।।५३।। इसी अनन्तर में धुद्ध स्फटिक मणि के समान पुरुष नाम से जो संकर्षण कहे जाते हैं, स्वरा से युक्त होते हुए वहाँ आये थे। यह पुरुष सहस्र शिर वाले तथा स्यों के तुल्य प्रमा वाले थे।।५४।। आये हुए विष्णु के विग्रह वाले उनको देखकर सब ने वहां उनका स्तवन किया था। उसने वहां आकर अपना कन्धा झुकाकर श्री राधिकेश्वर की स्तुति की थी। हे नारद! सहस्र शिरों के द्वारा भक्ति पूर्वक उस पुरुष ने राधिकेश्वर को प्रणाम किया था।।५५।। उन्होंने कहा—हम दोनों धर्म के पुत्र हैं भौर नर तथा नारायण नामों वाले हैं। मैं कृष्ण के चरण कमल में लीन होगया था और श्रेष्ठ फाल्गुन हुआ था।।५६।। वहाँ पर ब्रह्मा-ईश-शेष और धर्म एक स्थान पर स्थित हो गये थे।।५७।।

एतस्मिन्नन्तरे देवा दृहशू रथमुत्तमम् ।
स्वर्णसारिवकारञ्च नानारत्नपरिच्छदम् ।।
प्रम्मणीन्द्रसारसंयुक्तं विह्नशुद्धांशुकान्वितम् ।
स्वेतचामरसंयुक्तं भूषितं दर्पणायुतः ।।
परिजातिप्रसूनानां मालाजालेः सुशोभितम् ।।
प्रीष्ममध्याह्नमार्तण्डप्रभामोषकरं परम् ।।
प्रीष्ममध्याह्नमार्तण्डप्रभामोषकरं परम् ।।
स्वित्वपुत्तिकापुष्पसरःकाननिचित्रितम् ।।
दिवत्वपुत्तिकापुष्पसरःकाननिचित्रितम् ।।
स्वित्वप्तिकापुष्पसरःकाननिचित्रम् ।।
स्वित्वप्तिकापुष्पसरःकाननिचित्रम् ।।
स्वित्वप्तिकापुष्पसरःकाननिचित्रम् ।।
स्वित्वप्तिकापुष्पसरःकाननिचित्रम् ।।
स्वित्वप्तिमाप्वते।
स्वित्वप्तिमापुक्ते।
स्वित्वप्तिमायुक्ते।
स्वित्वप्तिमायुक्ते।
स्वित्वप्तिमान्दर्शेः ।।
स्वित्वप्तिमायुक्ते।

इसी बीच में देंत्रों ने एक उत्तम रथ को देखा था। जो सूवर्ण के सार से बना हआ था और अनेक प्रकार के रत्नों के पश्चिठेद से युक्त था ।। ५८।। यह रथ उत्तन मणियों से युक्त था और वहि के समान गुद्ध वस्त्र से अन्वित था। यह रथ श्वेत चमरों से भूषित और सहस्रों दर्पणीं से समलंकृत था ।।५६।। इस सुन्दर रथ में सद्रत्नों के कलक्षों के समूह लगे हुए थे और पारिजात के पुष्पों की बनी हुई मालाओं के समूह से यह रथ सुशोभित हो रहा था।।६०।। यह रथ सहस्र चक्रों से युक्त था इस की गतिका वेगमन के तुल्य शोध्रगामी था। यह बहुत ही मनोरम था। इस रथ की प्रभा जो थी वह ग्रीष्म काल में मध्याह्न काल के सूर्य की प्रभाको भी पराजित कर देने वाली थी।।६१।। यह रथ मुक्ता-माणिक्य और वज्जों (हीरों) के समूह से बहुत ही समुज्ज्वल था। इस में चित्रकारी बहुत सुन्दर हो रही थी जिसमें पुतली-पुण्य-सर और कानन चित्रित हो रहे थे।।६२॥ हे मुने ! यह रथ देवों-दैत्यों और दानवों के सम्पूर्णरथों में सर्व श्रेष्ठ रथ था जिसको शांकर की प्रीति से विश्व कर्मा ने बड़े ही यत्न के साथ निर्फनत किया था।।६३।। यह रथ पचास योजन कंचा और चार योजन विस्तार वाला था। इसमें रित की शय्या थी और यह सैकड़ों मन्दिरों से भी शोभा वाला था ।।६४।।

तबस्थां दहणुर्देवीं रत्नालङ्कारभूषिताम् । प्रदग्धस्वणंसाराणां प्रभामोषकरद्युतिम् । तेजःस्वरूपामतुलां मूलप्रकृतिमीश्वरम् ॥६५ सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकातराम् ॥३६ गण्डस्थलकपोलाभ्यां सद्रत्ननुण्डलोज्ज्वलाम् । रत्नेन्द्रसाररचितव्यणन्मञ्जोररञ्जिताम् ॥६७ विह्नभुद्धांशुकानातिज्विलितेन समुज्ज्वलाम् । सिंहपृष्ठसमारूढां सुताभ्यां सहितां मुदा ॥६० अवरुद्धा रथात्तूणं श्रीकृष्णं प्रणानाम च । सुताभ्यां सह सा देवी समुवास वरासने ॥६६ गणेशः कात्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम् । ननाम शङ्कर घम्ममनन्तं कमलोद्भवम् ॥७० उत्तस्थुरारात्ते देवा दृष्ट्वा तौ त्विदशेश्वरौ । आशिषञ्च ददुर्देवा वासयामासुः सन्निधौ । ताभ्यां सह सदालापं चक्रुर्देवा मुदान्विताः ॥७१

उस परम दिव्य एवं अत्यन्त सुरम्य रथ में विराजमान देवी को सब ने देखा था जो देवी रत्नों के अल कारों से विभूषित थी। उसकी द्युति तपे हुए उत्तम सुवर्णं की प्रभा को भी पराजित करने वाली थी। यह देवी तेज के स्वरूप वाली-अनुपम-मूल प्रकृति ईश्वरी थी ।।६५।। यह अनेक प्रकार के उत्तम आयुधों से युक्त सहस्र भुजाओं वाली थी। इसका मुख कमल मन्द हास्य से परम प्रसन्नता से पूर्ण था और यह भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिये अत्यन्त कातर हो रही थी ।।६६।। इसके गण्ड स्थल एवं कपोल भाग अच्छे रत्नों के निर्मित कृण्डलों से उज्ज्वल हो रहे थे। यह देवी श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित मञ्जीरों की ध्वनि से रञ्जित हो रही थी।।६७।। अग्नि के समान परम शुद्ध एवं दीप्यमान वस्त्र से समुज्ज्वल-सिंह के पृष्ठ पर संस्थित तथा दोनों अपने पुत्रों के सहित यह देवी रथ से शोझ उतर कर श्रीकृष्ण के समीप गई और उनकोप्रणाम कर अपने पुत्रों के सहित वहां एक श्रोब्ठ आसन पर संस्थित होगई थीं ।।६८-६८।। इसके अनन्तर स्वामि कात्तिकेय और गणनाथ गणेश ने परात्पर श्रीकृष्ण को प्रणाम किया था और शंकर-धर्म-अनन्त और ब्रह्माजी को भी प्रणाम किया था । १७०।। उस समय समीप में स्थित सब देवता उठकर खड़े हो गये थे और उन दोनों देवों को आशीर्वाद देकर अपने समीप में उन्हें बिठा लिया था। फिर उन दोनों के साथ हे नारद! देवों ने प्रसन्नता से पूर्ण होकर सदा लाप करना आरम्भ कर दिया था ७१॥

तस्थुर्देवाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागोप्यश्च बहुशो बभूवुर्विस्मयाकुलाः॥७२ उवाच कमलां कृष्साःस्मेराननसरोग्हः ।
त्वं गच्छ भीष्मकगृह नानारत्नसमन्वितम् ॥७३
वैदभ्यां उदरे जन्म लभ देवि सनातिन ।
तव पारिंग ग्रहीष्यामि गत्व हं कुण्डिनं सित ॥७४
ता देव्यः पार्वतींहष्ट्वासमुत्थाप्यत्वरान्विताः ।
रत्नसिंहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम् ॥५५
विप्रेन्द्र पार्वती लक्ष्मीर्वागिधिष्ठातृदेवताः ।
तस्थुरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम् ॥७६
तास्र्य सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः ।
ऊषुर्गोपालिकाः काश्चिन्मुदा तासाञ्च सन्निष्वौ ॥७७

इसके उपरान्त सभा के मध्य में हरि के सामने समस्त देवता और वह देवी संस्थित हो गये थे। उस समय अधिकतर गोपी और सब विस्मय से आकुल होगये थे। 10२11 मन्दिस्मत से युक्त मुख कमल से बोले—हे देवि ! तुम भीष्मक के गृह में जाओ जो नाना रत्नों से समनिवत है। 10३11 हे देवि ! वहां तू वैदर्भी के उदर में जन्म ग्रहण कर। हे समाति ! हे सित मैं कुण्डित पुर में जाकर तेरा पाणिग्रहण करू गा। 10311 उन देवियों ने पार्वती को देख कर शी झता से युक्त होकर उनको उठाकर रम्य रत्नों के सिहारान पर ईश्वरी को विराजमान कराया था। 10311 है विप्रेन्द्र ! वहाँ एक ही आसन पर यथोचित सम्भाषण करके पार्वती-जक्षमी और वाणी की अधिष्ठाती देवता सरस्वती ने अपनी स्थित की थी। 10311 उनसे गोभों की कन्याओं ने बड़ी प्रीति से सम्भाषण किया था। उन में कुछ गोपालका उनकी सन्तिधि में आनन्द पूर्वक बैठ गई थीं। 10311

श्रीकृष्णः पार्वती तत्र समुवाच जगत्पतिः । देवि त्वमंशरूपेण व्रज नन्दव्रजं शुभे ।।७८ उदरे च यशोदायाः कल्याणि नन्दरेतसा । लभ जन्म महामाये मृष्टिसंहारकारिणि ।।७८

ग्रामे ग्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतले । क्रत्स्ने महीतले भक्त्या नगरेषु वनेषु च ॥५० तत्राधिष्ठातृदेवीं त्वां पूजियष्यन्ति मानवाः। द्रव्यैर्नानाविधैरिव्यैर्बलिभिश्चमुदान्विताः ॥५१ तव भूस्पर्शमात्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति ॥५२ कंसदर्शनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम् । भारावतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम् ॥५३ जगत् के स्वामी श्रीकृष्ण वहां पर पार्वती से बोले – हे देवि ! हे शुभे ! आप भी अंश रूप से नन्द व्रज में जाओ ॥७८॥ हे कल्याणि आप नन्द के वीर्य से यशोदा के उदर में हे महामाये ! हे सिष्ट के संहार के करने वाली ! जन्म ग्रहण करो ।।७६।। मैं आपकी पूजा प्रत्येक ग्राम में करा दूंगा। बड़ी भक्ति के साथ सम्पूर्ण भूतल में नगरों में और वनों में सर्वत आपकी पुजा होगी ।। ८०।। वहाँ पर मनुष्य अधिष्ठात्री देवी आपको अनेक प्रकार के द्रव्यों से और बलियों के द्वारा प्रसन्नता के साथ पूजेंगे।।८१।। हे शिवे! आपके भूमि के स्पर्शमात्र से सूतिका मन्दिर में पिता मुझको वहां संस्थापित कर तुमको लेकर आर्येंगे ।। दर।। फिर कंस का दर्शन भर करके आप शिव के समीप में आजायेंगी। मैं भी भूमि के भार को उतार कर अपने आश्रम को चला जाऊँगा।।५३।।

इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तूणंमुवाच च षड़ाननम् । अग्ररूपेण वत्स त्वं गमिष्यसि महीतलम् ॥६४ जाम्बवत्याश्च गमें च लभ जन्म सुरेश्वर । अग्रेन देवताः सर्वा गच्छन्तु धरगीतलम् ॥६५ भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निश्चितम् ॥६६ इत्युक्त्वा राधिकानाथस्तस्थौ सिंहासने वरे । तस्थुर्देवाश्च देव्यश्च गोपागोप्यश्चनारद ॥६७ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थौ हरे: पुरः । पुटाञ्जलिर्जगन्नाथमुवाच विनयान्वितः ॥६६ अवधानं कुरु विभो किङ्करस्य निवेदने ।
आज्ञां कुरु महाभाग कस्य कुत्र स्थलं भुवि ।। दक्ष्म भर्ता पातोद्धारकर्ता सेवकानां प्रभुः सदा ।
स भृत्यः सर्वदा भक्त ईश्वराज्ञां करोति यः ।। ६० के देवाः केन रूपेण देव्यश्च कलया कया ।
कुत्र कस्याभिधेयश्च विषयश्च महीतले ।। ६९ ब्रह्माणो वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जगत्पतिः ।
यस्य यत्रावकाश्च कथयामि विधानतः ।। ६२

यह कहकर श्री हरि शे घ्र ही षड़ानन से बोले--हे वत्स ! तुम महीतन में अंश रूप से जाओगे ।। ८४।। वहाँ हे सुरेश्वर ! तुम जाम्ब-वती के गर्भ में जन्म प्राप्त करो। समस्त देवगण भी अपने २ अंश से धरणी तल में जावें ।। ८५।। मैं निश्चय ही अब पृथिवी के भारका हरण करूंगा ॥ ८६॥ इतना कह कर राधिका के नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर स्थित होगये थे। हे नारद ! देवगण देवियां-गोप और गोपियां भी सब बैठ गये थे।। दशी अन्तर में ब्रह्मा हरिके आगे उठकर खड़े हुए थे और हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर बोले-।। दा। ब्रह्माजी ने कहा--हे विभो ! इस सेवक के निवेदन पर ध्यान देने की क्रा करें। हे महाभाग ! भूमि में किस का किस स्थल में रहना होगा ? आप तो प्रभृहें और सदा भरण करने वाले और सेवकों के उद्घार करने वाले हैं और वह भक्त सर्वदा आपका भृत्य है जो ईश्वर की आज्ञा का पूर्ण पालन किया करता है।।८६-६०।। कौन से देवता किस रूप से और देवियां किस कला से कहाँ पर महीतल में किस नाम वाला विषय (देश) इन का होगा ।। ६१।। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर जगत्पति ने उत्तर दियाथा कि जिसका जहाँ पर अवकाश है उसे मैं विधान के साथ बताता है ॥६२॥

कामदेवो रौविमगेयो रती मायावतीसती । शम्बरस्यगृहे या च छायारूपेणसंस्थिता ॥ ३३ त्वं तस्य पुत्रो भविता नाम्नानिरुद्ध एव च ।
भारती शोणितपुरे बार्णपृत्रो भविष्यति ॥दे४
अनन्तो देवकीगर्भाद्रोहिणेयो जगत्पतिः।
मायया गर्भसङ्कर्षात्राम्ना सङ्कर्षगाः स्मृतः ॥दे५
कालिन्दी सूर्य्यतनया गङ्गांशेन महीतले।
अद्धांशेनेव तुलसो लक्ष्मणा राजकन्यका ॥६६
सावित्रो वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सती।
वसुन्धरा सत्यभामा शैव्या देवी सरस्वती ॥दे७
रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका।
सूर्यंपत्नीरत्नमालाकलया च जगद्गुरोः ॥देद

श्रीकृष्ण ने कहा—कामदेव रौक्मणेय है और रती मायावती सती है जो छाया रूप से शम्बर के घर में संस्थित है।।६३।। तुम उसके पुत्र होओंगे जिसका नाम अनिरुद्ध होगा। शोगित पुर में बाण की पुत्री भारती होगी।।६४।। अनन्त देवकी के गर्भ से रोहिणेय अर्थात् रोहिणी के पुत्र होंगे जगत्पति माया से गर्भ के संकर्षण इस नाम से कहे गये हैं।।६५।। सूर्य की तनया कालिन्दी गङ्गा के अंश से महीतल में होगी और आधे अंश से तुलसी राजकन्या लक्ष्मणा होगी।।६६॥ सावित्री वेदों की माता नाग्नजिती के नाम वाली सती होगी-वसुन्धरा सत्यभामा होगी और सरस्वती देवी शैंग्या होंगी।।६७॥ रोहिणी और मित्रविन्दा जगत् के गुरु की कला से सूर्य पत्नी रत्न माला राज कन्याएं होन् वेगी।।६८॥

स्वाहांशेन सुशीला च रुक्मिण्याद्याः स्त्रियो नव । दुर्गाद्धांशा जाम्बवती महिषीणां दश स्मृताः ॥देदे अद्धांशेन शेलपुत्री यातु जाम्बवतो गृहम् । केलासे शङ्कराज्ञा च वभूव पार्वतीं प्रति ॥१०० केलाशगामिनंविष्णुं स्वेतद्वीपिनवासिनम् । आलिङ्गनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया ॥१०१ कथं शिवाज्ञा तां देवीं बभूव राधिकापते।
विष्णोःसम्भाषणे पूर्वं द्वेतद्वीपिनवासिनः।।१०२
पुरा गणेशं द्रष्टुं च प्रजग्मुः सर्वदेवताः।
द्वेतद्वीपात् स्वयं विष्णुर्जगाम शङ्करस्तवात्।।१०३
हृष्ट्वा गणेशं मुदितः समुवास सुखासने।
सुखेन दहशुः सर्वे खेळोक्यमोहनं वपुः।।१०४
किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं वरम्।
सुन्दरं स्यामरूपश्च नवयोवनसयुतम्।।१०५
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमद्रवसयुतम्।
रत्नालङ्कारशोभाढ्यं स्मेराननसरोरुहम्।।१०६
रत्नसिहासनस्थश्च पार्षदैः परिवेष्टितम्।
वन्दितश्च सुरैः सर्वैः शिवेन पूजित स्तुतम्।।१०७

स्वाहा के अंश से सुशील रुक्मिणी आदि जो स्त्रिया होंगी तथा दुर्गा के अर्ढ अंश से जाम्बवती होगी इस तरह दश महिषी कही गई हैं।।६६।। श्रैल पुत्री आधे अर्श के जाम्बत्रान् के घर में ज वें। कैलास में पार्वती को शंकर की आज्ञा होगई थी।।१००।। कैलास के गामी श्वेत द्वीप निवासी विष्णु को हे देवि ! अपना आलिंगन दो । हे कान्ते ! मेरी आज्ञा से इसमें कोई भी दोष नहीं है-यह शिव की आज्ञा हुई थी ।।१०१।। ब्रह्माने कहा—हे राधिकापते! उस देवी को यह शिव की आजा कैसे हुई थी पहिले जब तक श्वेत द्वीप निवासी विष्णुका कोई सम्भाषण ही नहीं हुआ था ? ।।१०२।। श्रे क्रुब्ण ने कहा--पहिले गर्ऐाश. का दर्शन करने के लिये सभी देवता वहाँ गये थे। श्वेत द्वीप से शंकर के स्तवन से स्वयं विष्णु भी गये थे।।१०३।। गण श को देखकर परम हर्षित होकर सुखासने स्थित होगये थे। वहाँ सब ने सुख पूर्वक त्रैलोक्य के मोहन कर देने वाले शरीर को देखा था।।१०४।। श्री कृष्ण कुण्डलों को धारण करने वाले तथा किरीट मस्तक पर पहिने हुए थे। पीता-म्बरका इनका परिधान था। परम श्रोष्ठ एवं सुन्दर तम श्याम स्वरूप था और नवीन यौवन से समन्वित थे।।१०५॥ इनके शरीर में

चन्दन अगुरु कस्तूरी कुंकुम का द्रव लगा हुआ था। श्री कृष्ण उस समय में रत्नों के आभूषणों से समजंकृत और मन्द मुसकान से युक्त आपका मुख कमल था। वहाँ रत्नों के सिहासन पर जब ये विराजमान थे तो पार्ष दों के द्वारा सेवित हो रहे थे। समस्त देवगण के द्वारा बन्दित एवं शिव के द्वारा स्तुत थे।।१०६-१०७।।

तं हङ्का पार्वती विष्णुं प्रसन्नवदनेक्षगा।
मुखमाच्छादयामास वाससा त्रीड्या सती।।१० व अतीवसुन्दरं रूपं दर्शं दर्शं पुनः पुनः। ददर्शं मुखमाच्छाद्य निमेषरिहता सती।।१० दै परमाद्भुतवेशञ्च सिस्मता वक्रचक्षुषा। सुखसागरसंमग्ना बभूव पुलकाश्विता।।११० क्षणं ददर्शं पश्वास्यं शुभ्रवणं त्रिलोचनम्। त्रिशूलपरिघधरं कन्दर्पकोटिसुन्दरम्।।१११ क्षण ददर्शं श्यामं तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्। चतुर्भुं जं पीतवस्त्रं वनमालाविभूषितम्।।११२

उस समय प्रसन्त वदन और नेत्रों वाली पार्व ती ने उतका दर्श न किया तो दर्शन किया तो सती को लज्जा उत्पन्त हो गई थी और उस ने वस्त्र से आपने मुख को ढक लिया था।।१० द्वासती ने निमेष रहित होकर श्याम सुन्दर के अत्यन्त सुन्दर रूप को बार-बार मुख ढांककर देखा था ।। १० ६।। श्याम सुन्दर के परम अद्भुत वेष को मन्द मुस्कान वाली सती ने वक्त नेत्र से देखकर वह रोमाञ्चित होकर सुख के समुद्र में निमग्न होगई थी।।१९०।। फिर एक क्षण के लिए गुम्न वर्ण वाले तथा पाँच मुखों से युक्त-तीन नेत्र धारी—तिश्चल और पट्टिश आयुधों वाले करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर को देखा था और पुन: एक क्षण में उन एक मुख वाले दिलोचन—चतुर्भु ज—पीतवस्त्रधारी-वन माला से भूषित श्याम सुन्दर को देखा था।।१९९-१९।।

एकं ब्रह्ममूत्तिभेदमभेदं वा निरूपितम् । दृष्ट्वा बभूव सा माया सकामा विष्णुमायया ॥११३

मदंशाश्च त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। ताभ्यामौत्कर्षपाताच श्रेष्ठः सत्वगुणात्मकः ॥११४ हृष्ट्रा तं पार्वती भक्त्या पुलकाश्वितविग्रहा। मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम् ॥११५ द्गन्तिराभिप्रायञ्च बुबुधे शङ्करः स्वयम् । सर्वान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पति: ।।११६ दुर्गाञ्च निर्ज्जनोभ्य तामुवाच हरः स्वयम् । बोधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम् ॥११७ निवेदनं मदीयञ्च निबोध शैलकन्यके। श्रुङ्गारं देहि भद्रं ते हरये परमात्मने ॥११८ अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च ब्रह्मे कञ्च सनातनम् । देवको भेदरहितो विषयान्मूर्त्तिभेदकः ।।१९८ सर्वेषां प्रकृतिहाँ का माता त्वं सर्वरूपिणी। स्वयम्भुवश्च वाणीत्वं लक्ष्मीर्नारायगोरसि ॥१२० मम वक्षसि दुर्गात्वं निबोधाध्यात्मकं सति । शिवस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी ।।१२१

उस सती ने उन दोनों को एक ही ब्रह्मा की मूर्ति बिना भेद वाली-तथा भिन्न रूप में स्थित निरूपित किया था और वह देखकर माया से सकाम होगई थी। 199३।। ये तीनों देव मेरे ही अंश हैं और ब्रह्मा-विष्णु तथा महेश्वर इन नाम वाले हुए हैं। उन दोनों में उत्कर्ष के पात से सत्व गुणात्मक परम श्रेष्ठ हैं। 1988।। पार्वती उनको देखकर भक्ति से रोमाश्वित शरीर वाली होगई थी और उसने मन से परमात्मा ईश्वर का अर्चन किया था। 1998।। शंकर ने स्वयं दुर्गा के अन्तराभि-प्राय को समझ लिया था वयोंकि वे तो सभी के अन्तर्गी सब की अन्त-रात्मा जगत् के स्वामी थे। 1998।। फिर दुर्गा से एकान्त में ले जाकर हर ने स्वयं कहा था और अनेक प्रकार का अखण्डित हित और तथ्य जो था उसे समझा दिया था। 1998।। शंकर ने कहा—हें शंलकन्य हे मेरे इस निवेदन को समझलो। तुम परमात्मा हिर के लिये अपना भद्र श्रुंगार देदो । मैं—जह्मा और विष्णु एक ही सनातन ब्रह्म हैं । ये सीनों देव भेद से रहित हैं केवल विभिन्न विषय होने के कारण ही मूर्ति का भेद हैं ।। १९६-१९६ ।। इन सब की माता प्रकृति आप ही हैं जो कि सर्व रूप वाली हैं । स्वयम्भू की वाणी (सरस्वती) आप ही और नारायण के उर में स्थित लक्ष्मी भी तुम ही हो । हे सित ! मेरे वक्ष: स्थल में आप ही दुर्गा के रूप में हैं। आप अपने आध्यात्मक स्वरूप को समझलो । शिव के इस वचन को सुनकर सुरे- श्वरी उनसे बोली—।।१२०-१२९॥

दीनबन्धो कृपासिन्धोतव मामकृपा कथम्। सुचिरंतपसालब्धो नाथस्त्वंजगतां मया ॥१२२ मादृशीं किङ्कुरींनाथ न परित्यवतुमर्हसि । अयोग्यमीदृशं वाक्यं मां मा वद महेश्वर ॥१२३ तच वाक्यं महादेव पालयिष्यामि सर्वथा। देहान्तरे जन्मलब्ध्वा भजिष्यामिहरिहर ॥१२४ इत्येवं वचनं श्रत्वा विरराम महेश्वरः। उच्चैर्जहासाभयदः पार्वत्यै चाभयं ददौ ॥१२५ त्तत्प्रतिज्ञापालनाय पार्वती जाम्बवद्गृहे । लभिष्यति जनुर्धातनीम्ना जाम्बवती सती ॥१२६ भ्युणु नाथ प्रवक्ष्यामि किङ्कुरीवचनं प्रभो। प्रागा दहन्ति सततमान्दोलयति मे मनः ॥१२७ चक्ष्र्तिमीलनङ्कृत्ं मशक्ता तव दशने। त्वया विना कथं नाथ यास्यामि धरगीतलम् ॥१२८ कतिकालान्तरं बन्धो मेलनं मे त्वया सह। प्राणेश्वर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येव गोकुले ।।१२६ तवदेहार्द्धं भागेनकेनवाहं विनिर्मिता। इदमेवावयोर्भेदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥१३० ममात्ममानसःप्रागांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनवा । तवात्ममानसःप्रागामयिवासंस्थिताअपि ॥१३१

इत्येवमुक्तवा सा देवी तस्त्रेव सुरसंसदि । भूयोभूयो ररोदोच्चैधृत्वा तच्चरणाम्बुजे ॥१३२

श्री पार्वती ने कहा-हे दीनों के बन्धो ! हे कृपा के सागर ! आप की मेरे ऊपर यह अकृपा क्यों हुई है ? मैंने तो बहुत काल तक तपस्या करके आपको प्राप्त किया है। हे नाथ ! मुझ जैसी सेविका का आप अब त्याग करने के योग्य नहीं होते हैं। हे महेश्वर ! आप इस अयोग्य ऐसे बचन को मुझसे मत कहो ।। १२३।। हे महादेव ! मैं आपके आज्ञा वचन को सर्व प्रकार से पालन करूंगी। हे हर ! मैं दूसरे देह में जन्म ग्रहण करके हरिका सेवन कर लूंगी ॥ १२४॥ इस पार्व ती के वचन का श्रवण कर महेश्वर ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वह अभय देने वाले बहुत जोर से हंस पड़े थे तथा पार्वती को अभय का दान दिया था ।। १२४।। उस प्रतिज्ञा के पालन करने के लिये ही पार्वती फिर जाम्बरान के घर में जन्म ग्रहण करेंगी तथा सती जाम्बवनी नाम वाली होंगी।। १२६।। राधिका ने कहा—हे प्रभो ! हे नाथ ! किंकरी वचन को कहती है। मेरे प्राणः निरन्तर दाह करते हैं और मेरा मन निरन्तर धान्दोलित कर रहा है। मैं तो आपके दर्शन में चअुओं का निमीलन करने में भी असमर्थ रहा करती हूँ।। १२७।। हे नाथ ! मैं आपके बिना धारणी तल में कैसे जाऊंगी ? ।।१२८।। हे बन्धो ! कितने काल के पश्चात् मेरा आपके साथ वहाँ मिलना होगा ? हे प्राणों के ईश्वर ! क्षाप गोकुल में कब आयेंगे — यह मुझे सत्य २ बता देने की कृपा करें ।।१२६।। आपके देह के किस अर्ध भाग से मैं विनिर्मित हुई हूं। इसलिये हम दोनों का कोई भेद नहीं हैं। अतएव मेरा मन आप में ही संलग्न रहता है ।।१३०।। मेरे आत्मा-मन और प्राण किस ने आप में संस्था-पित किये हैं और आपके आत्मा-मन और मुझ, में किसने संस्थापित किये हैं? ।।१३१।। इतना कहकर वह देवी वहाँ पर ही देवों की समा में ऊरंचे स्वर से फूट २ कर रोगई थीं। इसने अपने आपको श्री हरि के चरण कमलों में रखकर बार-बार रुदन किया था ।।१३२।।

आध्यात्मिकंपरंयोगंशोकच्छेदनकर्त्तनम् । श्रुणुदेविप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाञ्च दुर्लभम् ॥१३३ आधाराधेययोःसर्वंब्रह्माण्डं पश्य सुन्दरि । आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसम्भवः ।।१३४ फलाधारश्च पूष्पश्च पूष्पाधारश्चपल्लवम्। स्कन्धश्च पल्लवाधारः स्कन्धाधारस्तरुःस्वयम् ॥१३% वृक्षाधारोऽप्यङ्कुरश्च बीजशक्तिसमन्वितः। अष्टिरेवाङ्कुराधारश्चाष्ट्याधारो वसुन्धरा ॥१३६ शेषोवसुन्धराधारः शेषाधारो हि कच्छपः। वायुश्च कच्छपाधारो वःय्वाधारोऽहमेवच ॥१३७ ममाधारस्वरूपा त्वं त्विय तिष्ठामि शाश्वतम्। त्वञ्ज शक्तिसमूहा च मूलप्रकृतिरीश्वरी ।।१३८ त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिगी । तवात्माहं निरीहश्च चेष्टावांश्च त्वया सह ॥१३६ पुरुषाद्वीर्यमुत्पन्नं वीर्यात् सन्ततिरेव च। तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला ॥१४०

श्री कृष्ण ने कहा—ने देवि ! योगीन्द्रों का आध्यातिमक पर योग शोक के छेदन और कर्त्त न करने वाला अति दुर्लंभ होता है। उसे आप श्रवण करों में बतलाता हूं। 19३३।। हे सुन्दरि ! यह सम्पूर्ण बहा ण्ड आधार और आध्य वाला हे—ऐसा ही आप इसे देखिये। आधार के विना कभी मी आध्य सम्भव नहीं हुआ करता है। 19३४।। फ तों का आधार पुष्प होते हैं और पुष्पों के आधार पल्लव हैं, स्कन्ध का आधार तह स्वयं ही होता है। 19३४।। वृक्ष का आधार खंकुर है जो कि बोज की शक्ति से समन्वित होता है। यह सम्पूर्ण सृष्टि ही अंकुर के आधार वाली है और इसका आधार यह वसुन्धरा है। 19३६।। ये इस भूम का आधार होता है तथा श्रोष का आधार कच्छा है। वायुकूमं का आधार है, और उस वायु का आधार मैं स्वयं हूँ। 19३७।। अब मेरे

आधार के स्वरूप वाली है राधे ! आप ही हैं। मैं निरन्तर आप में ही स्थित रहा करता हूँ। आप शक्ति के समुदाय स्वरूप वाली मूल प्रकृति ईम्बरी हैं। १९६०। आप वित्रुगाधार के रूप वाली शरीर स्वरूप हैं। मैं निरीह आपकी आत्मा हूँ और आपके साथ ही होकर मैं चेष्टा वाला होता हूँ अन्यथा निश्चेष्ट हूँ। १९६८। पुरुष से वीर्य उत्पन्न होता है और उस वीर्य से सन्तित होती है। उन दोनों की आधार रूप वाली प्रकृति की कला कामिनी ही हुआ करती है। १४०।।

विना देहेन कुत्रात्मा क्व शरीरंविनात्मना। प्राधान्यञ्च द्वयोर्देविविना द्वाभ्यांकृतोभवः ॥१४१ न कुलाप्यावयोर्भेदो राधे संसारजीवयोः। यक्षात्मा तत्र देहश्च न भेदो विनयेन किम् ॥१४२ यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने। भूमौ गन्धो जले शैत्यं तथा त्विय मम स्थितिः ॥१४३ त्यजाश्रुमोक्षणं राधे भ्रान्तिञ्च निष्फलां सति । विहाय शङ्का नि:शङ्कं वृषभानुगृहं त्रज ॥१४४ कलावत्याश्च जठरे मासानं नव सुन्दरी। वायुना पूरियत्वा च गर्भं रोधय मायया ।।१४५ दशमे समनुप्राप्ते त्वमाविभव भूतले। आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपं विधाय च ॥१४६ वायुनिःसरणे काले कलावत्याः समीपतः । भूमौ विवसनीभूय पतित्वा रोदिषिध्र वम् ॥१४७ अयोनिसम्भवा त्वश्व भवितागोकुले सहित । अयोनिसम्भवोऽहञ्च नावयोर्गर्भसंस्थितिः ॥१४८

विना इस शरीर के आत्मा कहां स्थित रहेगी और आत्मा के बिना यह शरीर भी स्थिर नहीं रह सकता है। हे देवि ! दोनों की ही प्रधानता होती है। विना इन दोनों के जन्म ही कैसे हो सकता है ।।१४१।। हे राधे! संसार और जीव का हम दोनों का कहीं भी कोई भेद नहीं है फिर विनय से क्या है?।।१४२।। जिस तरह दूध में धवलता है और अगिन में दाह की शक्ति है-मूमि में गन्ध-जल में शीतलता है वैसे ही तुम में मेरी स्थिति है। १४३।। हे राधे! इन अश्रुओं के पात करने का आप त्याग कर देवें। हे सित! आपकी यह भ्रान्ति बिल्कुल ही निष्फल है। अब आप शंका का त्याग कर वृषमानु के घर में जाकर जन्म ग्रहण करें। १९४४।। हे सुन्दिर! कलावती के उदर में नौ मास तक माया के द्वारा उसको पूरित करके गर्भ का रोधन करदो। १९४१।। जब दशम मास हो जावे तब भूतल में आप आविभूत हो जाना। वहीं इस अपने आत्म स्वरूप का त्याग करके एक छोटासा शिशु का स्वरूप धारण कर लेना। १९६१। गर्भ में स्थित जो वायु है उसके निकलने के समय में आप वहीं पर कलावती के समीप में भूमि में वस्त्र रहित हो कर अपना पतन कर निश्चत छोटे शिशु की भाँति रुदन करने लग जाना। १९४०।। आप तो अयोनि सम्भव हैं। हे सित! और मैं भी किसी की योनि के द्वारा जन्म ग्रहण करने वाला नहीं हूँ-मैं वहाँ गोकुल में हो ऊंगा। हम और आप दोनों ही की गर्भ में अर्थात् किसी के उदर में स स्थित नहीं होती है। १९४६।।

भूमिष्ठमाला तातो मां गोकुलं प्रापिषण्यति ।
तव हेतोगिमिष्यामि कृत्वाकं सभयं छलम् ॥१४६
यशोदामिन्दिरे माश्व सानन्दं नन्दनन्दनम् ।
नित्यंद्रक्ष्यसिकल्याणि समाश्लेषणपूर्वकम् ॥ ५०
स्मृतिस्ते भिवता काले मम राधिके ।
स्वछन्द विहरिष्यामि नित्यं वृन्दावने वने ॥१५१
त्रिःसप्तशपकोटिभिगौपिभिगौकुलं त्रज ।
त्रयस्त्रिशद्वयस्याभिः सुशीलादिभिरेव च ॥१५२
संस्थाप्य संख्यारिहता गोपोगौलोक एव च ।
समाश्वास्य प्रबोधंश्व मितया च सुधागिरा ॥१५३
अहमसंख्यान् गोपालान् संस्थाप्यालेव राधिके ।
वसुदेवाश्रयं प्रश्चाद् यास्यामि मथुरां पुरीम् ॥१५४

केवल भूमि में स्थित होते ही मुर्फ विता गोकुल में पहुँचा हेंगे।
मैं वहां तुम्हारे ही लिये कंस के भय का छल कर के जाऊंगा ।।१४६।।
हे कल्याणि ! वहाँ यशोदा के मन्दिर में नन्द के नन्दन मुझको नित्य ही आनन्द पूर्व क आप देखा करोगी और समाश्लेषण का सुख प्राप्त करती रहोगी ।।१४०।। हे राधिके ! मेरे वरदान से उस समय में भी आपको पूर्ण स्मृति बनी रहेगी। मैं वहां वृन्दावन के वन में स्वच्छन्दना पूर्व क नित्य विहार करूंगा ।।१४१।। आप तीन सौ करोड़ गोपियों के साथ गोकुल में जाओ और तेतीस परम सुशील समवयस्क सहेलिओं के साथ वहां जन्म ग्रहण करो ।।१४२।। गोलोक में संख्या रहित गोपियों को संस्थापित करके अमृत तुल्य मित वाणी के द्वारा और प्रबोधों के द्वारा छन सब को समाश्वासन करके अज में जाना ।।१५३।। हे राधिके ! मैं असंख्य गोपों को यहां संस्थापित करके पीछे मथुरापुरी में वसुदेव के घर में जाऊंगा ।।१४४।।

वर्षाणां भतकं पूणं त्वद्विच्छेदो मया सह ।
श्रीदामशापजन्येन कर्मभोगेन सुदिर ! ।।१४४
भविष्यत्येव मम च मथुरागमन ततः ।।१४६
तत्र भारावतरणं पित्नोर्बन्धनमोक्षणम् ।
मालाकारतन्तुवायकु ब्जिकानाञ्च मोक्षराम् ।।१४७
घातियत्वा च यवन मुचकुन्दस्य मोक्षराम् ।
ढारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य दर्शनम् ।।१४८
उद्घाह राजकन्यानां सहस्रागाञ्च षोड्श ।
दशाधिकशतस्यापि शन्नूगां दमनन्तथा ।।१४८
मिन्नोपकरणञ्च व वाराग्यस्याश्च दाहनम् ।
हरस्य जृम्मणं तत्र बाग्स्य भुजकर्त्तनम् ।।१६०
पारिजातस्य हरणं यद् यत् चर्मान्यदेव च ।
गमनं तीर्थयात्रायां मुनिसङ्घप्रदर्शनम् ।।१६१
सम्भाषगाञ्च बन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः ।
श्भक्षणे पृतस्तत्न त्वया साद्धं प्रदर्शनम् ।।१६२

करिष्यामि च तलैव गोपिकानाश्व दर्शनम् । तुभ्यमाध्यात्मिकं दत्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥१६३ दिवानिशमिवच्छेतो मया सार्द्धमतः परम् । भविष्यति त्वया सार्द्ध पुनरागमनं व्रजे ॥१६४ कान्ते विच्छेदसमये वर्षाणां शतके सित । नित्यं संमीलनं स्वप्ने भविष्यति त्वयासह ॥१६५ गतस्य द्वारको त्वत्तो मम नाराणांशस्य(ग्रस्यच)। शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येव सुनिश्चितम् ॥१६६

हें सुन्दरि ! मेरे साथ आपका यह विरह सौ वर्ष तक पूर्ण होगा यह वियोग श्रीदामा के शाप से उत्पन्न होगा जोकि कर्मों का ही एक भोग के कारण से होने वाला है।। १४४।। मेरा तहाँ से मधुरा को गमत होगा और ब्रज का त्याग करके मथुरा मुझे अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिये मधुरा जाना ही होगा ।। १५६।। वहाँ पर भूमि के भार का अवतरण और माता-पिता को बन्धन से मोक्ष करना होगा । माली तन्तुवाय और कुब्बा आदि का मोक्ष करना होगा।। १४७।। यवन को मार कर मुचकुन्द का मोक्ष-द्वारकापुरी निर्माण-राजसूय यज्ञ का दर्शन वहां जाकर करूंगा ।।१५८।। सोलह सहस्र राज कन्याओं के साथ विवाह एक सौ दश की संख्या वाले शलूओं का दमन करूंगा।१५६।। मिलों का उपकरण (भलाई करना)-वाराण का दाहन-हर का जम्भण और वासा की भुजाओं का कर्तन करूंगा।। १६०।। परिजात वृक्ष का हरण तीर्थयात्रामें गमन मुनि समू ; का दर्शन तथा अन्य जो जो भी कर्म हैं उन सबको भूतल में करूंगा ॥ १६१॥ वन्धुगण के साथ सम्भाषण-पिता के यज्ञ का सम्पादन और फिर तुम्हारे साथ वहाँ पर प्रदर्शन तथा गोपिकाओं का दर्शन और तुल्य आध्यात्मिक ज्ञान देकर फिर तेरे साय मैं रहंगा ॥१६ ,-१६३॥ इससे आगे तेरे साथ अहर्निश अविच्छेद होगा और तेरे साथ फिर वर्ज में आगमन होगा ।। १६४।। हे कान्ते ! सी वर्षों के विच्छेद के समय होने पर फिर तुम्ह।रे साथ नित्य ही स्वप्न में संभीलन

होगा ।। १६४।। तुझ से द्वारका को गये हुए ृमेरे नारायण कें अंश का सौ वर्षों के अन्तर में ये ही सुनिश्चित साध्य हैं ।। १६६।।

भविष्यति पुनस्तत्र वने वासस्त्वया सह ।
पुना पिल्लोख्य गोपीनां शोकसम्माजंनंपरम् ॥१६७
कृत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम ।
त्वया सहापि गोलोकं गोपेगीपीभिरेव च ॥१६८
मम नारायगांशस्य वाण्याच पद्मया सह ।
वेकुण्ठगमनं राधे नित्यस्य परमात्मनः ॥१६६
श्वेतद्वीपे धम्मैगेतमंशानाञ्च भविष्यति ।
देवानाञ्चेव देवीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयम् ।
पुनः संस्थितिरलेव गोलोके मे त्वया सह ॥१७०

इसके अनन्तर पुनः तुम्हारे साथ वहाँ वन में वास होगा और फिर माता-पिता का तथा गोपियों का शोक संमार्जन होगा। इस तरह से भार का अपहरण करके फिर तुम्हारे साथ और गोप-गोपियों के साथ इसी गोलोक में मेरा आगमन होगा।।१६७-१६=।। नारायण के अंश मेरा वाणी और पद्मा के साथ हे राधे! नित्य परमात्मा का वैकुण्ठ में गमन होगा।।१६६।। इवेत द्वीप में धर्म कें गृह में अंशों का गमन होगा देवों के अंश और देवियों के अंश अक्षय को जायेंगे। इसके पश्चात् तुम्हारे साथ मेरी संस्थिति इसी गोलोक में होगी।।१७००१७१।।

## ६२-श्रीकृष्णजन्मपूर्वोपक्रमवर्णनम्

तस्यातिरिक्तं कृष्णस्य महत्पुण्यकरं परम् । वद जन्म महाभाग जन्ममृत्युजरापहम् ॥१ वसुदेवः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी । कोवा वसुदेवकी वा विवाहञ्च तयोर्वद ॥१ कथं जघान कंसस्तत्पुत्रषट्कं सुदारुणः । कस्मिन् दिने हरेर्जन्म श्रोतुमिच्छामि तद्वद ॥३ कश्यपो वसुदेवश्व देवमाता च देवकी।
पूर्वपृण्यफलेनैव प्रापतुः श्रीहरिं सुतम्।।४
देवमीढ़ान्मारिषायां वसुदेवो महानभूत्।
यस्योद्भवे देवसङ्घो वादयामास दुन्दुभिम्।।५
आनकश्व महाहृष्टो श्रीहरेजनकश्व तम्।
सन्तः पुरातनास्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिम्।।६
आहुकस्य सुतः श्रीमान् यदुवंशसमुद्भवः।
देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी।।७

इस अध्याय में श्रीकृष्ण के जन्म के पूर्व उपक्रम का वर्णन जाता है। नारद ने कहा-हे महाभाग ! उन श्री के महान् पुण्य के करने वाले तथा जन्म मृत्यू और जटा के हरण करने वाले परम जन्म के विषय में वर्ण न की जिए ।।१।। वसूदेव किसका पुत्र था और देवकी किसकी कत्या थी ? उन दोनों वसूदेव और देवकी का विवाद कैसे हुआ था-इसे बताने की कृपा करें ॥२॥ कंस ने उनके छै पुत्रों को क्यों मार दिया था क्यों कि वह कंस राजा परम कठोर एवं दारुण था ! किस दिन में हरि का जन्म हुआ था-पह मेरे श्रवण करने की अत्यन्त उत्कट लातासा है। आप इसे बताइये ॥३॥ नारायण ने कहा-वसुदेव करुयप ऋषि थे और देवकी देवों की जननी थी। इन दोनों ने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से ही श्री हिर को अपना पुत्र प्राप्त किया था ।।४।। देवमीढ से मारिषा में महान् वसुदेव ने जन्म ग्रहण किया था जिसके जन्म के समय में देवों के समूह ने दुन्दुभि बजाई थी।।।।। उस समय थें आनक महान् प्रसन्न हुआ था। इसीलिये श्री हरि के पिता को पुराने सन्त पुरुष आनक दुन्दुभि कहते हैं।।६।। यदु के वंश में होने वाला आहुक का ईपुत्र श्रीमान् देवकथा जो बहुत बड़ा ज्ञान का सागर था उसकी कन्या देवकी हुई थी।।।।।।

गर्गो यदुकुलाचार्यः सम्बन्धं वसुना सह । देवक्चाः कारयामास विधिवच यथोचितम्।। द महासम्भृतसम्भारौ वसुदेवाय सुक्षणे ।
उद्वाहे देवकीं तस्में देवकः प्रददौ किल ॥दै
अश्वानाञ्च सहस्राणि स्वर्णपाताणि नारद ।
सालंकृतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि च ॥१०
नानाविधानि द्रव्याणि रत्नानि विविधानि च ।
मिण्रिश्रेष्ठायि वज्राणि रत्नपात्राणि नारद ॥११
सद्रत्नभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम् ।
सैलोक्यमोहिनीं धन्यां मान्यां श्रेष्ठाञ्च योषिताम् ॥१२
तां गृहीत्वा रथे कृत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥१३
कंसो हृष्टः सहचरो भिगन्युद्वाहकम्मंणि ।
तस्मा रथसमीपेचागच्छत्कंसोऽपि तत्क्षणात् ॥१४

यदुकुल के आचार्य गर्ग ने देवकी का वसुदेव के साथ संबन्ध विधि के साथ यथोचित रीति से कराया था।। ।।।। अच्छी शुभ लग्न में महान् सम्भारों से संयुत होकर देवक ने वसुदेव के लिये अपनी पुत्री देवकी को दिया था।। ।।।। हे नारद! हजारों घोड़े और सुवर्ण के पात्र तथा अच्छी तरह से अलंकृत एवं सुन्दर संकड़ों दासियां दी थीं ।। १०।। हे नारद! अनेक तरह के द्वन्य—विविध रत्न—मणियों में श्रेष्ठ हीरे और रत्नों के पात्र दिये थे।। ११।। वह देवकी अच्छे रत्नों के आभरणों से भूषित थी—वह सौ चन्द्रों की प्रभा के समान प्रभावाली थां—त्र लोक्य को अपने रूप लावण्य से मोहित करने वाली-धन्या-मान्या और स्वियों में परम श्रंष्ठ थी।। १२।। ऐसी उस देवकी को ग्रहण करके रथ में बिठाकर वसु देव ने प्रस्थान किया था। १३।। उस समय सहचर कंस अपनी बहिन के काम में परम हिंचत हो रहा था। वह कंस उस समय में वहाँ उसके रथ के ही समीप में आगया था।। १४।।

कसं संबोध्य गगने वाग् बभूवाशरीरिणी । कथं हृष्टोऽसिराजेन्द्रः श्रृणु सत्यवचोहितम् । देवक्या अष्टमो गर्भा मृत्युहेतुस्तवैव हि ।।१४ श्रुत्वेवं देवकींकंसः खङ्गहस्तो महाबलः । देववाक्याद्भयात् कोपात् पापिष्ठो हन्तुमुद्यतः ॥१६ तां हन्तुमुद्यतं हष्ट्वा वसुदेवः सुपण्डितः । बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशारदः ॥२७ राजनीति न जानासि श्रुण्मेवचनं हितम् । यशस्करन्व दोषभ्नं शास्त्रोक्तं समयोचितम् ॥१८ अस्या एवाष्ट्रमात् गर्भात् मृत्युश्चेत् तव भूमिप । इमां हत्वा हि दुष्कींत्तं करोषि नरकं च किम्॥१६ वधे च क्षुद्रजन्तूनां हिंसकानान्व पण्डितः । कार्षापणं समुत्मृज्य मृत्युकालेप्रमुच्यते ॥२० अहिसकानां क्षुद्राणांवधे शतगुणं ध्रुवम् । प्रायश्चितं मृत्युकाले कथितं पद्मयोनिना ॥२१

उसी समय में कंस की को सम्बोधित करके आकाश वाणी ने कहा था-हेराजेन्द्र! तूइस समय में क्यों प्रसन्न हो रहा है ? तेरे हित के-सत्य वचन श्रवण कर—देवकी का आठवांगर्म तेरे ही मृत्यु का हेतु होगा।। १५।। इस प्रकार से आकाश वाणी के बचनों के द्वारा दैवकी को सुन कर महान् बलवान् कंस ने हाथ में खंगले लिया था। वह देवों के वचन से क्रोध से उसे मारने को तयार हो गया था।।१६।। उसे देवकी के मार देने के लिये उद्यत देखकर महान् पण्डित वसुदेव ने जो कि नीति शास्त्र के महान् पण्डित और नीति के ज्ञाता थे उते समझाया था ।।१७।। वसुदेव ने कहा-हे राजेन्द्र ! आप राजनीति को नहीं जानते हैं इसलिये मेरे हितप्रद वचनों का श्रवण करो। ये वचन आपके यश के करने वाले-दोषों के नाशक-शःस्त्रोक्त और समयोचित हैं।।१८।। हे राजन् ! इस देवकी के अ।ठवें गर्भ से ही यदि आपकी मृत्यु निश्चत है तो इस विचारी को मार कर क्यों अपनी अपनीत्ति और नरक कर रहे हैं ? ।।१६।। क्षुद्र जन्तुओं के और हिंसकों के वध में पण्डित कार्षापण का दान देकर मृत्युकाल में प्रमुक्त हो जाते हैं ॥२०॥ जो अहिसक क्षुद्र जीव हैं उनके ब्रेध करने पर सौ गुना जान करने से उस पाप का प्रायम्बित पद्म योनि ने बताया है जो कि मृत्युकाल में कर देना वाहिए ।।२१।।

वधे विशिष्टजन्तूनां पश्चादीनाञ्च कामतः ।
ततः शतगुणं पापं निश्चितं मनुरब्रवीत् ।
नराणां म्लेच्छजातीनां बधे शतगुणं ततः ॥ २
म्लेच्छानाञ्च शतानाश्च यत् पापंलभते वधे ।
सच्छूद्रं कस्य च वधेतत् पापंलभतेपुमान् ॥२३
सच्छूद्राणां शतानाञ्च यत् पापं लभते वधे ।
तत्पापं लभते नूनं गोवधेनेव निश्चितम् ॥२४
गवां दशगुणपापं ब्राह्मणस्य वधे भवेत् ।
विश्वहत्यासमं पापं स्त्रीवधे लभते नरः ॥२५
विशेषतो हि भगिनी गोष्या या शरणागता ।
स्त्रीहत्याशतपापञ्च भवेत् तस्या वधेनृप ॥२६
तपोजपञ्च दानञ्च पूजनं तीर्थंदर्शनम् ।
विश्राणां भोजनं होमं स्वर्गार्थं कुरुते नरः ॥२७
जलबुद्बुदैवत् सर्वं स्वप्नवद् भयदं भवम् ।
पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुर्वन्ति यत्नतः ॥२६

जो विशिष्ट जन्तु है तथा पशु आदि हैं उनका स्वेच्छ्या वध करने पर उससे सी गुना पाप होता है—ऐसा महर्षि मनु ने कहा है। मनुष्यों का जो स्लेच्छ जाति वाले हैं उनका पाप उससे सी गुना अधिक होता है।।२।। सी स्लेच्छों के मारने में जो पाप होता है वह अच्छे किसी एक शूद्र के वध कर देने पर पाप मनुष्य प्राप्त किया करता है।।२३।। सी अच्छे शूद्रों के वध करने में जो पाप होता है उतना ही पाप निश्चित रूप से एक गाय के वध कर देने में होता है।।२४।। गायों के वध से दश गुना पाप एक ब्राह्मण के वध करने में होता है अरेर विश्व हत्या के समान ही एक स्त्री के वध करने का पाप हुआ करता है।।२४।। विशेष करके स्त्री अपनी भगिनी हो जो पोषण करने के योग्य और शरण में आई हुई हो उसके वध में हे नृप ! सी स्त्रियों

के मार देने के समान पाप मनुष्य को हुआ करता है।।२६।। मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिये जप-तप-दान-पूजन-तीर्थाटन-विप्रों का भोजन होम ये सब किया करता है।।२७।। यह समस्त सांसारिक वैभव जल के बुदबुदे के समान है-स्वप्त की भाँति है और भय देने वाला है। इसको सन्त पुरुष निरन्तर देखा करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। वे प्रयत्न पूर्वक सदा धर्म किया करते हैं।।२८।।

भग्नीं(भग्निनीं) च त्यज धर्मिष्ठ स्ववंशपंद्मभास्कर । बुधाः कितिविधाः सन्ति सभायां पृच्छ तान् नृप ॥२६ अस्याश्चे वाष्टमे गर्भे यदपत्यं भवेन्मम । बन्धो तुभ्यं प्रदास्यामि तेन मे किं प्रयोजनम् ॥३० अथवा यान्यपत्यानिभवन्ति ज्ञानिनांवर । तानिसर्वाणिदास्यामि त्वत्तोनैकोवराप्रियः ॥३१ भग्नीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुत्यां प्रियां तव । मिष्टान्नपानदानेन विद्धतामनुजां सदा ॥३२ वसुदेववचः श्रुत्वा तत्याज भग्नीं नृपः । वसुदेवः प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिरम् ॥३३ कमादपत्यषट्कञ्च यद् यद्भूतञ्च नारद । ददौ तस्मै वसुः सत्यात् स जधान क्रमेण तान् ॥३४ देवन्याः सप्तमे गर्भे कंसो रक्षां ददौ भिया । रोहिग्गोजठरे माया तमाकृष्य ररक्ष च ॥३४

हे धिमिछ ! आप तो अपने वंश रूपी पद्म के विकसित करने में विवाकर के समान हैं। आप इस समय अपनी भिगनी को छोड़ वीजिए। हे नृप ! आपकी सभा में तो कितने ही प्रकार के महान् मनीषी हैं उनसे जाकर तो एक बार आप पूछ लीजिए कि क्या कर्तां यह है।।२६॥ इसके आठवें गर्भ में जो भी मेरा बालक होगा है बन्धो ! मैं उसे आपको दे दूंगा। उससे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं होगा।।३०॥ हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! अथवा इससे जितनी भी मेरी सन्तित्याँ होंगी उन सबको मैं आपको दे दूंगा। तुमसे अधिक मेरा कोई भी श्रेष्ठ प्रिय नहीं

है ॥३१॥ हे राजेन्द्र ! आप अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए। यह तो अपकी कन्या के समान है। इस छोटी बहिन को तो आपने सदा मिष्टान्नपान देकर इतनी बड़ी किया है। ॥३२॥ इस तरह के वसुदेव के वचनों को सुनकर राजा कंस ने अपनी भगिनी को छोड़ दिया था। वसुदेव फिर अपनी प्रिया देवकी को ले जाकर अपने मन्दिर में चले गये थे।।३३॥ इसके अनन्तर हे नारद ! क्रम से उसके छै पुत्र हुए थे और वसुदेव ने सत्य का पालन करते हुए वे सब कंस को दे दिये थे और उसने उन सबका क्रम से हनन कर दिया था।।३४॥ देवकी के सातवें गर्भ में कंस ने भय से रक्षा देदी थी। माया ने उस गर्भ को आकृष्ट करके रोहिणी के जठर में उसकी रक्षा की थी।।३४॥

रक्षकाः कथयामासुर्गभंस्रावो बभूव ह ।
तस्माद् अभूव भगवन्नाम्ना सङ्कर्षणाःप्रभुः ॥३६
तस्या एवाष्टमो गर्भी वायुपूर्णो बभूव ह ॥३७
गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते ।
हिष्ट ददौ च गर्भे स भगवान् सर्वदर्शनः ॥३८
स्वयं रूपवती देवी सर्वासां योषितां वरा ।
बभूव दर्शनात् सद्यः सुन्दरी सा चतुर्गुणा ॥३६
ददर्श देवकीं कंसः प्रभुत्लवदनेक्षणाम् ।
तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मात्तामिव दिशोदश ॥४०
ज्योतिषां संहतिचैव यथा मूत्तिमतीमिव ।
हष्ट्रा तामसुरेन्द्रश्च विस्मयं परमं ययौ ॥४९
अस्माद्गर्भादपत्यंच मृत्युबीजं ममैव च ।
इत्येवमुक्त्वा कंसश्च चक्र रक्षां प्रयत्नतः ।
देवकीं वसुदेवंच सप्तद्वारे ररक्ष च ॥४२

जो रक्षक वहाँ नियुक्त थे उन्होंने कंस से आकर कह दिया था कि गर्भ का स्नाव हो गया है। इसी कारण से वह भगवान संकर्षण इस शुभ नाम से प्रभु प्रसिद्ध हुए थे।।३६।। इसके पश्चात् उस देवकी के आठवाँ गर्भ वायु से पूर्ण हुआ था।।३७।। नौ मात बीत जाने पर जब दशम मास उपस्थित हुआ तो सर्व दर्शन भगवान् ने उस गर्भ में अपनी दृष्टि डाली थी।।३८।। उम समय में स्वयं पहिले ही से रूप वाली वह देवी थी और समस्त स्त्रियों में परम श्रेष्ठ थी फिर भगवान् की दृष्टि के पास से वह चौगुनी सुन्दरी हो गई थी।।३६।। कस ने देवकी को देखा था कि वह प्रफुल्ल मुख और लोचनों वाली थी। वह अपने तेज से जाज्वल्यमान हो रही थी और दशों दिशाओं को माया की भौति जला सी रही थी।।४०।। कस ने उसे देखा वह मानों ज्योतियों का समूह जैसी थी जो कि एक मूर्तिमती वहाँ स्थित हो रही थी। इस प्रकार की उस देवकी को देखकर असुरों का राजा कस को बड़ा भारी विस्मय हुआ था। उसने उस समय मन में सोचा कि इस गर्भ से जो बच्चा होगा वह निश्चय ही मेरी मृत्यु का बीज है। ऐसा कह कर उस कंस ने प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा की व्यवस्था कर दी थी। देवकी और वसुदेव दोनों को उसने सात द्वारों में बन्द कर सुरक्षित कर दिया था।।४९-४२।।

पूर्णे च दशमे मासि गर्भः पूर्गो बभूवह ।
बभूव सा चलस्पन्दा जड़रूपा च नारद ॥४३
गर्भे च वायुना पूर्णे निल्प्ति भगवान् स्वयम् ।
हृत्पद्मदेशे देवक्या ह्यधिष्ठानं चकारह ॥४४
सा विश्वम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती ।
स्वासजड़रूपा च क्लेशयुक्ता बभूव ह ॥४५
उवास च क्षणं देवी क्षुणमुख्याय तिष्ठति ।
क्षणं व्रजति पादैकं क्षणं स्विपति तत्र व ॥४६
हृष्ट्वा च देवकी शीघ्रं वसुदेवो महामनाः ।
प्रसृतिसमयं हृष्ट्वा सस्मार हरिमीक्वरम् ॥४७
रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरे सृमनोहरे ।
स्थापयामास खङ्गं च लौहं तोयं हृताशनम् ॥४६
मन्त्रज्ञंच नरंचैव बन्धुपत्नीभयाकुलः।
विद्वांसं ब्राह्मणंचैव ततीबन्ध्रंश्च सादरम् ॥४६

जब दशवाँ मास समाप्त हो गया तो वह उसका गर्भ पूर्ण हो गया था। हे नारद ! वह उस समय चल स्पन्दा और जड़ रूप वाली हो गई थी। ।४३।। वायु से पूर्ण गर्भ में भगवान स्वयं निलिप्त थे। उन्होंने देवकी के हृदय रूपी कमल के भाग में अपना अधिष्ठान किया था। ।४४।। वह विश्वम्भर को गर्भ में रखने वाली सती उस मन्दिर के अन्दर जड़ रूप वाली रहती थी और क्लेश से युक्त थी। ।४६।। वह देवी एक क्षण में बैठ जाती थी फिर एक क्षण में उठकर खड़ी होती थी-धण भर में जाती थी और क्षण में ही सो जाया करती थी। ।४६।। महान् मन वाले वसुदेव ने ऐसी स्थित में रहने वाली देवकी को देख कर यह समझ लिया था कि अब शीघ्र ही प्रसव का समय उपस्थित होने वाला है। उस समय वसुदेव ने श्री हरि का स्मरण किया था। ।४७।। रत्नों के प्रदीप से संयुक्त सु मनोहर मन्दिर में खड़ा—लौह-जल और अग्नि की स्थापना की थी। ।४८।। भयाकुल होते हुए वसुदेव ने मन्त्र-नर-बन्धु की पित्तयां ग्रीर विद्वान बाह्यण तथा बन्धुओं को आदर के सिहत वहाँ संस्थित किया था।।४६।।

एतिस्मन्नन्तरे तस्यां रान्नौ द्विप्रहरेगते ।
व्याप्तंच गगनं मेघैः क्षणद्युतिसमन्वितंः ।।४०
ववुश्च वायवश्चेष्ठा ययुर्निद्रांच रक्षकाः ।
अचेष्ठिताश्च शयने मृता इव विचेतनाः ।।४९
एतिस्मन्नन्तरे तत्वचाजग्मुस्त्रिदशेरवराः ।
तुष्टुवुर्धम्मन्नद्धो शा गर्भस्थं परमेश्वरम् ।।४२
जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽव्यय एवच ।
जयोतिःस्वरूपोद्धानघःसगुणोनिगुंणोमहान् ।।४३
भक्तानुरोधात् साकारो निराकारो निरङ्क शः ।
स्वेच्छामयश्च सर्वेशः सर्वः सर्वगुणाश्रयः ।।४४
सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जनान्तक एव च ।
निव्यूं हो निखलाधारो निःशङ्को निरुपद्रवा ।।४४

निरुपाधिश्च निर्लिप्तोनिरीहो निधनान्तकः।
स्वात्मारामः पूर्णकामोनिर्दोषो नित्यएवच ।।५६
सुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः।
वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्को वेदविद्विभुः।।५७
इत्येवमुक्तवा देवाश्च प्रणेमुश्च मृहुर्मुंहुः।
हर्षाश्चलोचनाः सर्वेववर्षुः। कुसुमानि च।।५६
द्विचत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्।
दढां भक्ति हरेर्दास्यं लभते वांच्छतं फलम्।।५६

इसी बीच में उस राजि में दो पहर व्यतीत ही जाने पर समस्त आकाश मण्डल विद्युत् से युक्त मेघों से व्याप्त हो गया था ।।५०।। श्रीष्ठ वायुबहने लगीयी और जीवहाँ रक्षक थे वे सब निद्रा को प्राप्त हो गये थे। वे शयन में अत्यधिक निश्चेष्ट हो गये थे जैसे बिना चेतना वाले मृत जैसे हों।। ११।। इसी अन्तर में वहाँ पर देवगण आगये थे। धर्म-ब्रह्मा और ईश आदि सब ने गर्भ में स्थित परमेश्वर की स्तुति की थी।।५२।। देवों ने कहा—हे भगवन् ! आप इस जगत् के जन्म देने वाले हैं और स्वयं अयोनि हैं। आप अनन्त-अव्यय-ज्योतिः स्वरूप-अनघ-सगुण-निर्गुण और महाच हैं। आप निराकार और निरंकुण होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से आकार वाले हुया करते हैं। आप स्वेच्छा से परिपूर्ण-सब के ईश-सर्व और समस्त गुणों के आश्रय हैं।।५३-५४॥ आप सुख-दु:ख के देने वाले-दुर्ग और दुर्जनों का अन्त कर देने वाले हैं। आप निव्यू ह-सबके आधार-निशंक एवं निरूप द्रव हैं।। ४५।। आप बिना उपाधि वाले-निर्लिप्त-निरीह-निधन के भी अन्त कर देने वाले हैं। आप स्वात्मा में ही रमण करने वाले-पूर्ण काम-दोषों से रहित बीर नित्य हैं ।।५६॥ आप सुभग-दुर्भग-वामी-दुराराध्य-दुरत्यय-वेदीं के हेतु-वेद-वेदों के अग-वेदों के ज्ञाता और विभु हैं।।५७।। इतन कह कर देवों ने बार-बार प्रणाम किया था। सब ने हर्शातिरेक नेत्रों से अध्यात करते हुए आकाश मण्डल से पुब्यों की बृष्टि की थी ।। १८ मा वन् के बयालीस शुभ नामों को जो देवों ने स्तवन में कहेथे, जो कोई प्रात:काल में उठकर पाठ करता है वह दृढ भत्तः— हरिका दास्य और वाञ्च्छित फल प्राप्त किया करता है। १४ ६।।

इत्येवं स्तवनं कृत्वा देवास्ते स्वालयं ययुः ।
बभूव जलवृष्टिश्च निश्चेष्टा मथुरा पुरी ।
घोरान्धकारनिविड़ा बभूव यामिनी मुने ।।६०
गते सप्तमृहूर्ते तु चाष्टमे समुपस्थिते ।।६९
वेदातिरिक्ते दुर्ज्ञेये सर्वोत्कृष्टे शुभेक्षणे ।
शुभग्रहैर्ष्ट ष्टलग्नेऽप्यदृष्टे चाशुभग्रहैः ।।६२
अर्द्धरात्रे समुत्पन्ने रोहिण्यामष्टमीतिथौ ।
जयन्तीयोगयुक्ते च चार्द्धं चन्द्रोदये मुने ।।६३
दृष्ट्वा दृष्ट्वा क्षणं लग्नं भीताः सूर्य्यादयस्तथा ।
गमने क्रममुल्लङ्घ जग्मुमीनं शुभाश्माः ।।६४
सुप्रसन्ना ग्रहाः सर्व बभूवुस्मत्र संस्थिताः ।
एकादशस्थास्ते प्रीत्या मृहूर्तं घातुराज्ञया ।।६४

नारायण ने कहा—इस तरह से भगवान का स्तवन करके वे सब देवता अपने निवास स्थान को चले गये थे। फिर घोर जल की वृष्टि हुई थी जिससे सम्पूर्ण मथुरापुरी चेष्टा हीन हो गई थी। हे मुने ! वह रात्रि घोर भ्रम्धकार से एक दम निविड़ हो गई थी। १६०।। सात मुहूर्त्त के व्यतीत हो जाने पर और अष्टम मुहूर्त्त के सम्प्राप्त होने पर वेदातिरिक्त-दुर्जे थ—सबसे उत्कृष्ट शुभ क्षण के आजाने पर जो कि घुभ ग्रहों के द्वारा लग्न दृष्ट था और अशुभ ग्रहों से अदृष्ट था, आधी रात में-रोहिणी नक्षत्र में-अष्टमी तिथि में जयन्ती के योग से युक्त अर्घ चन्द्र के उदय होने का समय उपस्थित हो गया था। १६१-६३।। उस समय लग्न को देख—देखकर सूर्य आदि ग्रह सब बड़े भयभीत हो रहे थे। वे सब गमन में कम का उल्लंघन करके शुभाशुभ मीन को चले गये थे।। देश। वहाँ पर स्थित होकर सभी ग्रह सुप्रसन्न थे और वहाँ संस्थित हो गये थे। धाता की आजा से मुहूर्त्त भर प्रीति से एकादश ग्रह में स्थित हो गये थे।। ६५।।

ववर्षु श्र जलधरा ववुविताः सुभीतलाः ।
सुप्रसन्ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ।।६६
ऋषयो मनवश्चैव यक्षगन्धवं किन्नराः ।
देवा देव्यश्च मुदिता ननृतुश्चाप्सरोगणाः ।।६७
जगुर्गन्धवंपतयो विद्याध्ययंश्च नारद ।
सुखेन सुस्नु वुनंद्यो जज्वलुश्चाग्नयो मुदा ।।६६
नेदुर्षु न्दुभयःस्वर्गे चानकाश्च मनोरमाः ।
प्रफुल्लपारिजातानां पुष्पवृष्टिबंभव ह ।।६६
जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं विधाय भूः ।
जयशब्दः शंखशब्दो हरिशब्दो बभूव ह ।।७०
एतिसमन्नतरे तत्न पपात देवकी सती ।
निःससार च वायुश्च देवकीजठराततः ।।७१
तत्नैव भगवान् कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च ।
हरपद्मकोषाद देवक्या हरिराविबंभव ह ।।७२

उस सुसमय में मेघ वर्षा कर रहे थे-वायु सुशीतल होकर वहन कर रहा था-पृथिवी बहुत ही प्रसन्न हो रही थी और दशों दिशाएं प्रसन्न थीं ।।६६।। ऋषि-मुनि-मनु-यक्ष-गन्धवं-किन्नर-देव और देवियां सभी आनित्वत हो रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रहीं थीं ।।६७।। गन्धवं-पित लोग गान कर रहें थे हे नारद! विद्याधरी गायन कर रहीं थीं और निदयों सुख से बह रही थीं तथा अगिन आनन्द से ज्वलित हो रहीं थीं ।।६८।। स्वगं में दुन्दुभियां बजाई जा रही थीं और सुन्दर आनक बज रहे थे। विकसित पारिजातों के पुष्पों की वृष्टि हो रही थी।।६८।। उस समय भूमि नारी का स्वरूप धारण करके सूतिका गृह में गई थी। उस सुभ समय में सर्वत्र जय शब्द और शंख ध्वनि और हिर शब्द का उच्चारण हो रहा था।।७०।। इसी समय में वहाँ पर सती देवकी लेट गई थी और देवकी के उदर से वायु निकल पड़ों थीं।।७९।। वहां पर ही भगवान कृष्ण ने दिष्य रूप धारण करके देवकी के हृत्यद्रम कोष से हिर आविभू त हो गये थे।।७९।।

अतीवकमनीयश्व शरीरं सुमनोहरम् । द्विभुजं गुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥७३ ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम् । मिरारत्नेन्द्रसाराणां भूषणैश्च विभूषितम् ॥७४ नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससः। चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमद्रवचितम् ॥७५ शरत्पार्वणचन्द्रास्यं विम्बाधरमनोहरम् । मयूरपुच्छचूड़ञ्च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम् ।।७६ त्रिभङ्गवक्रमध्यञ्च वनमालाविभूषितम् । श्रीवत्सवक्षसं चारुकौस्तुभेन विराजितम् । किशोरवयर्स शान्तं कान्तं ब्रह्मे शयोः परम् ॥७७ ददर्श वसुदेवश्च देवकीपुरतो मुने। तुष्टाव परया भक्त्या विस्मयं परमं ययौ ॥७८ पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिन म्रास्यकन्धरः । अश्रुपूर्णः स्रुलको देवनया च स्त्रिया सह ॥ दै उस समय उस दिव्य शिशु रूपधारी भगवान श्री हरि का स्वरूप अत्यन्त ही सुन्दर था-सर्वाङ्ग परम मनोहर था । उनके दो भुजाऐ थीं-मुरली हाथ में थी और मकर की आवृति वाले कुण्डल देंदीपमान हो रहें थे ।।७३।। मन्द हास्य से युक्त प्रसन्न उनका मुख था तथा भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिये अतीव आतुर थे। श्री कृष्ण का वपुश्रीष्ठ मणि और रत्नों से बने हुए भूषणों से समलंकृत था ।।७४।। नूतन मेघों के तुल्य श्याम वर्ण था और पीताम्बर से विभूषित थे। चन्दन-अगुरु-कस्तूरी-कुकुंम केद्रव से उनका सर्वांग चर्चित था ।।७५।। शरत्पूर्णिमा के सोम के समान मुख था। विम्वकत के तुल्य श्री कृष्ण के मनोहर अधर थे। मोर की पंख जूड़ा में संलग्न थी और उत्तम रत्नों से निर्मित मुकुट की प्रभा से समुञ्ज्वल मस्तक था ॥७६॥ विभंग वक मध्य भाग वाले ये तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके वक्ष:स्थल में श्रीवत्स का चिह्न था तथा सुन्दर कौस्तुम मणि से शोभायमान थे।

किशोर अवस्था वाले परम शान्त और ब्रह्मा तथा ईश के परम कान्त थे ।।७७।। हे मुने ! ऐसे श्रीहरि को वसुदेव ने देवकी के सामने देखा था और फिर अत्यन्त भक्ति के भान से उनका वसुदेव ने स्तवन किया था। ऐसे परम अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके वसुदेव को अत्यधिक बाश्चर्य हुआ था।।७८।। इसके अनन्तर वसुदेव अपनी अञ्जलपुट को बाँधकर अर्थात् हाथ जोड़ने वाले होकर भक्ति की भावना से नीचे की ओर कन्धरा वाले हो गये थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग रही थी तथा समस्त शरीर रोमाञ्चित हो गया था। वे वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को साथ में लेकर श्रीहरि से प्रार्थना करने लगे थे।।७८-७६।।

श्रीमन्तम्मिन्द्रियातीतमक्षर्निगुण विभुम्।

ध्यानासाध्यव्य सर्वेषां परमात्मानमीदवरम् ॥५० स्वेच्छामयं सवरूप स्वेच्छारूपधरं परम् । निलिप्तं परमं ब्रह्म शीजरूपं सनातनम् ॥५१ स्थूलात् स्थूलतरं व्याप्तमतिसूक्ष्ममदशनम् । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमदृश्यकम् ॥६२ शरीरवन्तं सगुरामशरीरं गुणोत्करम्। प्रकृति प्रकृतीशञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम् ॥५३ सर्वेश सर्वरूपञ्च सर्वान्तंकरमञ्ययम्। सर्वाधारं निराधारं निर्द्यू हं स्तौमि कि विभो ॥६४ वसुदेव ने कहा---हे भगवन् ! आपकी मैं क्या स्तुति करूं। आप तो श्रीमान्-इन्द्रियों की पहुँच से भी परे हैं। आपका स्वरूप अक्षर-निगुंग-विभु-ध्यान से न साधना के योग्य-सबके परमात्मा और ईश्वर हैं ॥८०॥ आप स्वेच्छामय-सबके रूप वाले-अपनी ही इच्छा से रूप धारण करने वाले-पर-निर्लिप्त-परमब्रह्म-बीज रूप वाले तथा सनातन हैं ।। द ।।। हे भगवन् ! आप स्थूल से भी स्थूल और सूक्ष्म-अदर्शन एवं ब्याप्त हैं। आप सबके गरीरों में संस्थित-सबके साक्षी रूप वाले और स्वयं अदृश्य हैं।। ८२।। आप शरीर धारी सगुण तथा जिना शरीर वाले गुणों के उत्कट हैं। आप स्वयं प्रकृति के रूप वाले और प्रकृति के ईश

हैं। आपका स्वरूप प्राकृत भी है और आप प्रकृति से भी पर हैं।।८३।। हे भगवन् ! आप सबके स्वामी और सबके स्वरूप वाले हैं—सबके अन्त करने वाले तथा अव्यय हैं। आप सबके आधार और स्वयं बिना आधार वाले हैं? आप निव्यूंह हैं। हे विभो ! मैं किस प्रकार से आपका स्तवन करने में समर्थ होऊं? ।।८४।।

अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती ।
यं स्तोतुमसमर्थश्चपञ्चवनःत्रःषडाननः ।। ६५
चतुर्मुं खो वेदकर्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा ।
गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोर्गुं रः ।। ६६
ऋषयो देवताश्चं व मुनीन्द्रमनुमानवाः ।
स्वप्ने तेषामदृश्यश्च त्वामेवं कि स्तुवन्ति ते ।। ६७
श्रुतयः स्तवनेऽशक्ताः कि स्तुवन्ति विपश्चितः ।
विहायवं शरीरञ्च बालो भवितुमहंसि ।। ६६
वसुदेवकृतं स्तोवं तिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।
भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्ण्चरणाम्बुजे ।। ६६
विशिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुगन्वितम् ।
संकटं निस्तरेत् तूणं शत्रुमीत्याः प्रमुच्यते ।। ६०
सापकी स्तित करते में शेष वस्तक है और माधान

आपकी स्तुति करने में शेष अशक्त हैं और साक्षात् वागिधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी असमर्थ हैं। आप ऐसे हैं कि जिनका स्तवन करने में पश्च व वञ्च शिव और षडानन स्वामि काित्त केय भी असमर्थ हैं। । । । । पार मुखों वाले वेदों के निर्माता ब्रह्मा भी सदा आपकी स्तुति करने में अशक्त होते हैं। योगीन्द्रों के गुरु गणेश भी आपका स्तवन करने में कभी समर्थ नहीं होते हैं। अन्य ऋषिगण-देव वर्ग-मुनीन्द्र मण्डल-मनुगण और मानव जो हैं उनको तो आप स्वध्न में भी दृश्य नहीं हुआ करते हैं वे आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं।। । श्रुतियाँ जब आपकी स्तुति करने में क्षमता नहीं रखती हैं तो विचारे विद्वान क्या स्तवन कर सकते हैं। आप अब इस दिव्य शारीर का त्याग करके बाल स्वरूप वाले होने के योग्य होते हैं।। । । इस तमुदेव के द्वारा

किये हुये स्तोत्र को जो तीनों समयों में पढ़ता है वह भक्ति और दास्य श्रीकृष्ण के चरण कमल में अवश्य ही श्रास करता है ।। दशा इस स्तोत्र का पाठ करने वाला पुरूष श्रीहरि का दास विशेषता से युक्त पुत्र की श्राप्ति किया करता है जो कि सभी सद्गुणों से समन्वित होता है। इस स्तोत्र के पढ़ने वाला संकटों से निस्तारा पा जाता है और शीघ्र ही उसकी शत्रु से होने वाली भीति (भय) छूट जाया करती है।। द०।।

वसुदेववचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम् । प्रसन्नवदनः श्रीमान् भक्तानुग्रहकातरः ॥६१ तपसाञ्च फलेनैव पुत्रोऽहं तव साम्प्रतम्। वरं वृणुष्व भद्रन्ते भविष्यति न संशयः ॥ ६२ पुरा तपस्विनां श्रेष्ठः सुतपास्त्वं प्रजापितः । पत्न्यासहत्तपस्विन्यातपसाराधितस्त्वया ॥६३ पुत्रो मत्सदृशस्तत्र दृष्ट्वा माञ्च वृतो वरः। मया दत्तो वरस्तुभ्य मत्समो भविता सुतः ॥५४ दत्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य चिन्तितम् । मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ क्ष्र तपसाञ्च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम् । सुतपा देवमातेयमदितिश्च पतिवता ॥ ६६ अधुना कश्यपांशस्त्वं वसुदेवः पिता मम । देवकी देवमातेयमदितेरंशसम्भवा ॥५७ स्वत्तोऽदित्यां वामनोऽहं पुत्रस्तेंऽशेन सम्भवः। अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसः फलात् ॥ ६८

नारायण ने कहा—वसुदेव के इस वजन को सुन कर श्रीहरि स्वयं उससे बोले जिनका मुख एक दम प्रसन्न था और श्री की शोभा से सम्पन्न तथा भक्तों पर अनुग्रह करने में आतुर थे। श्रीकृष्ण ने कहा—आपकी तपस्याओं के फल से ही मैं पुत्रत्व के रूप में अब प्राप्त हुआ हूँ। तुम जो भी चाहो मुझ से वरदान माँग लो। आपका कल्याण होगा—इसमें तो कुछ भी संशय नहीं है ।।६१-६२॥ पहिले तपस्वियों में परम श्रेष्ठ सुन्दर तप करने वाले आप प्रजापित थे। आपने अपनी तपित्वनी पत्नी के सिहत तपस्या के हारा मेरी आराधना की थी। शिर्मा वहाँ पर मेरा दर्शन करके आपने मेरा जैसा ही पुत्र प्राप्त करने का वरदान माँगा था। मैंने वरदान तुमको दे दिया था कि मेरा जैसा ही पुत्र होगा। शिर्मा वरदान मैं दे चुका था किन्तु हे तात! फिर मैंने मन में विचार किया था और सोचा तो कि मेरा जैसा भुवन में अन्य कोई नहीं है। उसी हेतु से अब मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। शिर्मा तपों के प्रभाव से तुम स्वयं कश्यप सुतपा और देवमाता यह अदिति पतित्रता है। इस समय कश्यप का अंश मेरे पिता आप वसुदेव हुए हैं और अदिति के अंश से होने वाली देवमाता यह देवकी हुई हैं। शिर्मा तुम से अदिति में मैं वामन पुत्र अंश से जन्मा था। किन्तु इस समय तो तप के फल से मैं पूर्ण ही आपका पुत्र हो गया हूं। शिर्मा।

मांवात्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः।
मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञजीवनमुक्तोभविष्यसि ॥६६
यशोदाभवनं शीघ्रं मां गृहीत्वा व्रजं व्रज ।
संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय ॥१००
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तत्व बालक्ष्पो बभूव ह ।
नग्नं भूमौ शयानश्व ददर्श श्यामलं सुतम् ॥१००
हष्ट्रा स बालकं तत्र मोहितो विष्णुमायया ।
किंवा कूटश्व तन्द्रायामपूर्वं सूतिकागृहे ॥१०२
इत्युक्तवा वसुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह ।
गृहीत्वा बालकं कोड़े जगाम नन्दगोकुलम् ॥१०३
गत्वा नन्दव्रजं शीघ्रं विवेश सूतिकागृहम् ।
ददर्श शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम् ।
निद्रान्वितश्व नन्दञ्च सर्वं तत्र गृहे स्थितम् ॥१०४

अब तुम मुझको चाहे पुत भाव से अथवा ब्रह्म भाव से समझें किन्तु हे महाप्राज्ञ ! अब आप मुझको प्राप्त हो गये हो और जीवन्मुक्त हो जाओगे ।। ६६।। इस समय तुम मुझको अति शीघ्र ब्रज में यशोदा के घर में ले चलों। वहां मुझको संस्थापित कर हे तात! भाया को लाकर यहाँ स्थापित कर दो ।। १००॥ इतना वसुदेव से कह कर श्रीहरि उसी समय बाल रूप वाले हो गये थे। फिर वसुदेव ने नग्न भूमि में लेटे हुए श्यामल सुत को देखा था ।। १०१॥ उस बालक को वहाँ देख कर वह विष्णु की माया से मोहित हो गये थे। सूतिका गृह में तन्द्रा में वह कूटोक्ति (गृढ वचन) थी, यह कह कर वसुदेव ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया और गोद में उस बालक को लेकर नन्द के गोकुल को चले गये थे।। १०२-१०३॥ नन्द-ब्रज में जाकर वसुदेव ने सूतिका गृह में शीघ्र प्रवेश किया था और नन्द भी निद्रा से युक्त थे और सभी जो वहाँ घर में थे निद्रित हो रहे थे।। १०४।।

ददर्श बालिकां नग्नां तप्तकाञ्चनसन्निभाम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं गृहशेखरम् ॥१०५ तां हङ्का वसुदेवश्च विस्मयं परमं ययौ ॥१०६ संस्थाप्य तत्र पुत्रश्व कन्यामादाय सत्वरम् । जगाम मथुरां त्रस्तः स्वकान्तासूतिकागृहम् ।।१०७ स्थापयामास तत्रैव महामायाञ्चबालिकाम् । रोंरुद्यमानां तामेव दृष्ट्वा त्रस्ता च देवकी ॥१०८ रोदनेनैवसाबाला बोधयामास रक्षकान्। उत्थाय रक्षकाः शोघ्रं जगृहुर्क्शलिकां तदा ॥१०६ गृहीत्वा बालिकां ते च प्रजग्मुः कंससन्निधिम् । जगाम देवकी पश्चात् वसुदेवश्च शोकतः ।।११० हृष्टा च बालिकां कंसी नातिहृष्टी महामुने। रोरुद्यमानां कल्याणीं तद्या न बभूव ह ॥१११ तां गृहीत्वा च पाषाणे हन्तुं यान्तं सुदारुणम् । **ऊचतुर्वसुदेवश्च देवकी परमाद**रम् ॥**१**१२ भो भो कंस नृपश्रेष्ठ नीतिकास्त्रविज्ञारद । निबोध वाक्यं सत्यन्त्र नीतियुक्तं मनोहरम् ॥११३ हत्वावयोः पुत्रषट्कं दया ते नास्ति बान्धव । अधुना चाष्टमे गर्भे बालिकामबलां मम ॥११४ हत्वा कि ते महैश्वय्यं भविष्यति महीतले । श्रीमेव हन्तुमबला कि क्षमा रणमूर्द्धं नि ॥११५ इत्येवमुक्त्वा तं वसुर्देवकी च समातले । रुरोद पुरतस्त्रत कंसस्य च दुरात्मनाः ॥११६ कंसस्तयोवंचः श्रुत्वा तामुवाच सुदारुणः । श्रुणु वाक्यं मदीयञ्चनि बोधबोधयामि ते ॥१९७

वस्देव ने उसे देख कर अत्यन्त आङ्चर्य किया था क्यों कि वहीं उसने एक नग्न बालिका को देखा था जो तपे हुए स्वर्ग के समान कान्ति वाली थी और जिसकां मुख मन्द हास्य से युक्त था तथा वह गृहशेखर को देख रही थीं ।।२०५-१०६।। वसुदेव ने पुत्र को वहाँ रख कर और कत्याको लेकर शीत्र ही मथुराको प्रस्थान किया थाऔर डरते हुए अपनी कान्ता के सूतिका गृह में आ गये थे ।।१०७।। वहाँ आकर महामाया वालिका को स्थापित कर दिया था। उसे बारर हदन करती हुई को देख कर देवकी बहुत त्रस्त हुई थी ।।१०८।। अपने रोदन के द्वारा ही उस बालिका ने रक्षकों को जगा दिया था। रक्षक शोघ ही उठे और उन्होंने उसी समय उस बालिका की ले लिया था ।।१०६।। वे उस नालिका को ग्रहण करके कंस के समीप में पहुँचे गये थे। उनके पीछे देवको और वसुदेव मी शोक विवश होकर वहाँ गये खे।।११०।। हे महामुने ! उस बालिका को देख कर अति प्रसन्न नहीं हुआ था। वह उस समय रो रही थी किन्तु उस कल्याणी के प्रति उसको दया नहीं हुई थी। कंस ने उस कन्या को लेकर पाषाण पर मारने के लिये जाते हुए अत्यन्त दारुण कंस से बसुदेव और देवकी आदर के साथ बोले-।।१९१-९१२।। है कंस! हे नृपीं में श्रेष्ठ ! हे नीति शास्त्र के महा पण्डित ! सत्य और नीति से युक्त वाक्य को जो अति सुन्दर है समझ लो ॥११३॥ हे बान्धव ! आपने हुमारे छै पुत्रों को मार दिया है अभी भी आपको दया नहीं होती है। अब तो

क्षाठवें गर्भ में यह विचारी एक बालिका मेरी अबला ही शेष है। इसे भी मार कर इस महीतल में तेरा क्या महान् ऐश्वर्य हो जायगा। श्री को ही हनन करने को रण में अबला क्या क्षम है। इतना कह कर वसुदेव और देवकी उस सभा में उस दुरात्मा कंस के आगे वहाँ रोने लगे थे।।११४-१९६।। कंस ने उन दोनों के वचन को सुन कर अत्यक्त दाहण ने उससे कहा—मेरा वाक्य सुनो और समको-मैं तुमको समझाता हूं।।१९७।।

तृणेन पर्वतं हन्तुं शक्तो धाता च देवतः।
कोटेन सिंहशादूं ल मशकेन गजं तथा।।११८
शिशुना च महावीरं महान्तं क्षुद्रजन्तुभिः।
मूिषकेण च मार्जारं मण्डूकेन भुजङ्गमम्।।१९६
एवं जन्येन जनकं भक्ष्येणेव च भक्षकम्।
विद्वाना च जलं नष्टं विद्वशुष्कतृणेन च ।।९२०
पीताः सप्त समुद्राश्च द्विजेनकेन जहनुना।
धातुर्गतिर्विचित्रा च दुर्जे या भुवनत्रये।।१२९
देवेन बालिका नष्टुं मां समधी भविष्यति।
बालिकाच्च विध्यामि नाव कालविचारणा।।१२२
इत्येवमुक्तवा कंसश्च गृहीत्वा बालिकां तदा।
हन्तुमारब्धवान् कंसस्तमुवाच वसुस्तदा।
वृथा हिसितवान् राजन् देहि बालां कृपानिधे।।१२३
स तच्छुत्वा विचारज्ञःकंसस्तुष्टो महामुने।
संबोधयन्ती तत्र ववाग्वभूवाशरीरिणी।।१२४

कंस ने कहा—धाता और देवत एक तिनके के द्वारा विधाल पर्वत का हनन करने में समर्थ होता है। तथा एक शुद्ध कीट के द्वारा सिंह शार्द् ल को और मच्छर के द्वारा हाथी का हनन वह कर सकता है।।११८।। बहुत छोटे शिशु से महान् बलवान का, शुद्ध जन्तु से महान् का, मूिषक से मार्जार का और मण्डूक के द्वारा सर्थ का हनन भी करने में देव की शक्ति होती है।।११८।। जन्य के द्वारा जनक का-भक्ष्य के

द्वारा भक्षण करने वाले का घात हो सकता है। विद्धि के द्वारा जल नष्ट हो जाता है और शुक्क तृण से अग्नि का शमन हो सकता है। सातों समुद्र एक जह्नु द्विज ने पी लिये थे। धाता की बड़ी विचित्र गित है जो कि तीनों भुवनों में दुर्ज़ेय होती है ।।१२०-१२१।। देव के द्वारा यह एक छोटी सी बालिका भी मुझको नष्ट करने में समय हो जायगी। मैं तो इस बालिका का वध करूंगा ही इसमें कुछ भी विचार नहीं करना है ।।१२२।। यह कह कर कंस ने उसी समय में बालिका को मारना आरम्भ कर दिया था। कंस से उस समय वसुदेव ने कहा—हे राजन्! यह बालिका मुझे देदो। हे कृपानिधे! आपने सभी बालकों को अब तक वृथा ही मार दिया था।।१२३।। यह सुन कर हे महामुने ! विचारक कंस कुछ तुष्ट हुआ था कि उसी समय वहां आकाशवाणी हुई थी जिसने कंस को सम्बोधित करके कहा था।।१२४।।

हे कंस हंसि कां मूढ़ न विज्ञाय विधेर्गतिम्।
कुत्रचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥१२५
श्रुत्वेवं दैववागीश्च तत्याज बालिकां नृपः॥१२६
वसुदेवो देवकी च तामादाय मुदान्वितः।
जग्मतुःस्वगृहंतौ च कन्यां कृत्वा स्ववक्षसि ॥१२७
मृतामिव पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्।
सा परा भगिनी विष्र कृष्णस्य परमात्मनः।
एकानंशेन विख्याता पावंत्यंशसमुद्भवा ॥१२६
वसुस्तां द्वारकायान्तु रुविम्प्युद्वाह्कर्मणि।
ददौ दुर्वाससे भक्त्या शङ्करांशायभक्तितः।।१२६
एवं निगदितं सर्वे कृष्णजन्मानुकीर्त्तंनम्।
जन्ममृत्युजराविष्नं सुखदं पुण्यदं मुने।।१३०

हे कस ! हे मूढ ! विधाता की गति को न जान कर तू किसको मार रहा है ? तेरा मारने वाला तो कहीं पर विद्यमान है जो समय आ जाने पर व्यक्त हो जायगा ।। १२ ४।। इस तरह की देव वाणी को श्वरण कर कंस ने वालिका को सारने से छोड़ा दिया था ।। १२ ६।।

फिर वसुदेव और देवकी दोनों उसे लेकर आये थे और प्रसन्न होकर वे दोनों अपने घर चले गये थे। उन्होंने उस कन्या को वक्ष:स्थल में लगा लिया था और मरी हुई के समान उसे पुन: प्राप्त कर ब्राह्मणों को बहुत धन दान में दिया था। हे विष्र ! वह कृष्ण की परमात्मा की परा भगिनी थी जो एकानंश से पार्वती के अंश से उत्पन्न होने वाली विख्यात हुई थी।।१९७-१२८।। वसुदेव ने उसको द्वारका में स्विमणी के विवाह में मंकर के अंश दुर्वासा को भक्ति से दे दिया था।।१२६।। हे मुने ! इस प्रकार से हमने श्रीकृष्ण भगवान् के जल्म का सम्पूर्ण अनुकी तंन बता दिया है। यह श्रीकृष्ण का जन्म का वृतान्त जन्म-मृत्यु जरा का नासक-सुख देने बाला तथा पुण्य प्रदान करने वाला है।।१३०।।

६३ — यशोदानन्दयोः पूर्वजन्मवृत्तान्तकथनम् ।
संस्थाप्य गोकुलेकुष्णं यशोदामन्दिरेवसुः ।
जगाम स्वगृहनन्दः कि चकारसुतोत्सवम् ॥१
कि चकार हरिस्तत्र कितवर्ष स्थिति विभोः ।
बालकी इनकं तस्य वर्णय कमशः प्रभो ॥२
पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राध्या सह ।
तत् कृतं केन विधिना प्रतिज्ञापालनं वने ॥३
की दृग् वृन्दावनं रासमण्डलं कि विधवद ।
रासकी डां जलकी डां संव्यस्य वर्णय प्रभो ॥४
नन्दस्तपः कि चकार यशोदा चाथ रोहिणी ।
हरेः पूर्वञ्च हलिनः कुत्र जन्म बभूवह ॥५
पीयूषखण्डमाख्यान भपूर्वं श्रीहरेः स्मृतम् ।
विशेषतः कि विभुष्णे काव्यं तृत्तं पदे पदे ॥६
स्वरासमण्डलकी डां वर्णयस्य त्वमेव च ।
परोक्षवर्णनं काव्यं प्रशस्तं दृश्यवर्णनम् ॥७

इस अध्याय में यशोदा और नन्द के पूर्व जन्म के वृतान्त का कथन है। नारद ने कहा-वसुदेव गोकुल में यशोदा के मन्दिर में कु 5 ण को संस्थापित करके अपने घर को वापिस लौट कर चले गये थे फिर नन्द ने उस पुत्र के जन्म का क्या कोई महोत्सव मनाया था ? ।।१।। वहाँ पर हरि ने क्या लीलाएं की थीं और उस ब्रज में उस विभू परमेश्वर की कितने वर्ष तक स्थिति रही थी ? हे प्रभी ! ब्रज में जो उनकी बाल-क्रीड़ायें हुईं थीं उनका क्रम से वर्णन करने की क्रुपाकरेँ ॥२ं॥ पहिले गोकुल में जो राबाके साथ प्रतिज्ञा की थी वह उस वन में किस प्रकार से प्रतिज्ञा का पालन गोलोक विहारी ने किया था ? ।।३।। वह वृत्दावन किस प्रकार का है और श्रीकृष्ण का रास मण्डल कैसा है यह भी बतलाइये। हे प्रभो ! ब्रज की रास कीड़ा और जल केलि का भली भौति विस्तृत रूप से वर्णन करिये ॥४॥ नन्द ने ऐसा क्या तप किया था और यशोदा तथा रोहिणी ने क्या पुण्य कार्यं किया था ? हरि के पूर्वं हलधर का कहाँ जन्म हुआ था ॥ ॥ ॥ ॥ श्रीहरिका पीयूष खण्ड आख्यान कहा गया है। विशेष करके कवि के मुख में प्रत्येक पद में एक नवीनता हो जाती है।।६।। आप ही अपने रासमण्डल की क्रीड़ाको वर्णन करें। दृश्य वर्णन का परोक्ष वर्णन कावय अधिक प्रशस्त होता है ॥७॥

श्रीकृष्णो भगवान् साक्षाद् योगीन्द्राणां गुरोर्णु हः ।
यो यस्यांशः स तु जनस्तस्यैव सुखतः सुखी ।।
द्वियेव वर्णितौ पादौ विलीनौ तु युवां हरे ।
साक्षाद् गोलोकनाथांशस्त्वमेव तत्समा महान् ।।
द्विये श्रीकृष्णांशा वयं नव ।।
तरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा वयं नव ।।
वरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा वयं नव ।।
वर्षे स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ।।
वर्षे स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ।।
वर्षे स्वयं नो विजानीमो सहस्य कि विपश्चितः ।।
वर्षे स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ।।
वर्षे स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ।।
वर्षे स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ।।
वर्षे स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ।।

पूर्णो नृसिहो रामश्च श्वेतद्वीपविराट्विभुः।
परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम् ॥१३
वैकुण्ठे कमलाकान्तो रूपभेदाचतुभु जः।
गोलोकेगोकुले राधाकान्तोऽयं द्विभुजःस्वयम्।।१४
अस्यैव तेजो नित्यञ्च चित्तो कुर्वन्ति योगिनः।
भक्ताःपादाम्बुजंतेजः कुतस्तेजस्विनंविना।।१४

श्रीकृष्ण भगवान् साक्षाल् हैं और योगीन्द्रों के गुरु के भी गुरु हैं। जो जिसका अंग है वह तो उसीका जन है और उसी के सुख से वह सुखी होता है ॥=॥ हे हरे ! आपने ही तुम दोनों के पाद विलीन हुए वर्णन किये हैं। आप भी साक्षात् गोलोक के नाथ के अंश हैं अतएद उसी के समान ही महान् हैं।। ६।। नारायण ने कहा-हम नौ श्रीकृष्ण के ही अंश हैं उनमें ब्रह्मा–शिव-शेष-गणेश–कूर्म-धर्म-नर और यह तथा कार्त्तिकेय हैं ।।१०।। अहो ! गोलोक के नाथ की महिमा किस के द्वारावर्णन की जासकती है जिसको हम स्वयं भी नहीं जानते हैं और वेद भी नहीं जान पाते हैं तो विद्वान अन्य क्या जान सकते हैं ? ॥१९॥ हे मुते ! झूकर-वामन-कल्की-बौद्ध-कपिल-मीन ये अर्श हैं और अन्य कितने ही प्रकार के कला हैं।। १२।। नृसिंह—राम पूर्ण हैं और श्वेत ह्वीप विराट् प्रभुभी पूर्ण हैं। श्रीकृष्ण वैकुष्ठ और गोकुल में स्वयं परि-पूर्णतम हैं।। १३।। वैकुण्ठ में कमला के कान्त रूप के भेद होने से चार भुजा वाले हैं। गोलोक और गोकुल में यह राधाकान्त हैं जो स्वयं दो भुजाओं वाले हैं ।।१४।। इसी के ही नित्य तेज को योगीगण चित्त में किया करते हैं। भक्त लोग इनके पादाम्बुज को चित्त में करते हैं। तेजस्वी के बिना तेज कहीं हो सकता है।।१४॥

श्रुणु वित्र वर्णयामि यशोदानन्दयोस्तपः । रोहिण्याश्च यतो हेतोर्ददृशुस्ते हरेर्मु खम् ॥१६ वसूनां प्रवरो नन्दो नाम्ना द्रोणस्तपोधनः । तस्यापत्नीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी ॥१७ रोहिणी सर्पमाता च कद्रुष्ट्र सर्पकारिगा।
एतेषां जन्मचिरतं निबोध कथयामि ते ।।१८
एकदा च धराद्रोगा। पर्वते गन्धमादने ।
पुण्यदे भारते वर्षे गौतमाश्रमसिन्नधौ ॥१६
चक्रतुश्च तपस्तत्र वर्षाणामयुतं मुने ।
कृष्णस्य दर्शनार्थं च निर्जने सुप्रभातटे ।
न ददर्श हरि द्रोगा। घरा चंव तपस्विनी ॥२०
कृत्वाऽग्निकुण्डं वैराग्यात् प्रवेष्ट्रं समुपस्थितौ ॥२१

है विप्र ! अब आप श्रवणा करिये, मैं यशोदा और नन्द के तथ के विषय में वण न करता हूँ जिस हेतु से उन्होंने रोहिणों से हरि का मुख देखा था।। १६'। जो यहाँ त्रज में नन्द नाम से प्रसिद्ध हैं यह वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण तपोधन था। उसकी परनी धरा थी जो तपस्विनी श्रज में यशोदा हुई हैं। १९७।। रोहिणों समों की माता सपों को समुत्पन्न करने वाली कद्र थी। इनके जन्मों का चरित मैं कहता हैं, आप उसे समझ लो।। १८।। एक समय में धरा और द्रोण दोनों पित परनी पुण्य प्रद भारत में गन्ध मादन नामक पर्वत पर गीतम ऋषि के आश्रम के समीप में तपस्था कर रहे थे और वह तप हे मुने! वहां दण सहस्र वर्ष तक किया था। उस निर्जन सुप्रभा के तट पर यह तपस्या श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिये किया था। किन्तु दोण और धरा दोनों ने ही हिर का दर्शन प्राप्त नहीं किया था।। १६-२०।। तब इन दोनों को बड़ी ही विरक्ति ही गई थी और ये अग्नि कुण्ड बना कर उसमें प्रवेश करने की उद्यत हो गये थे।।२१।।

तौ मर्त्तुं कामौ दृष्ट्वा च वाग्बभूवाशरीरिणी।
द्रक्ष्यथःश्रीहरि पृथ्व्यां गोकुले पुत्ररूपिणम् ॥२२
जन्मान्तरे वसुश्रेष्ठ दुर्देशं योगिनां विभुम्।
ध्यानासाध्यश्व विदुषां ब्रह्मादीनश्ववन्दितम्॥२३
श्रुत्वेवं तद्धराद्रोगौ जम्मतुः स्वालयं सुखात्।
छड्ध्वातुभारतेजन्म दृष्टं ताभ्यां हरेर्मु खम्॥२४

रहस्यं गोपनीयश्व सर्वं निगदितं मुने ।
अभुना बलदेवस्य जन्माख्यानं मुने श्रुणु ।
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्रशिरसः प्रभोः ॥२५
रोहिग्गी वसुदेवस्य भार्यारत्नञ्च प्रेयसी ॥२६
जगाम गोकुलं साध्वी वसुदेवाज्ञया मुने ।
सङ्कर्षकस्य रक्षार्थं कंसभीता पलायिता ॥ ७
देवक्याः सप्तमं गर्भं माया कृष्णाज्ञया तदा ।
रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले ।
संस्थाप्य च तवा गर्भं कैलासं सा जगाम ह ॥२८

उन दोनों को मरने की इच्छा वाले देख कर आकाश वाणी हई थी-तुम दोनों हरिको पृथ्वी में गोकुल में पुत्र के रूप में दर्शन करोगे ।।२२।। हे वसुश्रेष्ठ ! जैसे तुम दूसरे जन्म में पुत्र के रूप में प्राप्त करोगे वह विभु योगियों को दुर्दश है-विद्वानों के ध्यान में भी साधन के योग्य नहीं है और ब्रह्मादि के द्वारा विन्दित है।।२३।। इस अक्षरीर वाणी के वचन को सुनकर धरा और द्रोण अपने घर को चले गये थे और उनको महान् सुख हुआ था । उन्होंने भारत में जन्म का लाभ कर श्रीहरि के मुख का दर्शन किया था । २४।। हे मुने ! मैंने सम्पूर्ण रहस्य और गोपनीय विषय तुमको बता दिया है। अब हे मुने ! सहस्र शिर वाले अनन्त, प्रभू और अप्रमेय बलदेव के जन्म का आख्यान श्रवण करो ।।२४।। रोहिणी वसुदेवजी परम प्रिय भायीओं में रतन के समान श्रेष्ठ पत्नी थी ।।२६।। हे मुने ! यह साम्बी वसुदेव की आज्ञा से गोकुल चली गई थी। यह वहाँ संकर्षण की रक्षा ही के लिये कंस से भयभीत होकर व्रज में भाग गई थी।।२७॥ देवकी का सातवाँ गर्भ जो था उसे माया ने श्रीकृष्ण की आजा से वहाँ रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। इस गर्भ को गोकुल वासिनी रोहिणी के पेट में रखकर वह माया देवी केलाश को चली गई थी।।२८॥

दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे ॥२६

सुषाव पुत्नं कृष्णांशं तप्तरीप्याभगीश्वरम्। ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥३० तस्यैव जन्ममात्रेण देवाः प्रमुदिरे तदा । स्वर्गे दुन्दुभयो नेदुरानका मुरजादयः । जयशब्दं शङ्ख्यशब्द चक्रु देवा मुदान्विताः ॥३१ नन्दो हृष्टो बाह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । चिच्छेद नाड़ीं धात्रो च स्नापयामास बालकम् ॥३१ जयशब्दं जगुर्गोप्यः सर्वाभरणभूषिताः । परपुत्रोत्सवं नन्दश्चकार परमादरात् ॥३३ ददौ यभोदा गोपीभ्यो बाह्मणीभ्यो धनं मुदा । नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरतैलमेवन ॥३४ इत्येवं कथितं वत्स यशोदानन्दयोस्तपः । जन्मास्यानन्व हिलनो रोहिग्गी जरितं तथा ॥३५

कतिपय दिनों के अन्तर में नन्द के घर में रोहिणी ने पुत्र का प्रसव किया था जो कि कुष्ण का अंश और तपे हुए रौप्य (चाँदी) के समान आभा वाला था। यह ईश्वर मन्द हास्य से युक्त-प्रसन्न मुख और ब्रह्म तेज के द्वारा देदीप्यमान थे।।२६-३०।। उनके जम से ही उस समय देवता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने स्वर्ग में दुन्दु भ-आनक और मुरन आदि अनेक वाद्य बजवाये थे।।३१।। देवगण अत्यन्त हाँवत होकर जय-जय कार करने लगे और शंखों की ध्वान की थी। नन्द भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार का धन उन्होंने दान में दे दिया था। धात्री ने जाल का विच्छेद करके बालक को स्नान कराया था।।३२।। समस्त आभूषणों से समलकृत होकर गोपियों ने जयकार का गायन किया था। नन्द ने दूसरे के पुत्र का उत्सव परम आदर से किया था।।३३।। यशोदा ने गोपियों को और विप्रों को प्रसन्नता से धन दिया था। उसने अनेक तरह के द्रव्य-सिन्दूर और तैल दिया था।।३४।। हे बत्स ! यह हमने यशोदा और नन्द के तप को बता दिया है। मैंने हल-धर के जन्म का आख्यान और रोहिणी का चरित भी बता दिया है।। ३४।।

अधुना वाञ्छनीयन्ते नन्दपुन्नोत्सर्व शृणु ।
सुखदं मोक्षदं सारं जन्ममृत्युजरापहम् ॥३६
मङ्गलं कृष्णचरितं वैष्णावानाञ्च जीवनम् ।
सर्वाशुभविनाशञ्च भक्तिदास्यप्रदं हरेः ॥३६
वसुदेवश्च श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरे ।
गृहीत्वा बालिकां हृष्टो जगाम निजमन्दिरम् ॥३८
कथित चरितं तस्याः श्रुतं यत् सुखदं मुने ।
अधुना गोकुले कृष्णाचरितं शृण् मङ्गलम् ॥३६
वसुदेवे गृहे याते यशोदा नन्दं एव च ।
मङ्गले स्तिकागारे जयागारे जयान्विते ॥४०
ददर्शं पुत्रं भूमिष्ठं नवीननोरदप्रभम् ।
अतीव सुन्दरं नग्नं पश्यन्त गृहशेखरम् ॥४९
शरत्पावंगाचन्द्रास्यं नीलेन्दीवरलोचनम् ।
हदन्तञ्च हमन्तञ्च रेणुसंयुक्तविग्रहम्।
हस्तद्वयं भुविन्यस्तं प्रेमवन्तं पदाम्बुजम् ॥४२

अब सम्भवतः आपकी इच्छा का विषय नन्द का पुत्र जन्म—उत्सव है, उसी का श्रवण करो। यह नन्दोत्सव का आख्यान सुख प्रद—मोक्ष प्रद—सार स्वरूप और जन्म तथा मृत्यु और जरा का अपहरण करने वाला है ॥३६॥ श्रीकृष्ण का चरित मङ्गल स्वरूप है और विष्णवों का तो यह जीवन ही है इससे सम्पूर्ण अगुभों का विनाग होता है और हरि की भक्ति तथा दास्य पद की प्राप्ति हुआ करती है ॥३७॥ वसुदेव तो श्रीकृष्ण को नन्द के घर में संस्थापित कर उलटे पांव प्रसन्न होते हुए अपने घर चले गये थे ॥३६॥ हे मुने! उसका चरित मैंने कह दिया है जिसको कि तुमने सुन लिया है और उससे सुख भी प्राप्त किया है। अब गोकुल में श्रीकृष्ण के चरित का श्रवण करो जो कि परम मंगल स्वरूप वाला है ॥३६॥ वसुदेव के अपने घर पर चले जाने के बाद यशोदा और नन्द ने जय के आगार—जय से समन्वित परम मंगलमय सूर्तिका गृह में भूमि में लेटे हुए नवीन मेघ के समान प्रभा वाले—अतीव सुन्दर—नग्न और गृह शेखर को देखने वाले पुत्र को देखा था।।४०-४९।। उस समय श्रीकृष्ण शरत्पूणिकां, के चन्द्र के तुल्य मुख वाले—नील कमल के तुल्य नेत्रों से युक्त—हदन तथा हास्य करने वाले एवं धूलि से समन्वित शरीर वाले थे। इनके दोनों हाथ भूमि में न्यस्त थे और श्रेयवान् पादाम्बुज थे।।४२।।

हृष्ट्वा नन्दः स्त्रिया साद्धं हृरि हृष्टो बभूव ह ।।४३ धान्नी तं स्नापयामास शीततोयेन बालकम् । चिच्छेद नाड़ीं बालस्य हर्षाद् गोप्यो जयं जगुः । ४४ आजग्मुर्गोपिकाः सर्वा बृहत्श्रोण्यश्चलत्कुचाः । बालिकाश्च वयःस्थाश्च विप्रपत्न्यश्च सृतिकाम् ।।४५ आशिषं युयुजुः सर्वा दृदश्वित्तिक गुदा । क्रोड़े चक्रुः प्रशंसन्त्य ऊषुस्तत्र च काश्चन ।।४६ नन्दः सचैलःस्नात्वा च धृत्वा धौते च वाससी । पारम्पर्यविधि तत्र चकार हृष्टमानसः ।।४७ ब्राह्मगान् भोजयामास कारयामास मङ्गलम् । वाद्यानि वादयामास वन्दिभ्यश्च दृद्धनम् ।।४८ रक्षितुं सृतिकागारं योजयामास ब्राह्मगान् । तत्र मन्त्रज्ञमनुजान् स्थिवरान् गोपिकागगान् ।।४८

नन्द अपनी पत्नी के साथ हिर को देख कर बहुत ही हिष्त हुए थे। उसी समय धात्री ने शीतल जल से बालक को स्नान कराया था। बालक का नालच्छेदन किया था और हर्षातिरेक से "नन्द के आनन्द भये जय कन्हैयालाल की" ऐसे गायन गोपियों ने किये थे। 183-881 उस समय त्रज के कोने-कोने से समस्त गोपाञ्जनाएं आई थीं जिनके वृहत् श्रोणी स्थल थे और चलने में कुचों का चालन हो रहा था। उनमें बालिकाएं और युवितर्यां तथा श्रौढा सभी तरह की थीं। विश्रों की पित्नयां भी आशीष देने के लिये सूतिका गृह में आई थीं। 1841 सभी ने बालक को देखा था और प्रसन्न होकर आशीष दिया था। उनमें से कुछ तो वहाँ पर ही बैठ गई थीं तथा बालक को अपनी गोद में लेकर

प्रशंसा कर रहीं थीं ।।४६।। नन्द ने वस्त्रों के सहित स्नान करके धौत नूतन वस्त्र धारण किये थे। हुष्ट मन वाले नन्द ने वहाँ पर फिर पर-म्परा की विधि का पूर्णत्या पालन किया था।।४७।। नन्द ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और मङ्गल कराया था। अनेक वाद्यों को बजवाया तथा वन्दियों को धन दिया था।।४६।। सूतिकागार की रक्षा के लिये ब्राह्मणों को योजित किया था और वहां पर मन्त्रों के ज्ञाता मनुष्यों को—वृद्धों को और गोपिकायों को नियुक्त किया था।।४६।।

वेदांश्च पाठयामास हरेर्नामैकमङ्गलम् । भक्त्या च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवताः ॥५० सस्मिता विप्रपत्न्याश्चवयस्थाःस्थविरावराः। बालिकाबालकयुताआजग्मुनंन्दमन्दिरम् । तेभ्योऽपि प्रददौ रत्नं धनानि विविधानि च ॥५१ गोपालिकांश्च वृद्धाश्च रत्नालङ्कारभ्षिताः। सस्मिताः शीघ्रगामित्य आजग्मुर्नेन्दमन्दिरम्। बहुवस्त्राणि रौष्याणि गोसहस्राणि गदरम् ॥ ५२ नानाविधाश्च गणका ज्योतिः शास्त्रविशारदाः । वाक्सिद्धाः पुस्तककराः आजग्मुर्नन्दमन्दिरम् ।।५३ नन्दस्तेभ्यो नमस्कृत्य चकार विनयं मुदा। आशिषं युयुज्रा सर्वे दहशूर्वालकं परम् ॥५४ एवं संभृतसम्भारो बभूव व्रजपुङ्गवः। गराकै: कारयामास यद्भविष्यं गुभागुभम्।।१५ एवं ववर्द्ध बालश्च शुक्लपक्षे यथा शशी। नन्दालये हली चैव भुङ्क्ते मातुः पयोधरम् ॥५६ तदा च रोहिग्गी हृष्टा तत्र पुत्रोत्सवे मुदा। तैलिसिन्दूरताम्बूलं धनं ताभ्यो ददौ मुने ॥५७ दत्त्वाशिषश्च शिरसि ताश्च ते स्वालयं ययुः। यशोदारोहिगाीनन्दास्तस्थुर्गेहेमुदान्विता ॥५८ नन्द ने वेदों का पाठ कराया था और परम मंगल हरि नाम का

संकीर्त्त कराया था। ब्राह्मणों के द्वारा भक्ति की भावना से देवताओं का पूजन कराया था ॥५०॥ ब्राह्मणों की पत्नियाँ-युवतियाँ और वृद्धाऐं-बालिका तथा बालक से युक्त सब प्रसन्नता से खिल खिताती हुई नन्द के गृह में आई थीं उन सबके लिये नन्द ने विविध दान और रत्न दिये थे ॥५१॥ गौपालिका और वृद्धाऐं रत्नों को निर्मित आमरणों से समलंकृत होकर स्मित करती हुई शीझता से गमन करने वाली नन्द के मन्दिर में आगई थीं। उन सबको नन्द ने बहुत से मृल्यवान् वस्त्र रोप्य-सहस्रों गोएं आदर के साथ दी थीं ।।५२॥ वहाँ उस समय हर्षो-ल्लास के इस पुत्रोत्सव के महान् पुण्यमय सुख पूर्ण अवसर पर अनेक गणक जो ज्योतिष शास्त्र के महान् पण्डित थे आये थे , जिनकी वाणी में ही सिद्धियाँ थीं तथा जो अपने हायों में पुस्तकों लिये हुए थे वे नन्द के भवन में आ गये थे।। प्रदेश नन्द ने उनको नमस्कार बड़ी प्रसन्नता के साथ विनती की थी। सबने बालक को देखा और शुभाशीष दी थी ।। प्रथा। व्रज प्रगव इस प्रकार से सम्भारों से सम्भृत हो गये थे और उस समय उसने गणकों के द्वारा शुभ-अशुभ जो भविष्य था उसे उनसे कराया था ॥ ५५॥ इस प्रकार से वह बालक शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भांति बढ़ने लगा। नन्द के घर में हलधर ने भी माता के पयोधर का भोग किया था।। १६।। उस समय में उस पुत्र के उत्सव में प्रसन्नता से रोहिणी परम प्रसन्न हुई थी। हे मुने ! उनके लिये तैल-सिन्दूर और ताम्बूल तथा धन दिया था ॥ ५७॥ उस बालक के शिर पर आशीष देकर वे सब अपने गृह को चले गये थे। इसके अनन्तर यशोदा-रोहिणी और नन्द सब घर में प्रसन्तता से युक्त होकर स्थित हो गये थे ॥ ५ ।।

## ६४-पूतना मोक्ष वर्णन

अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णसिहासनस्थितः । शुश्राव वाचं गगने सूनृतामशरीरिग्गीम् ॥१ किं करोषि महामूढ़ चिन्तां स्वश्रेयसःकुरु। जातःकालो धरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप ॥२ नन्दाय तनयं दत्त्वा वसुदैवस्तवान्तकम् ।
कन्यामादाय तुभ्यञ्च दत्त्वा संमाययास्थितः । । ३
मायांशा कन्यकेयञ्च वासुदेवः स्वयं हरिः ।
तव हन्ता गोकुले च वर्द्धं ते नन्दमन्दिरे ।
देवकी सप्तमो गर्भी वर्द्धं ते नन्दमन्दिरे । । ४
देवकी सप्तमो गर्भी न सुस्राव मृतं सुतम् ।
स्थापयामास माया त रोहिणीजठरे किल ।
तत्र जातश्च शेषांशो बलदेवो महाबलः ।। ५
गोकुले तौ च वर्द्धं ते कालौ ते नन्दमन्दिरे ॥ ६
श्रुत्वा तद्वचनं राजा बभूव नतकन्धरः ।
चिन्तामवाप सहसा तत्याजाहारमुन्मनाः ॥ ७

इस अध्याय में पूतना के मोक्ष का वर्णन किया है। नारायण ने कहा-इसके पश्चात् कस ने सभा के बीच में सोने के सिहासन पर स्थित होकर उसने आकाश में परम सत्य बिना शरीर वाली वाणी का श्रवण किया था ।।९।। आकाश वाणी ने कहा था—हे मूर्ख ! क्या कर रहा है ? अपने कल्याण की चिन्ता कर हे राजन् ! अब भूमि में तेरा काल उत्पन्न हो गया है। कुछ उपाय कर ॥२॥ वसुदेव ने नन्द को अपनापुत्र देकर वहौं से वह कन्यालाकर तुझे देदी थी। वह भी माया में संस्थित है।।३।। वह कन्या भी माया का एक अर्श ही है। वासुदेव अर्थात् वसुदेव का पुत्र तो स्वयं परिपूर्ण हरि ही हैं। वही तेरे हनन करने वाले हैं जो इस समय गोकुल में नन्द के घर पालित हो रहे हैं।।४।। देवकी का सातर्वां गर्भ मृत होकर स्नाव वाला नहीं हुआ था। अर्थात् मृत सुत नहीं हुआ था। माया ने ही उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। वहां व्रज में वह शेष का अंश महान् बलवान् समुत्पन्न हो गया है जिसका शुभ नाम बलदेव है ।।।।। वे दोनों इस समय गोकुल में नन्द के मन्दिर में बढ़कर बड़े हो रहे हैं। वे दोनों ही हेरे काल हैं।।६।। राजा ने उस आकाश वाणी को सुनकर अपनी गरदन

नीचे की ओर झुका ली थी, और सहसा चिन्ता को प्राप्त होकर उसने अपना आहार त्याग दिया था तथा एकदम उदास हो गया था ।।७।।

पूतनाश्व समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम् ।
 उवाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित् ॥६
 पूतने गोकुल गच्छ कार्यार्थं नन्दमन्दिरे ।
 विषाक्तञ्च स्तनं कृत्वा शिशवे देहि सत्वरम् ॥६
 त्वं मनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रविशारदा ।
 मायामानुषक्षंच विधाय व्रज योगिनी ॥१०
 दुर्वाससो महामन्त्रं प्राप्य सर्वत्रगामिनी ।
 सर्वेष्ठपं विधातुं त्वं शक्ताऽसि सुप्रतिष्ठिते ॥११
 इत्युवत्त्वा तां महाराजस्तस्थौ संसदि नारद ।
 जगाम पूतना कंसं प्रणम्य कामचारिणी ॥१२

उस राजा कंस ने पूतना को बुलवाया था जो उसको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। उस अपनी बहिन से राजा कंस ने सभा के मध्य में ही कहा था क्यों कि वह नीति शास्त्र का बड़ा विद्वान् था।।।।। कंस ने कहा—हे पूतने ! तू अब गोकुल में नन्द के गृह में चली जा और वहां अपना विधाक्त स्तन उस शिशु को शीघ्र ही पिला देना।।।।।। हे वत्से ! तू तो अपने मन के अनुसार गमन करने वाली है और माया के शास्त्र की महा पण्डिता है। तू माया से मनुष्य का स्वरूप धारण कर योगिनी हो व्रज में चली जा।।१०।। तूने तो दुर्वासा ऋषि से महा मन्त्र प्राप्त किया है जिससे तू सर्वत्र गमन करने वाली शक्ति से सम्वित्त है। हे सुप्रतिष्ठिते! तेरे अन्दर तो सबके रूप धारण करने की अद्भुत शक्ति भी विद्यमान है।।१९।। हें नारद! कंस ने पूतना से यह कह कर फिर वह महाराज वहाँ स्थित हो गया था और पूतना कंस को प्रणाम करके स्वेच्छा से गमन करने की शक्ति वाली वह वहाँ से चली गई थी।।१२।।

तप्तकांचनवर्णाभा नानालङ्कारभूषिता । बिभ्रती कवरीभारं मालतीमाल्यसंयुतम् ॥१३

कस्तूरीबिन्दुना युक्तं सिन्दूरं बिभ्रती मुदा। मञ्जीरररशनाभ्याच कलशब्दं प्रकुर्वती ॥९४ संप्राप्य गोष्ठं ददर्श नन्दालयं मनोहरम् । परिखाभिगंभीराभिदुं लंघ्याभिश्च वेष्टितम् ॥१४ रचितं प्रस्तरैर्दिव्यैनिमितं विश्वकर्मणा। इन्द्रनीलेर्मरकतैः पद्मरागैश्च भूषितम् ॥१६ सुवर्णकलशंदिव्यैश्वित्रितः शेखरोज्ज्वलैः। प्राकारैर्गगनस्पर्शेश्चतुर्द्वारसमन्वितः ।।९७ युक्त लोहकपाटैश्च द्वारपालसमन्वितै: । वेष्टितं सुन्दरं रम्यं सुन्दरीगणवेष्टितम् ॥३८ मुक्तामारिगक्यपरशैः पूर्णं रत्नादिभिर्धनैः। स्वर्णपात्रघटाकीणं गवां कोटिभिरन्वितम् ॥१६ भरणीयैः किङ्करैश्च गोपलक्षेः समन्वितम् । दासीनांच सहस्रेश्च कर्मव्यग्रेः समन्वितम् ॥२० प्रविवेशाश्रमंसाध्वी सस्मिता सुमनोहरा। हृष्ट्रा तां प्रविशन्तीं च गोप्यस्ताबहुमेनिरे ॥२१ किंवा पद्मालयादुर्गा कृष्णं दृष्टुं समागता। प्रणेमुर्गोपिका गोपाः पृष्ठच्छुः कु्झ्लंचताम् । ददौ सिहासनं पाद्यं वासयामास तत्र वे ॥२२

पूतना ने अपना सुन्दर स्वरूप बनाया था वह तपे हुए सुवर्गों के समान वर्ण वाली हो गई थी—अनेक अलंकारों से उसने आपको समलं-कृत किया था—मालती के पुष्पों की माला से युक्त उसने अपनी कवरी (चूड़ा) का भार बनाया था ॥१३॥ वह पूतना कस्तूरी के विन्दु से युक्त हुई और उसने सिन्दूर मस्तक में लगा लिया था। वह करधनी और नूपुरों के परम मधुर शब्द करती हुई वहीं से चल दी थी ॥१४॥ पूतना गोकुल में पहुँच कर उसने अतीव सुन्दर नन्द के भवन को देखा था। वह नन्द गृह गम्भीर परिखाओं से जिनका पार करना अत्यन्त कठिन था, चारों ओर से वेष्टित था। १४॥ वह नन्द का भवन दिव्य

पत्थरों से विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ था। उसमें इन्द्रनील-मरकत भीर पदाराग मणियों का जड़ाव हो रहा था जिससे वह अत्यन्त सुशो-भित हो रहा था ।। १६।। उस नन्द भवन के शिखरों पर परम उज्ज्वल दिव्य एवं चित्रित सुवर्ण के कलश लगे हुए थे। बहुत ही ऊंचे गगन का स्पर्श करने वाले उसके प्राकार (चारों ओर के परकोटे) थे जिनमें चार महाद्वार बने हुए थे । । १७। । उन द्वारों पर लोहे के स्टढ़ किवाड़ (फाटक) लगे हुए थे जिन द्वारों पर द्वारपाल स्थित हो रहे थे। वहाँ परम सुन्दरियों का समूह चारों ओर रहता था और वह नन्द का भवन बहुत ही सुरम्य बना हुआ था।।१८।। वह मुक्ता-माणक्य आदि रत्न और धन से परिपूर्ण था। वहाँ सुवर्ण के पात एवं घट सब ओर रक्खे हुए थे तथा करोड़ों गौऐं रहती थीं ।।१६।। वहाँ नन्द भवन में बहुत से सेवा करने वाले किंकर थे और लाखों ही गोपालों से वह भरा हुआ था, सहस्रों दासियाँ अपने २ कमों में व्यस्त हो रहीं थीं-ऐसा वह महाच समृद्धि से परिपूर्ण नन्द भवन था ।।२०।। उस आश्रम में मन्द मुस्कान से युक्त परम सुन्दरी तथा साध्वी बन कर पूतना ने प्रवेश किया था। प्रवेश करके अन्दर आती हुई उसे देख कर गोपियों ने उसका बड़ा समादर किया था।।२१।। उन सबने सोचा था किया तो लक्ष्मी अथवा दुर्गा कृष्ण के दर्शन करने के लिये स्वयं इस रूप में आई हुई हैं। वहाँ उस समय सभी गोप और गोपांगनाओं ने उसकी प्रणाम करके उससे कुशल सम्वाद पुछा था। उसको बैठने के लिये सिहासन दिया और पदम समर्पित किया था ॥२२॥

पप्रच्छ कुशलं सा च गोपानां बालकस्य च । जवास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह सादरम् ॥२३ तामूचुर्गोपिकाः सर्वाः का त्वमीश्वरि साम्प्रतम् । वासस्ते कुत्र किन्नाम कि वात्र कम्मं तद्वद ॥२४ तासांच वचनं श्रुत्वा साप्युवाच मनोहरम् । मथुरावासिनीगोपी साम्प्रतं विप्रकामिनीं ॥२५ श्रुतं वाचिकवक्त्रेण तत्त्वं मङ्गलसूचकम् । बभूव स्थविरे काले नन्दपुत्रो महानिति ।।२६ श्रुत्वागताहं तं द्रष्टुमाशिषं कर्त्तुं मीप्सितम् । पुत्रमानय तं दृष्ट्वा यानि कृत्वा तदाशिषम् ॥२७ ब्राह्मणीवचनं श्रुत्वा यशोदा हृष्टमानसा । प्रणमय्य सुतं कोड़े ददौ ब्राह्मणयोषिते ॥२८ कृत्वा कोड़े शिशुं साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः । स्तनं ददौ सुखासीना हरि पुण्यवती सती ॥२९

उसने भी संस्थित होकर उन सब गोप-गोपियों से कुशल सम्वाद पूछा था भ्रौर बालक के विषय में मङ्गल प्रश्न किया था। वह स्मित से युक्त साध्वी वहाँ बैठ गई श्रीर उसने श्रादर के साथ पाद्य ग्रहण किया था ।।२३।। उससे सभी गोपिकाओं ने पूछा था—हे ईश्वरी ! धाप इस समय कहाँ से ग्राई हैं धौर कौन हैं ? ग्रापका निवास स्थान कहाँ है तथा आपका ग्रुभ नाम क्या है ? यहाँ किस कर्म के सम्पादन करने के लिए म्रापका ग्रुभ आगमन हुम्रा है ? ।।२४।। उन सबके वचनों को श्रवए। कर वह श्रति सुन्दर बचन बोली थी—मैं मथुरा के निवास करने वाली गोपी हूँ। इस समय विप्र पत्नी हूँ। मैंने एक वाचिक के मुख से एक परम मङ्गल तत्त्व का श्रवरा किया था कि वृद्धावस्था में नन्द के एक महान् पुत्र उत्पन्न हुग्रा है ।।२५-२६।। यह श्रवण कर उसका दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ म्राई हूँ कि अपना म्राशोष भी दे प्राऊँगी। आप उस पुत्र को यहाँ ले भ्राओ तो मैं उसको गुभ भ्राशीष देकर चली जाऊँ।।२७।। ब्राह्मणी के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त वाली यशोदा ने बालक से प्रणाम कराके उसके गोद में भ्रपने पुत्र बालकृष्ण को उस ब्राह्मणी को दे दिया था ।।२८।। उस साघ्वी ने उसे गोद में लेकर बार २ उसका चुम्बन किया था और फिर उस परम पुण्य वाली सती ने अपना स्तन सुख से बैठकर बालक को दे दिया था ॥२६॥

अहोऽद्भुतोऽयं बालस्ते सुन्दरो गोपसुन्दरि । गुणैर्नारायणसमो बालोऽयमित्युत्राच ह ॥३० कृष्णोविषस्तनं पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः।
तस्याः प्राणः सह षपौ विषक्षीरं सुधामिव ॥३१
तत्याज बालकं साध्वी प्राणांस्त्यक्त्वा पपात ह।
विकृताकारवदना चोत्तानवदना मुने ॥३२
स्थूलदेहं परित्यज्य सूक्ष्मदेहं विवेश सा।
आषरोह रथं शीघ्रं रत्नसारविनिम्मितम् ॥३३
पार्षदप्रवरं दिव्यवेष्टितं सुमनोहरः।
श्वेतचामरलक्षेण वेष्टितं लक्षदपंणः ॥३४
विह्नशौचेन वस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितं वरम्।
नानाचित्रविचित्रं श्व सद्दनकलसंर्युं तम्।।३५
सुन्दरं शतचक्रञ्च ज्वलितं रत्नतेजसा।
पार्षदास्तां रथे कृत्वा जग्मुगोलोकमुत्तमम् ॥३६
हष्ट्वा तमद्भुतं गोपिकाञ्चापि विस्मिताः।
कंसः श्रुत्वा च तत् सर्वं विस्मितश्च बभूव ह।।३७

वह कहती जारही थी कि हे सोप सुन्दरी! तेरा यह बालक तो अत्यन्त सुन्दर एवं महान् अद्भुत है। यह तो अपने गुर्गों से साआत्नारायण के ही समान है-यह यशोदा से उस पूतना ने कहा था।।३०।।
श्रीकृष्ण को उसके विषाक्त स्तन को पीकर हँसी थ्रा गई थी और उसके
वक्षःस्थल पर स्थित होकर उनन उस विष से युक्त उसके दूध को अमृत
की भौति पूतना के प्राणों के सहित पी लिया था।।३१।। उस साध्वी ने
अपने प्राणों का त्याग कर बालक को भी त्याग दिया था और वह भूमि
पर गिर पड़ी थी। हे मुने! उस मृत्यु के समय में विकृत आकार श्रीर
मुख वाली होगई थी और उसका मुख उत्तान होगया था ।।३२।। इस
स्थूल देह का परित्याग करके उसने सुक्ष्म देह में प्रवेश किया था। वह
रत्नों के सुरथ में शीघ्र हो समारूढ होगई थी।।३३।। उस रथ में दिव्य
एवं सुन्दर पार्षदों से वह समन्वित थी—श्वेत चमर श्रीर लाखों दर्गणों से
वह विमान संयुत था।।३४।। विद्व के समान शुद्ध एवं सुक्ष्म वस्त्र से
शोभायुक्त तथा श्रनेक चित्र- विचित्र रत्नों के कलशों से वह रथ विभूषित

था।।३५।। उस रथ में रत्नों के तेज से परम सुन्दर २ सौ चक्र ज्वलित हो रहे थे। पार्षदों ने उस पूतना नाम धारिगी महिला को उस रथ में विराजमान किया था और फिर वे उत्तम गोलोक धाम में चले गये थे।।३६।। इस अदूभुत कृत्य को देखकर समस्त गोप और गोपियाँ ग्रत्यन्त विस्मय में भर गये थे। जब कंत्र ने यह सब हाल सुना तो वह भी परम विस्मित हो गया था।।३७।।

यशोदाबालकं नीत्वा कोड़े कृत्वा स्तनं ददौ। मञ्जलं कारयामास विप्रद्वारा शिशोर्मु ने ॥३८ ददाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्दपूर्वकम् । चन्दनागुरुकस्तूरीसमं संप्राप्य सौरभम् ।।३९ सावाकाराक्षसीरूपाकयं पृण्यवतीसती। केन पुण्येन तं हङ्घा जगाम कृष्णमन्दिरम् ॥४० विलयज्ञे वामनस्य दृष्ट्वा रूपं मनोहरम्। बिलकन्या रत्नमाला पुत्रस्नेहं चकार तम् ॥४१ मनसा मानसं चक्रे पुत्रस्य सहशो मम। भवेद् यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तञ्च वक्षसि ॥ ४ ४ हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनम् । ददौ मातृगति तस्यं कामपूरःकृपानिधा ॥४३ दत्तवा विषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी मुने। भक्त्या मातृगति प्राप कं भजामि विना हरिम् ॥४४ इत्येवं कथितं विप्र श्रीकृष्णगुणवर्णनम् । पदे पदे सुमधुरं प्रवरं कथयामि ते ॥४५

यशोदा ने फिर बालक को पूतना के मृत शरीर से उठा लिया श्रीर श्रपनी गोद में बिठाकर उसे स्तन का पान कराया था। हे मुने ! इसके अनन्तर उसने ब्राह्मणों के द्वारा इस अशुभ घटना के निवारणार्थ मङ्गल कराया था जिससे बालक का कल्याण होवे ।।३८।। फिर नन्द ने उसके मृत देह का श्रानन्द पूर्वक दाह करा दिया था। उसके शब के दाह होने से चन्दन-श्रगुरु और कस्तूरी के तुल्य परम दिव्य सौरभ निकला था।।३६॥

नारद ने कहा-वह राक्षसी के रूप में रहने वाली कीन पृण्य वाली सती थो ? उसका कौनसा ऐसा महान् पुण्य का उदय हुम्रा था कि वह कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके गोलोक धाम में चली गई थी ? ॥४०॥ नारायए। ने कहा-राजा बिल के यज्ञ में बिल की जो कन्या रत्नमाला नाम वाली थी उसने छोटा सा वामन का स्वरूप देखकर उसमें उसका पुत्र के तुल्य स्नेह उत्पन्न हो गया था ॥४१॥ उसने अपने मनमें ऐसी भावना उस समय करली थी कि तू मेरे पुत्र के सहश है और ऐसा ही यदि तू मेरा पुत्र होता तो मैं तुफे नित्य प्रपना स्तन गोद में बिठाकर पिला देती ॥४२॥ हरि ने उसके मन के भाव को अमक लिथा और दूसरे जन्म में उसका स्तन पान किया था। कामनाग्रों के पूर्ण करने वाले कृपा के निधि हरि ने वही गति उसको प्रदान कर दी थी जोकि माता को दी जाने वाली थी। हे मुने ! राक्षसी पूतना ने विषाक्त स्तन का पान कराके भी कैसी उत्तम गति का लाभ किया था जो बड़े बड़ों को दुर्लंभ है।।४३।। ऐसे परम दयालू श्रीहरि के बिना अन्य किसका भजन किया जावे ? अर्थात् एक मात्र हरि ही परम सेव्य एवं कल्याएा करने वाले हैं उन्हीं का भिनत से भजन करना चाहिए।।४४।। हे प्रिय! यह श्रीकृष्ण के गुण-गण का वर्णन तुमको सुना दिया है जो पद-पद में भ्रत्यन्त मधुर और श्रेष्ट है जिसे मैं तुक्तसे कह रहा हूँ ॥४५॥

६५ —श्रोकृष्ण बाल लीला निरूपणम्

एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगेहिनी ।
गृहकम्मंणि संसक्ता कृत्वा बालं स्ववक्षसि ॥१
वात्यारूपं तृणावर्त्तं मागच्छन्तश्च गोकुले ।
श्रीहरिम्मंनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूव ह ॥२
भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकं तदा ।
शयनं कार्यित्वा च जगाम यमुनां मुने ॥३
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरोऽसुरः ।
आदाय तं श्रामियत्वा गत्वा च शतयोजनम् ॥४

बभञ्ज वृक्षशाखाश्च ह्यन्धीभूतञ्च गोकुलम् । चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह ॥५ असुरोऽपि हरिस्पर्शाज्जगाम हरिमन्दिरम् । सुन्दरं रथमारुह्य कृत्वा कर्म्भक्षयं स्वकम् ॥६ पाण्डचदेशोद्भवो राजा शापाद् दुर्वाससोऽसुरः । श्रीकृष्णचरणस्पर्शोद् गोकुलं स जगाम ह ॥७

इस भ्रघ्याय में श्री कृष्ण की बाल लीला का निरूपण किया जाता है। श्री नारायण ने कहा-एक समय में नन्द की पत्नी यशोदा जोिक परम साध्वी थी. बालक को भ्रपने वक्ष: स्थल से लगा कर घर के काम काज में संलग्न हो रही थी।।१।। श्री हिर ने मनमें समक लिया था कि वात्या (तूफान) के रूप को धारण कर तृणावर्त्त गोकुल में श्रारहा है अत एव वह इस समय अत्यन्त भार से युक्त हो गये थे।।२।। जब यशोदा श्रीकृष्ण के भार से आक्रान्त हो गई थीं तो उसने हरि को गोद से नीचे उतार कर शयन करा दिया था और फिर हे मुने ! वह यमुना की ग्रीर चली गुईं थीं ।।३।। इसी बीच में अन्धड़के स्वरूप वाला वह असुर तृगा वर्त्त वहाँ आगया था भ्रीर श्रीकृष्ण को लेकर सी योजन पर जाकर भ्रमित कराया था ।।४।। उस ने समस्त वृक्षों की शाखाम्रों को तोड़ दिया था और सम्पूर्ण गोकुल उसके द्वारा अन्धी भूत होगया था । इसके पक्चात् तुरन्त ही वह मायावी वहाँ पर गिर पड़ा था।।।।। वह असुर भी हरि के स्पर्श से हरि के पवित्र धाम को चला गया था भ्रौर उसके लिये भी एक सुन्दर रथ आया था जिस पर वह समारूढ़ होकर भ्रपने समस्त कर्मों का क्षय करके गोलोक को चला गया था ।।६।। यह पाण्डय देश में उत्पन्न होने वाला एक राजा था जो दुर्वासाऋषि के शाप से असुर योनि में पैदा हो गयाथा । अब श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से वह गो लोक में चला गया था ।।७।।

वात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयविह्वलाः । न दृष्ट्वा बालकं तत्र शयानं शयने मुने ॥ इ सर्वे निजध्नुः स्वं वक्षःस्थलं शोकाकुलाभयात् ।
केचिन्मूच्छांमवापुश्च रुरुद्वचिप केचन ।।१
अन्वेषणं प्रकुर्वन्तो दहशुर्बालकं विजे ।
धूलिधूषरसर्वाङ्ग पुष्पोद्यानान्तरिस्थितम् ।।१०
बाह्यैकदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्विते ।
पश्यन्तं गगनं शश्वद् वदन्तं भयकातरम् ।।११
गृहीत्वा बालकं नन्दः कृत्वा वक्षसि सत्वरम् ।
दशं दशं मुखं तस्य ररोद च शुचान्वितः ।।१२
यशोदा रोहिणी शीघ्रं हृष्ट्वा बालं रुरोद च ।
कृत्वा वक्षसि तद्वक्तं चुचुम्ब च मृहुर्मुं हुः ।।६३
मङ्गलं कारयामास स्नापयामास बालकम् ।
स्तनं ददौ यशोदा च प्रसन्नवदनेक्षणा ।।१४

हे मुने ! वात्या रूप वाले के चले जाने पर शय्या में शयन करने वाले बालक को न देखकर गोपियाँ ग्रौर गोप बहुत अधिक भय से विह्वल हो गये थे ॥ । ।।।। सब लोग शोक से श्राकुल हो कर भय से अपना वक्षः स्थल पीटने लगे थे। उनमें से मूच्छित हो गये थे ग्रौर कुछ रो रहे थे। ।।।।। खोज करते हुए उन्होंने क्रज में पुष्पोधान के श्रन्दर स्थिति धूलि से धूसर शरीर वाले बालक को देखा था।।१०।। वहाँ थह बालक बाहिरी एक भाग में जल से युक्त सरोवर के तट पर ग्राकाश को ग्रोर देख रहा था तथा भय से कातर होकर निरन्तर बोल रहा था।।११।। ऐसे उस बालक को नन्द ने उठाकर शीघ्र अपने हृदय से लगा लिया था। नन्द बार-बार उसका मुख देख-देख कर चिन्तित होते हुए रो पड़े थे।।१२।। यशोदा ग्रौर रोहिग्गी भी शीघ्र ही बालक को देख कर रो गई थीं। उन्होंने उसको ग्रपने वक्षः स्थल में लगा कर उसके मुख का बार-ब र चुम्बन किया था।।१३।। फिर बालक को स्नान कराया और मङ्गल कराया था। प्रसन्न मुख ग्रौर विकसित नंत्रों वाली यशोदा ने अपना स्तन पिलाया था।।१४।।

एकदा मन्दिरे नन्दपत्नी सानन्दपूर्वकम्। कृत्वा वक्षसि गोविन्दं क्षुधितञ्चस्तनं ददौ ॥१५ एतस्मिन्नन्तरेगोप्यआजग्मुनं न्दमन्दिरम् । स्यविराश्चवयस्याश्चबालिकाबालकान्विताः ॥१६ अतृप्तं बालकं शीघ्रं संन्यस्य शयने सती। प्रणनाम समुत्थाय कर्मा प्यौत्थानिके मुदा ।।१७ तैलिसन्दूरताम्बूलं ददौ ताभ्यो मुदान्विता। मिष्टवस्तूनि वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥१८ एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो रुरोद क्षुधितस्तदा। प्रेरियत्वा तु चरणं मायेशो मायया विभुः ॥१९ पपात चरण तस्य प्रवीणे शकटे मुने। विश्वम्भरपदाघातात्तच्च चर्णं बभूव ह ।।२० भभञ्ज शकट पेतुर्भग्नकाष्टानि तत्र वै। पपात दिध दुग्धञ्च नवनीतं घृतं मधु ॥२१ दृष्ट्वाश्चर्यं गोपिकाश्च दुद्रुवृबलिकं भयात्। दहशुभग्नशकटमिन्धनाभ्यन्तरे शिशुम् ॥२२

नारायए। ने कहा—एक वार नन्द की पत्नी अपने हो भवन में श्रानन्द के साथ भूखे गोविन्द को गोद में बिठाकर स्तन दे रहा थी। १४। इसी बीच में कुछ गोपियाँ नन्द के भवन में आगई थीं उनमें कुछ वृद्धा थीं श्रीर कुछ युवितयाँ थीं। जिनके साथ बालक बालिकाएँ भी थीं। ॥१६॥ उस समय तक वाल कृष्ण दुग्य पान से तृप्त नहीं हो पाये थे किन्तु उसी स्थिति में उस बालक को सती यशोदा श्रय्यापर लिटाकर उठ खड़ी हुई और श्रीत्थात्तिक कमें में श्रानन्द के साथ उसने सब को तेल प्रणाम किया था।।१७॥ हर्ष से समन्वित होकर उसने उन सब को तेल —सिन्दूर और ताम्बूल दिया था। तथा भिष्ट बस्तुएं —वस्त्र श्रीर भूषणा भी दिये थे।।१८॥ इस बीच में क्षुवा से पीड़ित होकर कृष्ण उस समय रोने लगे थे। माया के ईश विभु ने माया के द्वारा अपने चरण को चला कर उसे इतना बस्बा कर दिया कि हे मुने! प्रवीण शकट पर जाकर

गिरा था। वह शकट विश्व के भरण करने वाले के पद के आघात से चूर्ण होगया था।।१६-२०।। वह शकट तो मग्त होगया था ग्रीर मग्न हुए उसके काष्ठ वहाँ इघर-उघर गिरे कि वहाँ पर रखे हुए दही—दूथ — घृत और मधु तथा नवनीत सब फैल गये थे।।२१।। गोपियों ने इस ग्राश्चर्य को देखकर भय से उस बालक को दौड़कर ले लिया था क्यों कि उन्होंने टूटे हुए शकट के ईथन के ग्रन्दर बालक को देखा था।।२२।।

भगनभाण्डसमूहक्च पतितं बहुगोरसम् ।
प्रेरियत्वा तु काष्ठानि जग्राह बालकं भिया ॥२३
मायारिक्षतसर्वोङ्ग रुदितं क्षुधितं क्षुधा ।
स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद च भृशं शुचा ॥२४
पप्रच्छुर्वालकान् गोपा वभक्ज शकटं कथम् ।
किञ्चिद्धं तुं न पश्यामि सहसेति किमद्भुतम् ॥२५
इत्यूचुर्वालकाः सर्वे गोपाः श्रुणुत तद्द्धचः ।
श्रीकृष्णस्यप दाघाताद्वभक्जशकटं घ्रुवम्॥२६
श्रुत्वा तद्धचनं गोपा गोप्यश्च जह्सुमुदा ।
न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च मिथ्येत्यूचुर्वं जे प्रजाः ॥
शिशोः स्वस्त्ययनं तूणं चक्रुर्बाह्मणपुङ्गवाः ॥२७

भग्न हुए काहों के समूह और गिरे हुए बहुत से गोरस को हटा कर भय से बालक को ले लिया था।।२३।। माया से समस्त रक्षित श्रङ्कों वाले — रोते हुए तथा भूखे उस बालक को उठाकर ग्रपने स्तन का पान कराया था और शोच से रोने लगीं थीं।।२४।। लोगों ने बालकों से पूछा था कि यह शकट कैसे टूट गया था। इसके भग्न होने के कोई भी कारण नहीं दिखाई देते हैं। सहसा यह कैसे भग्न होगया—यह बड़ी हो ग्रद्भुत घटना है।।२४।। तब सब बालकों ने कहा—हे गोपो ! सुनो—यह शकट श्री कृष्ण के पद के आघात से निश्चय ही भग्न हुग्रा है।।२६।। बालकों के इन वचनों को श्रवण कर गोप और गोपियाँ आनन्द से सब हँस गये थे। उन्होंने इस बात का कोई विश्वास ही नहीं किया था। त्रज में सभी प्रजाजन यही कहते थे कि यह बिल्कुल भूठ है—ऐसा होही नहीं सकता

हैं । श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इस महान् चरिष्ठ से रक्षा प्राप्त करने पर शिशु का स्वस्त्ययन कीन्न ही किया था ।।२७।।

अपरं कृष्णमाहात्म्यं शृर्णु किव्चिन्महामुने । विघ्ननिघ्नं पापहरं महा गुण्यकरं परम् ॥२८ एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्णां स्ववक्षसि । स्वर्णसिहासनस्थाचक्षुधितंतंस्तनं ददौ ।।२९ एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्रोन्द्रौकः समागत्ः । वृतः शिष्यसमूहैश्च प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा ॥३० प्रजप**न् परमं** त्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । दण्डी छत्री शुक्लवासा दन्तपङ्क्तिविराजितः ॥३१ ज्योतिर्ग्रन्थो मूर्तिमांश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥३१ परिबिभ्रज्जटाभारं तप्तकाञ्चनसन्निभम्। शरत्पार्वणचन्द्रास्यो गौराङ्गः पद्मलोचनः ॥३२ योगीन्द्रो धूर्जंटे: शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभृतः। व्याख्यामुद्राकरः श्रीमान् शिष्यानध्यापयन् मुदा ॥३३ वेदव्याख्यां कतिविधां प्रकुर्वन्नवलीलया । एकीभूय चतुर्वेदतेजसा मूर्तिमानिव ॥३४ साक्षात् सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तैकविशारदः। ध्यानैकनिष्ठः श्रीकृष्णपादाम्भोजे दिवानिशम् ॥३५

श्री नारायण ने कहा— हे महामुने | अब एक दूसरा श्री कृष्ण के माहात्म्य का श्रवण करो जो विष्नों का नाशक है पापों का हरण करने वाला है और परम महान् पुण्य का करने वाला है ॥२५॥ एक बार नन्द की पत्नी कृष्ण को ग्रपनी गोद में लेकर सुवर्ण के सिंहासन पर संस्थित होती हुई क्षुवा से पीड़ित बाल कृष्ण को स्तन का दूध पिला रही थी ॥२६॥ इसी ग्रन्त में वहाँ एक ब्राह्मण देव ग्रागये थे जिनके साथ शिष्यों का एक समुदाय था और वे स्वयं ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो रहे थे ॥३०॥ उनके हाथ में एक स्फटिक की माला थी जिससे परम ब्रह्म का जाप कर रहे थे । दण्ड उनके पास थां—एक छत्र भी था तथा गुक्ल वस्त्र

धारी दाँतों को पिंड् क्त से परम सुशोभित थे। उनको देखकर ऐसा मालूम होता था कि वे मूर्तिमान ज्योतिष शास्त्र का ग्रन्थ ही थे तथा वेद श्रौर वेदों के समस्त अङ्गों के पारगामी थी।।३१।। उनके मस्तक पर जटा जूट का भार था तथा उनका वर्ण तपे हुए सुवर्ण के समान था। उनका मुख शरत्पूणिमा के पूर्ण चन्द्र के सहश था—गौर श्रङ्ग वाले थे श्रौर कमल तुल्य लोचनों से युक्त थे।।३२।। यह शिव के शिष्य योगीन्द्र थे तथा गदाधारी के परम शुद्ध भक्त थे। यह श्रीमान् व्याख्या करने की मुद्रा में संस्थित होकर हर्ष के साथ ग्रपने शिष्यों का श्रध्यापन करने वाले थे।।३३।। वेदों की किउनी ही प्रकार की लीला से ही व्याख्या करने वाले थे ।।३३।। वेदों की किउनी ही प्रकार की लीला से ही व्याख्या करने वाले थे मानों चारों वेदों के ठेज ही एकत्रित होकर मूर्तिमान पुरुष हो।।३४।। सिद्धान्तों के एक ही विशारद साक्षात् सरस्वती के ही कण्ड वाले थे। वह ब्राह्मारोन्द्र श्रीकृष्ण के चरण कमल को ध्यान में रात-दिन एक निष्ठ थे।।३४।।

जीवन्मुक्तो हि सिद्धेशः सर्वज्ञः सर्वदर्शनः ।
तं हृष्ट्वा सा समुक्तस्यौ यशोदा प्रणनाम च ।।३६
पाद्यं गां मधुपकंञ्च स्वर्णिसहासनं ददौ ।
बालकं वन्दयामास मुनीन्द्रं सिमतं मुदा ।।३७
मुनिश्च मनसा चक्के प्रणामशतकं हिरम् ।
आशिषं प्रददौ प्रीत्या वेदमन्त्रोपयोगिकम् ।।३८
प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुजुराशिषम् ।
शिष्यान् पाद्यादिकं भक्त्या प्रददौ च पृथक् पृथक् ।।३९
सशिष्योऽङ् द्री च प्रक्षात्य समुवाससुखासने ।
समुद्यता गति प्रष्टुं पुटाञ्जलियता सती ।।४०
स्वकोड़े बालकं कृत्वा भक्तिन म्रास्यकन्धरा ।
स्वात्मारामं मङ्गलञ्च प्रष्टुं यद्यपि न क्षमा ।।४१
तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतम् ।
अवला बुद्धिहीना या दोषं क्षन्तुं सदाहंसि ।।
मुद्रस्य सततं दोषक्षमां कुवन्ति साधवः ।।४२

वह जीवित दशा में ही मुक्त जैसे थे-सिद्धों के ईश-सभी कुछ के ज्ञाता तथा सब को देखने वाले थे। वह यशोदा उनको देख कर उठ कर खड़ी हो गई थी ग्रीर उसने उन विप्र देव को प्रणाम किया था ।।३६॥ यशोदा ने उनको पाध-गौ-मधुपर्के और सुवर्ण का सिहासन संस्थित होने के लिये समर्पित किया था। स्मित से युक्त मुनीन्द्र को बड़े ही हर्ष के साथ यशोदा ने उस प्रपने बालक से भी वन्दना कराई थी।।३७॥ उस मुनि ने मन से हरि को सैकड़ों वार प्रणाम किया था और प्रेम के साथ वेद मन्त्रों के उपयोगिक आशीर्वाद दिया था ॥३८॥ यशोदा ने उनके जो साथ में आये हुए शिष्य थे उनको भी प्रणाम किया था और उन्होंने उनको म्राञ्चीर्वाद दिया था। समस्त शिष्यों को यशोदा ने पृथक्-पृथक् भक्ति पूर्वक पाद्य आदि समिपत किया था।।३६।। उस ब्रह्मार्षि ने शिष्यों के सहित अपने चरणों को प्रक्षालित करके सुखा सन पर ग्रपनी संस्थिति की थी । इसके वह सती यशोदा पुराञ्जलि से संयुत होकर उनके ग्राग-मन को पूछने के लिये समुद्यत हुई थी ।।४०।। यशोदा अपनी गोद में बालक को लेकर भक्ति-भाव से नम कन्त्ररा वाली हो गइ थी। हाथ जोड़ कर कहने लगी - हे ब्रह्मदेव ! यद्यपि ग्राप तो अपनी ग्रात्मा में रमण करने वाले हैं मैं आपसे ग्रापका यद्यपि मङ्गल प्रश्न करने में ग्रसमर्थ हूँ ॥४१॥ तो भी अब मैं आपके शुभ नाम को पूछना चाहती हूँ। जो ग्रबला होती है वह बुद्धि हीन होती हैं भ्रतएव आप मेरे दीप को क्षमा कर देने के योग्य हैं। मूढ़ के दोषों को साधु पुरुष सर्वदा क्षमा कर दिया करते हैं ॥४२॥

इत्येवमुक्त्वा नन्दस्त्री भक्ता तस्थौ मुनेः पुरः। चरं प्रस्थापयामास नन्दमानियतुं सती ॥४३ यशोदावचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः। जहसुः शिष्यसंघाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥४० हितं तथ्यं नीतियुक्तं महत्प्रीतकरं परम्। तामुवाच मुदा युक्तः शुद्धबृद्धिमंहामुनिः।।४५ सुधामयं ते वचनं लौकिकं समयोचितम् ।
यस्य यत्र कुले जन्म स एव ताहशो भवेत् ॥४६
सर्वेषां गोपपद्मानां गिरिभानुश्च भास्करः ।
पत्नी पद्मासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सती ॥४७
तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवर्द्धनकारिणी ॥४७
नन्दो यस्त्वञ्चयाभद्रे वालोऽयं येन वागतः ।
जानामिनिजंनेसर्वंवक्ष्यामि नन्दसन्निधम् ॥४९
गर्गोहं यदुवंशानां चिरकालंपुरोहितः ।
प्रस्थापितोऽहं वसुनां नान्यसाध्येच कम्मंणि ॥५०

यह कह कर नन्द की पत्नी भिक्त भाव से मुनि के सामने बैठ गई थी ग्रीर उस सती ने एक सेवक को नन्द के बुलवाने को मेज दिया था ।।४३।। यशोदा के इन वचनों को अवए। कर मुनि श्रेष्ठ हैंस पड़े थे। जो शिष्यों के समूह थे वे भी दशों दिशाओं को माश्रित करते हुए हैंस गये थें ।।४४।। फिर शुद्धबुद्धि वाले मुन महामुित ने हर्ष से युक्त होकर उस यशोदा से हित-तथ्य-नीति से युक्त और महान् प्रिय वचन कहे थे ।।४५।। श्री गर्ग ने कहा--ग्रापके वचन सुधा पूर्ण-लौकिक और समय के उचित हैं। जिसका जहाँ जिस कुल में जन्म होता है वह ही उस प्रकार का हुमा करता है।।४६।। समस्त गोप रूपी पद्मों का गिरि भानु सूर्य था अर्थात् गोपों में भास्कर के तुल्य था। उसकी पत्नी पद्मा के समान थी जिसका नाम पद्मावती सती था ।।४७।। यशोदा तू उसकी कन्या है जो यश के बढ़ाने वाली है।।४८॥ हे भद्रे ! जो नन्द है और जो तू है भीर जिस कारण से यह बालक आया है-यह मैं सब जानता हूं। इस वृत्त को निर्जन स्थल में नन्द के ही समीप में बताऊँगा ।।४९।। मैं गर्ग हूँ जो यादवों का बहुत प्राचीन समय से पुरोहित रहा हूँ। अन्य किसी के द्वारा न किये जाने के योग्य कर्म के लिये वसु के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया है ॥५०॥

एतस्मिन्नन्तरे नन्दः श्रुतमात्रं जगामह । ननाम दण्डवद् भूमो मूर्घ्ना तं मुनिपुङ्गवम् ॥ शिष्यान्तनाम मूर्व्ना च ते तं ययुजुराशिषम् ॥५१
समुत्थायासनात् पूर्णं यसोदां नन्दमेव च ।
गृहीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगाम विदुषां वरः ॥५२
गर्गो नन्दो यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता ।
गर्गं उवाच तौ वाक्यं निगूढ़ं निर्जने मुने ॥५३
अयि नन्द प्रवक्ष्यामि वचनं ते शुभावहम् ।
प्रस्थापितोऽहं वसुना येन तच्झू यतामिति ॥५४
वसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपणीकृतः ।
पुत्रोऽयं वसुवेवस्य ज्येष्टश्च तस्य च ध्रुवम् ॥
कन्या ते तैन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥५५

इसी श्रनन्तर में नन्द श्रवण भाव से ही वहाँ श्रा गये थे। नन्द ने मुनियों में परम श्रेष्ठ को भूमि में पितत होकर दण्डवत् मस्तक से प्रणाम किया था। इसके अनन्तर शिष्यों को भी मस्तक से प्रणाम किया था। इसके अनन्तर शिष्यों को भी मस्तक से प्रणाम किया श्रीर उन्होंने उनको ग्राशीष दिया था। । ११।। फिर विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग मुनि ने शीन्न ग्रासन से नन्द और यशोदा को उठा कर गृह के भीतरी परम रम्य भाग में ले गये थे। । १२।। हे मुने ! वहाँ गर्ग ग्रीर यशोदा—नन्द पुत्रों के सिहत थे जो कि परम हर्ष युक्त हो रहे थे। उस एकान्त स्थान में गर्ग मुनि ने उन दोनों से परम निगूढ वाक्य कहा था। । १३।। श्री गर्ग बोले—हे नन्द ! मैं आपको परम श्रुभ वचन कहता हूँ कि जिस कारण से मैं वसु के द्वारा यहाँ प्रस्थापित किया गया हूँ उसको श्रव आप श्रवण करो। । १४।। वसुदेव ने यह पुत्र सूतिका गृह में आपको ग्रित किया है यह वस्तुत: वसुदेव का पुत्र है और इससे बड़ा है वह भी उसी वसुदेव का पुत्र निश्चित रूप से है। कंस से डरे हुए उसने आपकी कन्या को ले लिया था। । १४।।

अस्यान्नप्राशनायाहं नामानुकरणाय च । गूड़ेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु बजे ।।५६ पूर्णब्रह्मस्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महीम् । बागत्य भारहरणं कर्त्ता घात्राच सेवितः ।।५७ गोलोकनाथोभगवांन्श्रीकृष्णो राधिकापतिः ।
नारायणो यो वैकुण्ठेकमलाकान्तएवच ।।५६
श्वेतद्वीपिनवासी यः पाताविष्णुद्य सोऽप्यजः ।
किपलोऽन्ये तदंशाद्य नरनारायणावृषी ।।५३
सर्वेषां तेजसां राशिमूं तिमानागतः किमु ।
स वसुं दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूवः ह ।।६०
साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तवालयम् ।
अयोनिसम्भवश्चायमाविभूं तो महीतले ।।६१

मैं इस समय इसका नाम करण और अन्न प्राप्तन संस्कार कराने के लिये ही उस वसुदेव के द्वारा यह छिप कर भेजा गया हूँ। अब आप न्नज़ में उसके करने का उद्योग किरये।।४६।। यह आपका शिशु जो है वह पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। यह अपनी माया से ही इस भूमि में आया है। ब्रह्म के द्वारा बहुत सेवा करने के कारण इस भूतल के भार का हरण करने के लिये इसने जन्म वारण किया है।।४७।। गोलोक का स्वामी राधिका का पित श्री कृष्ण-कमला का स्वामी वैकुण्ठ में नारायण-क्वेत द्वीप में निवास करते हुए विश्व का पालक विष्णु जो कि अजन्मा हैं—कांपल और अन्य उसके अंश तथा नर-नारायण ऋषि इन सबके तेजों का समूह मूर्तिमात् होकर विभु यहाँ आया है। उसने अपना सत्य एवं दिव्य रूप आरम्भ में ही वसुदेव को दिला दिया फिर वह अन्त में शिशु के रूप में हो गये थे।।४६-६०।। इस समय यह सूर्तिकागार से ही यह आपके घर में आ गया है। यह तो अयोनि जन्म वाला है और इस महीतल में प्रकट हुआ है।।६१।।

वायुपूर्णं मातृगर्भं कृत्वा च मायया हरिः। आविभूं य वसुं मूर्ति दश्चित्वा जगाम ह ।।६२ युगे युगे वर्णंभेद्यो नामभेदोऽस्य वरुतव। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥६३ शुक्लवर्णः सत्ययुगे सुतन्नस्तेजसावृतः। त्रोतायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽयं द्वापरे विभुः ॥६४

j

कृष्णवर्णः कलौ श्रीमान् तेजसां राशिरेव च ।
परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः ।।६५
ब्रह्मणो वाचकः कोऽयमृकारो ऽनन्तवाचकः ।
शिवस्यवाचकःषश्च णकारो धर्नवाचकः ।।६८
अकारो विष्णोर्वचनः श्वेतद्वीपिनवासिनः ।
नरनारायणार्थस्य विसर्गो वाचकः स्मृतः ।।६७
सर्वेषां तेजसां राशिः सर्व मूर्तिस्वरूपकः ।
सर्वाधारः सर्व बीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ।।६८
कृषिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष एव च ।
अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ।।६९
कृषिनिश्चेष्टवचनो णक।रो भक्तिवाचकः ।
अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ।।७०

हरिने भ्रपनी माताका गर्भवायु से पूर्ण माया के द्वारा कर दिया था जिससे सबको गर्भ बालक से युक्त दिखाई देवे। जब प्रसव का समय भ्राया था वह वायु निकल गई और ग्राप स्वयं प्रकट हो गये थे। जिस समय भ्राप भ्राविभू ति हुए थे उस समय वसुदेव को भ्रपना दिव्य दर्शन दिया था ग्रीर फिर वह रूप ग्रन्तिहत हो गया था ॥६२॥ हे वल्लव ! इनके वर्ण श्रीर नाम का युग-युग में भेद होता है। कभी जुक्लवर्ण होता है जैसे आदि युग में था-कभी पीत श्रीर किसी युग में रक्त वर्ण होता है। इस समय इनका वर्ण कृष्ण है ।।६३।। सत्य युग में शुक्ल वर्ण था जो अत्यन्त सुतीव्र और तेज से ग्रावृत था। त्रेता युग में रक्त वर्ण था-इापर में यही विभू पीत वर्ण वाला था ।।६४।। इस कलियग में यही श्रीमान् तेजों का समूह स्वरूप कृष्ण वर्ण वाले होकर प्रकट हुए हैं। यह परिपूर्ण-तम साक्षात् ब्रह्म हैं इससे यह कृष्ण कहे गये हैं ।।६५।। ककार अर्थात् 'क'---यह ब्रह्म का वाचक है। ऋकार ग्रयित 'ऋरा' यह अनन्त अर्थ का वाचक होता है। "ष"—यह शिव का वाचक है और एाकार धर्म के प्रर्थ का वाचक होता है ।।६६।। भकार श्वेत द्वीप के निवास करने वाले विष्णु का वाचक होता है। नर नारायण के अर्थ का वाचक इसके

साथ रहने वाले विसगं होते हैं—ऐसा कहा गया है तब "ह ष्एा:"-यह शब्द निष्पन हुमा है ।।६७।। यह सभी तेजों का समूह है और समस्त मूर्तियों का एक ही स्वरूप है। यह सभी का माधार है—सबका बीज रूप है इसीलिये यह कृष्ण इस ग्रुभ नाम से कहा गया है।।६५-६६।। कृषि निर्वाण का वचन है भीर साकार भिक्त का वाचक है। भ्राकार दानु अर्थ को बताने वाला है इससे 'कृष्ण' ग्रुभ नाम कहा गया है।।७०।।

पुराषङ्करवक्त्रेण नाम्नोऽस्य महिमा श्रुतः।
गुणनामप्रभावञ्च किञ्चिज्जानातिमद्गुरुः।।७१
ब्रह्मानन्तरुच धम्मंश्च सुर्राषमंनुमानवाः।
वदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोड़शीं कलाम्।।७२
इत्येवं कथितो नन्द महिमा ते सुतस्य च।
यथामित यथाज्ञानं गुरुवक्त्रान्मया श्रुतम्।।७३
कृष्णःपीताम्बरः कंसध्वं सी च विष्ठरश्रवाः।
देवकीनन्दनः श्रीशोयशोदानन्दनो हरिः।।७४
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वशः सर्वश्वम् ।
सर्वधारः सर्वगितः सर्वनारणकारणम् ।।७५
राधाबन्ध्रराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयम् ।
राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः ।।७६
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं वज ।
जन्ममृत्युहराण्येव रक्ष नन्द शुभक्षणे ॥७७

पहिले शङ्कर के मुख से इस नाम की महिमा श्रवण की गई थी। इनके गुएगों का कुछ प्रभाव मेरे गुरु जानते हैं। 10 १।। ब्रह्मा—अनन्त—धर्म-सुर्राध-मंनु मानव—वेद श्रीर सन्तगए। इनकी महिमा का सोलहवाँ भाग भी नहीं जानते हैं। 19 २।। हे नन्द ! इस प्रकार से मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा बता दी है। जैसी मेरी बुद्धि थी और जितना भी मुक्त में ज्ञान था मैंने कह दिया है मैंने भी यह महिमा अपने गुरु के मुख से ही सुनी थी। 10 ३।। इसके नाम कृष्ण—पीताम्बर—कंसध्वंसी—विष्टरश्रवा

देवकी नन्दन—श्रीयशोदानन्दन—हरि—सनातन—ग्रच्युत—विष्णु— सर्वेज्ञ—सर्व रूप धारण करने वाला—सर्वाधार—सर्वगति—सव कारणों का भी कारण—राधा वन्धु—राधिकात्मा—राधिकाजीवन-राधिका-सहचारी भीर राधा मानस पूरक इतने इस कृष्ण के नाम वज में इस समय श्रुत होंगे। हे नन्द! हे शुभेक्षणे! इसकी रक्षा करो। ये सभी शुभ नाम संसार के जन्म-मरण के क्लेशों का हरण करने वाले हैं॥७४—७७॥

कृतं निरूपितं नाम्नां किनिष्ठस्य यथा श्रुतम् । जयेष्ठस्य हिल्नो नाम्नः सङ्क्षेतं श्रुगु मे मुखात् ॥७६ गर्भसंकर्षणादेव नाम्ना संकर्षणः स्मृतः ॥७६ नास्त्यन्तोऽस्यैव वेदेषुतेनानन्त इतिस्मृतः । बलदेवो बलोद्रेकाद्धलीं च हलघारणात् ॥६० श्चितिवासा नीलवासान् मुषली मुषलायुधात् । रेवत्यासह सम्भोगाद्रेवतीरमणःस्वयम् । रोहिणीगर्भवासाच्च रोहिणेयो महामितः ॥८१ इत्येवं जयेष्ठपुत्रस्य श्रुतं नाम निवेदितम् । यास्याम्यहं गृहं नन्द सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥६२ ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा नन्दः स्तब्धो बभूव ह । निश्चेष्ठा नन्दपत्नो च जहास बालकः स्वयम् ॥८३

कितिष्ठ सुत के शुभ नामों का निरूपण ती मैंने कर दिया है जैसा कि श्रुत है। अब ज्येष्ठ सुत के शुभ नामों को मेरे मुख से श्रवण करो ।।७६।। गर्भ के संकर्षण होने के कारण से ही इस हलवर का नाम एक सङ्कर्षण पड़ गया है।। ७६।। इसका अन्त वेदों में भी नहीं पाया गया है इसलिये दूसरा इसका एक अनन्त यह भी नाम कहा गया है। इसमें बल की शिकता होने से ही इसका शुभ नाम बली बलदेव है। यह हल को ही श्रपना एक श्रमोध श्रायुष्ठ रखते हैं अत्तएव इसका नाम हली या हलधर होता है।।६०।। नील वस्त्र के धारण करने शितिवासा तथा

मुषल के धारण करने के कारण इसका एक मुषली भी होता है। रेवती पत्नी के साथ सम्भोग करने से रेवती रमण यह नाम भी कहा गया है। ।। दिशा सती रोहिणी के गर्भ में वास करने से इस महती मित वाले का शुभ नाम रोहिणीय है। इस प्रकार से आपके ज्येष्ठ पुत्र के नामकरण मैंने बता दिये हैं जो कि श्रुत होते हैं। हे नन्द ! अब हम जायेंगे। आप सुख पूर्वक निवास करें और इन दोनों पुत्रों का वात्सल्य सुख अपने भवन में प्राप्त करें।। इशा बाह्मण के इस वचन को श्रवण कर नन्द स्तब्य हो गये थे श्रीर नन्द की पत्नी यशोदा चेष्टाहीन हो गई थी किन्तु बालक स्वयं हँस उठा था।। = ३।।

एकदा नन्दंपत्नी च स्नानार्थं यमुनां ययौ। गव्यपूर्ण गृहं दृष्ट्वा जहास मधुसूदनः ।।८४ दिधदुग्धाज्यतकञ्च नवनीतं मनोरमम्। गृहस्थितञ्च यत्किञ्चिच्चखाद मधुसूदनः ॥८५ मधु हैयङ्गवीन यत्स्वस्तिकंशकटस्थितम्। भुक्त्वा पीत्वांशुक्रवैक्त्रसंस्कारंकर्त्तुमुद्यतम् ।।८६ ददर्श बालकं गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्। गव्यशून्यं भग्नभाण्डं मव्वादिरिक्तभाजनम् ॥८७ हष्ट्रा पप्रच्छ बालांश्च अहो कर्मेदमद्भुतम् । युयं वदत सत्यञ्च कृतं केन सुदारुणम् ॥८४ यशोदावचन श्रुत्वा सर्वमूचुश्च बालकाः । चलाद सत्यं बालस्ते नास्मम्यं दत्तमेव च ॥५९ बालानां वचनं श्रुत्वा चुकोप नन्दगेहिनी। वेत्रं गृहीत्वा दुदाव रक्तपङ्कजलोचना ॥९० पलायमानं गोविन्दं गृहीतुंन शशाक ह। भ्यानासाध्यं शिवादीनांदुरापमपियोगिनाम् ॥९१ भी नारायण ने कहा-एक बार नन्द की पत्नी स्नान करने के लिये ममुना पर गई थी। गव्या मर्थात् गोरस से परिपूर्ण घर को देख कर मुक्रुसूदन को हुँसी माई थी।।५४।। मध्रुसूदन ने घर में स्थित जितना भी

15

यशोदा भ्रमणं कृत्वा विश्वान्ता धमसं युता ।
तस्यौ कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठौष्ठतालुका ॥९२
विश्वान्तां मातरं हृष्ट्वा कृपालुः पुरुषोत्तमः ।
सन्तस्यौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्वरः ॥९३
करे घृत्वा च तं देवी समानीयं स्वमालयम् ।
वच्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताङ मधुसूदनम् ॥९४
वच्वा वस्त्रेण यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति ।
हरिस्तस्थौ वृक्षमूलेजगतां पितरीश्वरः ॥९५
श्रीकृष्णस्पशमात्रेण सहसा तत्र नारद ।
पपात वृक्षः शैलामः शब्दं कृत्वा भयानकम् ॥९६
सुवेशः पुरुषो दिव्यो वृक्षादाविबंभूव ह ।
दिव्यस्यन्दनमारुह्य जगाम स्वालयं पुरः ॥९७

प्रणम्य जगतीनाथं शातकुम्भपरिच्छदम् । किशोरः सस्मितो गौरो रत्नालङ्कारभूषितः ॥९८

यशोदा ने पर्याप्त चक्कर लगा लिये तो वह धर्म से संयुत होकर थक गई थीं और क्रोध में भरी हुई बैठ गई थी। उस समय यशोदा के कण्ठ-म्रोष्ट म्रीर तालु परिश्रम के कारण सूख गये थे ।। ६२।। कृपालु पुरु-षोत्तम ने जब देखा कि माता थक गई हैं तो वह जगदी इंवर मुस्कराते हुए माता के सामने ग्राकर खड़े हो गये के ।। ६३।। उस यशोदा ने हाथ से गोविन्द को पकड़ लिया और फिर वह ग्रपने घर में उसे ले ग्राई थीं। वहाँ वस्त्र से वृक्ष में बौंध कर यशोदा ने मधुसूदन को ताड़ना दी थी ।।६४।। इसके ग्रनन्तर कृष्ण को वहीं पर बंधा हुआ छोड़ कर स्वयं अपने मन्दिर में चली गई थीं। वह समस्त जगतों का स्वामी ईश्वर वहीं पर वृक्ष के मूल में स्थित हो रहे थे ।। ६५।। हे नारद ! श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र के होने से वह पर्वत के तुल्य वृक्ष भयानक व्वनि करके सहसा गिर पड़ा था ।।६६।। उस वृक्ष से एक सुन्दर वेश-भूषा वाला दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था धीर वह दिव्य रथ पर विराजमान होकर ग्रपने आलय को चला गया था ।।६७।। जैसे ही वृक्ष से वह भ्राविभू त हुमा था उसी समय उसने शात कुम्भ परिच्छद अर्थात् पीताम्बरवारी जगत् के नाथ को प्रिणाम किया था। यह पुरुष किशोर ध्रवस्था से युक्त-गौरवर्ण वाला-मन्द स्थित से समुन्वित ग्रौर रत्नालङ्कारों से विभूषित था ।।६८।।

सा वृक्षपतनं हृष्ट्वा भिया त्रस्ता व्रजेश्वरी ।
क्रोड़े चकार बालंतं रुदन्तं स्यामसुन्दरम् ॥९९
बाजग्मुगोकुलस्थास्च गोपा गाप्यस्च तद्गृहम् ।
यशोदां भत्सैयामासुः शान्ति चक्रुः शिशोर्मुदा ॥१००
अत्यन्तस्थिविरे काले तनयोऽयं बभूव ह ।
धनं धान्यञ्च रत्नं वा तत्सर्वं पुत्रहेतुकम् ॥१०१
सुमितिनीस्ति ते सत्यं ज्ञातं नन्दव्रजेस्वरि ।
न भक्षितं यत्युत्रेण तत् सर्वं निष्फलं भुवि ॥१०२

पुत्रं बद्घ्वा गव्यहेतोर्वृक्षमूले च निष्ठुरे ।
गृहकर्मणि व्यग्रायां दैवाद्ं वृक्षः पपात ह ।।१०३
वृक्षस्य पतनाद्गोपीभाग्याद् बालोऽपि जीवितः ।
प्रनष्टे बालके मूढ़े वस्तूनां कि प्रयोजनम् ।।१०४
वाश्चिषं युयुजुविप्रा वन्दिनश्च शुभावहाम् ।
द्विजेन कारयामासुर्नामसं कीर्त्तनं हरेः ।।१०५

उस वृजेव्वरी ने जैसे ही वृक्ष का पतन देखा था वैसे ही वह भय से त्रस्त हो गई थी ग्रौर तुरन्त वहां आकर उसने रुदन करते हुए बालक श्री ध्याम सुन्दर को अपनी गोद में लगा लिया था ॥६६॥ उस समय से गोकुल में जो भी गोप ग्रीर गोषियाँ थीं वे सब यशोदा के घर में भ्रा गये थे। सभी ने वृक्ष से बन्धन करने के विषय में यशोदा को फटकार दीं भीर प्रसन्नता से शिशु को शान्ति प्रदान की थी ।।१०।। सबने यशोदा से कहा-प्रत्यन्त वृद्धावस्था में यह पुत्र तुम्हारे हुग्राहुहै । धन-धान्य-रत्न आदि सभी पुत्र के लिये ही तो होता है। प्रथवा इन सबके होने का यही पुत्र कारएा है ।।१०१।। हे नन्द वृजेश्वरी ! श्रब हमने समक्त लिया है कि तुमको सचमुच सुमित नहीं है। पुत्र ने जो नहीं खाया है वह सब निष्फल मूमि में गया है। हे निष्ठुरे ! इस गोरस के ही कारएा से तुमने पुत्ररत्न को दृक्ष के मूल से बांध दिया था और फिर ग्राप गृहकार्य में व्यस्त होगई थी-दैवयोग से ही ऐसा था कि यह वृक्ष गिर गया था ।।१०२-१०३।। वृक्ष के गिरने से गोपी के भाग्य से ही यह बालक जीवित बच गया है। हे मूछे ! यदि बालक प्रनष्ट हो जाता ता इन समस्त वस्तुग्रों का क्या प्रयोजन होता ? अर्थात् ये सग निष्प्रयोजन ही होतीं ॥१०४॥ ब्राह्मणों ने बालक को ष्राञीर्वाद दिया था और विन्दियों ने भी शुभा वह कामनाऐ की थीं। इसके पश्चात् वित्रों के द्वारा हरि-नामों का सङ्कीत्तैन कराया था।।१०४।।

एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजमन्दिरम् । उवाच पत्नीं नन्दश्च रक्तपं कजलोचनः ॥१०६ यास्यामि तीर्थमद्यैव कण्ठे कृत्वा तु बालकम् । अथवा त्वं गृहाद्गच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम् ॥१०७ शतक्पाधिका वापी शतवापीसमं सरः।
सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः।।१०८
तपोदानोद्भवं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्।
सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इहैव च परत्र च ॥
पुत्रादपि परो बन्धुर्न भूतो न भविष्यति।।१०९
एवमुक्त्वा स्वभार्थ्याञ्च तस्थौ नन्दः स्वमन्दिरे।
यशोदा रोहिणीचैव नियुक्तेगृहकर्मणि।।११०

इस प्रकार से सब कर्म करके सभी लोग ग्रापने घर चले गये थे।
इसके उपरान्त रक्त-कमल के समान नेत्र वाले नन्द अपनी पत्नी से बोलेकन्द ने कहा—मैं अपने इस बालक को गले से लगाकर आज ही तीथ में
जाता हूँ ग्रथवा तुम मेरे इस घर से चली जाग्रो मुक्ते तुमसे अब कोई
भी प्रयोजन नहीं है।।१०७।। सौ कूपों के निर्माण से अधिक एक वाणी
का निर्माण पुष्य देने वाला होता है। सौ वावड़िओं के समान एक सर
की रचना मानी जाती है। सौ सरों से भी ग्रधिक एक यज्ञ होता है ग्रीर
पुत्र सौ यज्ञों से भी ग्रधिक बताया गया है।।१००।। तप-दान से होने
वाला पुष्य तो जन्मान्तर में ही सुख प्रद होता है। पुत्र से पर बन्धु न ग्राज
तक कभी हुआ और न मविष्य में होगा ।।१०६।। नन्द ने इस तरह
ग्रपनी मार्या को भरसंनामय तथा वोषपूण वचन कहे और फिर कह
अपने मन्दिर में स्थित होगये थे। यशोदा ग्रीर रोहिशी गृहकमं में नियुक्त
होनई थीं।।११०।।

६६ — राधाकृष्ण विवाह वर्णन
एकदा कृष्णसहितो नन्दो वृत्दावन ययौ ।
तत्रोपवनभाण्डीरे चारयामास गोधनम् ॥१
सरःसुस्वादुतोयञ्च पाययामास तत् पत्रौ ।
उनास वृक्षमूले च बाल कृत्वा स्ववक्षसि ॥२
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो मायामानुषिवग्रहः ।
चकार मायया करमान्मेघाच्छन्न नभो मुने ॥३

मेघावृत नभो हष्ट्रा श्यामल काननान्तरम्। भज्भावातं महाशब्दं वज्रशब्दञ्च दारुणम् ॥४ वृष्टिश्वारामतिस्थूलां कम्पनांश्च <mark>पाद</mark>पान् । दृष्ट्रवैवं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमवाप ह ॥५ कर्थं यास्यामि गोवत्सान् विहाय स्वाश्रमं वत । गृहं यदि न यास्यामि भविता बालकस्य किम् ॥६ एव<sup>ं</sup> नन्दे प्रवदति रुरोद श्रीहरिस्तदा। पयोभिया हरिश्चैव पितुः कण्ठं दघार सः ॥७ इस श्रध्याय में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। नारायण ने कहा-एक बार नन्द कृष्ण को साथ में लेकर वृत्दावन गये थे। वहाँ पर भाण्डीर तपोवन में गोधन को चराया था ।।१।। वहाँ पर सरोवर का स्वादयुक्त जल गौओं को पिलाया वा श्रीर स्वयं भी उसे पीया था। उस भालक को गोद में विठाकर एक वृक्ष के मूल में नन्द स्थित हो गये थे ।।२।। हे मुने ! इसी बीच में माया से ही मनुष देह घारण करने वाले कृष्ण ने अकस्मात् आकाश मण्डल को मेघों से एकदम ग्राच्छन्न माया के द्वारा कर दिया था ॥३॥ उस समय ग्राकाश को मेघों से घिरा हुआ-ह्यामलयन का मध्य भाग, भञ्भावात (ग्रन्थड़) जिसकी महान् भयङ्कर घ्वनि होरही थी तथा दारुण बिजली की कड़कब्विन देखकर तथा साथ ही अत्यन्त स्युल वृष्टि की धारा-काँपते हुए वृक्ष-समूह जिनके कि स्कन्ध दूट-्टूट कर गिररहे थे इनसब अचानक होने वाले उत्पातों को दृष्टिगत कर नन्द को बड़ा भारी भय हुआ था।४-५.उस समय नन्द ने मन में विचार किया कि गोवत्सों को छोड़ कर मैं अपने घर कैसे जाऊ गा ? और यदि मैं घर नहीं जाता हूँ तो इस बालक की रक्षा कैसे होगी।।६॥ इस तरह का विचार नन्द मन में कर ही रहे थे कि श्रीहरि उसी समय रो पड़े थे। पानी के भय से हरि पिता के कण्ठ से चिपट गये थे।।७।।

दृष्ट्वा तां निर्जने नन्दो विस्मयं परमं ययौ । चन्द्रकोटिप्रभामुष्टां भासयन्तीं दिशो दश ॥८ ननाम तां साश्रुनेत्रो भक्तिनम्रात्मकन्धरः । जानामि त्वां गर्गमुखात् पद्माधिकप्रियां हरे: ।। क्ष्णानामोमंमहाविष्णोः परंनिगुं णमच्युतम् । तथापि मोहितोऽहञ्च मानवो विष्णुमायया ।। १० गृहाण प्राणनाथञ्च गच्छ भद्रे यथासुखम् । पश्चाहास्यसि मत्पुत्रं कृत्वापूर्णं मनोरथम् ।। ११ इत्युक्तवा प्रें वैदौ तस्यै हदन्तं बालकं भिया । जग्राह बालकं राधा जहास मधुरं मुखात् ।। १२

इसी बीच में राधा वहाँ पर राजहंस-खञ्जन और जञ्जन के तुल्य गमन करती हुई कुष्ण की सिन्निध में आगयी थी। उस निजंन में उसको देखकर नन्द की बड़ा भारी विस्मय हुआ था। वह करोड़ों चन्द्रों की प्रभा को भी पराजित करने वाली थी और अपनी दीप्ति से दशों दिशाशों को भाषित कर रही थी।। दा। नेत्रों में श्रांसू छलकाते हुए तथा मिक्तभाव कन्धरा को मुका कर नन्द ने उस राधा को प्रणाम किया था। श्रीर कहा—में श्रगांचार्य के मुख से श्रवण करके ग्रापको हिर की पद्मा से भी श्रिषक प्रिया को भली भाँति जानता हूँ।। हा। मैं इस महाविष्णु-परमनिर्गुण और अच्युत् को भी जानता हूँ तो भी विष्णु की माया के द्वारा मैं मानव मोहित होरहा हूँ।। १०।। हे भद्रे! इस प्राणानाथ को ग्रहण करो श्रीर यथासुख हो जाओ। अपना मनोरथ सफल करके फिर यह मेरा पुत्र मुक्ते दे देना ।। ११।। यह कह कर नन्द ने भय के कारण उस रोते हुए बालक को देदिया था। हैंसती हुई राधान बालक का ग्रहण करलिया। १२।

उवाच नन्दं सा यत्नान्नप्रकाश्यं रहस्यकम् । अहं दृष्ट्वा त्वयानन्दकतिजन्मफलोदयात् ॥१३ प्राज्ञस्त्वं गर्गवचनात्सर्वं जानासि कारणम् । अकथ्यमावयोगेष्यं चरित्रं गोकुले व्रज ॥१४ वरं वृणु व्रजेश त्वं यत्ते मनसि वाञ्छितम् । ददामि लीलया तुम्यं देवानामिषदुर्वं भम् ॥१५ राधिकावचनं श्रुत्वा तामुवाच व्रजेश्वरः । युवयोश्चणेरभिक्तं देहि नान्त्रत्वः मे स्पृहा ॥१६ युवयोः सन्निधौ वासं दास्यसि तवं सुदुर्ल भम् । धावाभ्यां देहि जगतामिन्बके परमेश्वरि ॥१७ श्रुत्वा नन्दस्य वचनमुत्राच परमेश्वरी । दास्यामि दास्यमतुलिमदानीं भक्तिरस्तु ते ॥१८ आवयोश्चरणाम्भोजे युवयोश्च दिवानिशम् । प्रफुल्लहृदये शश्वत् स्मृतिरस्तु सुदुर्ल भा ॥१९ मायायुवाञ्च प्रच्छन्नौ न करिष्यति महरात् । गोलोके यास्यथान्ते च विहाय मानवीं तनुम्॥२०

उस राधा ने नन्द से कहा-यइ रहस्य यत्नपूर्वक गुप्त ही रखना और इसका कभी भी प्रकाश नहीं करना चाहिए। न मालूम कितने ही जन्मों के पुष्पों के फलों के उदय होने से भाज आपने मेरा दर्शन कर लिया है।। १३।। ग्राप पण्डित हैं। आपने गर्ग मुनि के वचन से सभी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम दोनों का जो यह परम गोपनीय चरित्र है वह कहने के योग्य नहीं है अब आप गोकुल जाग्रो ।।१४।। दे क्रजेश ! ग्रब तुम्हारे मन में जो भी कुछ श्रभीष्ट हो वह वरदान मुक्तसं प्राप्त कर लो। मैं इस समय लीला से ही उसे दे दूँगी जोकि देवों को भी दुर्लभ वस्तु है ।।१४।। राधिका के उस वचन को सुन कर वृजेश्वर नन्द उससे बोले — मुफ्ते आप अपने दोनों चरणों की भक्ति प्रदान करदो-इसके अतिरिक्त ग्रन्थ मेरी कुछ भी स्पृहा नहीं है।।१६।।हे परमेश्वरि ! हे ग्रम्बिक ! आप तो मेरा निवास अपने दोनों की युगल जोड़ी के समीप में ही प्रदान करदो-यही बड़ा दुर्लभ है। हे देवि ! ग्राप तो सम्पूर्ण जगन् की जननी हैं। हम दोनों का ही चरण सिम्निध में निवास प्रदान करे।।१७॥ परमेश्वरी राधा ने नन्द के वचनों को सुनकर कहा—मैं आपको अपना ग्रतुल दास्य दूंगी। इस समय स्रापकी भक्ति हम दोनों के चरण कमलों में अहर्निश होवे स्रौर परम प्रफुल्ल हृदय में सुदुर्लभ स्मृति भी होवैंगी। ।।१६।। श्राप दोनों को भेरे वरदान से माया प्रच्छन्न नहीं करेगी । श्रन्तिम काल में इस मानवी शारीर का त्याग करके ग्राप दोनों गोलोक धाम में निवास प्राप्त करेंगे ।।२०।।

एवमुक्त्वा तु सानन्दंकृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । दूरं निनायश्रीकृष्णंबाहुम्याञ्चयथेप्सितम् । कृत्वा वक्षसि तं कामात् श्लेषं श्लेषं चुचुम्ब च ॥२१ पुलकांकितसर्वाङ्गी सस्मार रासमण्डलम् ॥२२ एतस्मिन्नंतरे राधा मायासद्रत्नमण्डपम् । ददर्श रत्नकलशशतेन च समन्वितम्।।२३ नानाविचित्रचित्राढ्यं चित्रकाननशोभितम्। सिन्दूराकारमणिभिः स्तम्भसंघैविराजितम् ॥२४ सुधामधुम्यां पूर्णानि रत्नकुम्भानि नारद । पुरुषं कमनीयञ्च किशोरश्यामसुन्दरम् ॥२५ कोटिकन्दर्पलीलाभं चन्दनेन विभूषितम् । शयनं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम् ॥२६ पोतवस्त्रपरीधानं प्रसन्नवदनेक्षणम् । मणीन्द्रसारनिर्मागं क्वणन्मञ्जीररञ्जितम् ॥२७ सद्ररत्नसारनिर्माणकेयूरवलयान्वितम् । मणीन्द्रकुण्डलाभ्याञ्च गण्डस्थलविराजितम् ॥२८ कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुज्जलम्। शरत्पार्वणचन्द्रास्यप्रभामुष्टमुखोज्ज्त्रलम् ॥२९ राधा ने इस प्रकार से नन्द से कह कर कृष्ण को आनन्द के सहित

राधा न इस प्रकार स नन्द स कह कर कृष्ण का आनन्द के साहत ग्रापने वक्षः स्थल में लगा लिया और बाहुओं से अपनी इच्छानुसार दूर लेगई थी। वहाँ बार २ श्लेष और स्तेह चुम्बन किया था।।२१।। उस समय राधा का सम्पूर्ण अङ्ग पुलकित हो गया था और उसने रास मण्डल का स्मर्ण किया था।।२२।। इस अन्तर में वहाँ पर राधा देवी ने सैकड़ों रत्न कलशों से युक्त माया निर्मित रत्नों का विराचित एक मण्डप वहां देखा था।।२३।। वह मण्डप अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से युक्त और अद्भुत कानन से शोभा समन्वित था वहां पर सिन्दूराकार मिण्यों के निर्मित बहुत से स्तम्भों का समूह था जिनकी अत्यन्त शोभा होरही थी,।।२४।। हे नारद ! वे रत्न विनिर्मित कलश सुधा-मधु से परिपूर्ण थे।

राधा ने देखा था कि वहां उस मण्डप में परम रमणीय किशोर अवस्था से युक्त श्याम सुन्दर पुरुष है जो करोड़ों कामदेवों के तुल्य ग्रनुपम आत्मा से युक्त शौर चन्दन से विभूषित है। वह श्याम सुन्दर एक पुण्यों की शय्या पर मनोरम मुस्कान से युक्त होकर शयन कर रहे थे। पीत वर्ण का परीधान था श्रौर उक्तम मिणाओं के निर्मित नूपुरों की ध्विन से युक्त वह प्रसन्न मुख तथा नेत्रों वाले थे। १५८-२६-२७।। सद्रत्न निर्मित वेयूर श्रौर वलय धारण किये हुए तथा मिणयों के कुण्डलों से उनका गण्ड स्थल शोभित था। १२८।। उन श्याम सुन्दर के वक्षः स्थल पर कौस्तुभमणि विराजित थी और उनका मुख शरत्पूर्णिमा के चन्द्र की आभा को भी पराजित करने वाला था। १२६।।

राधे स्मरसिगोलोकवृत्तान्तं सुरसंसदि। अद्यपूर्णं करिष्यामि स्वीकृतं यत् पुरा प्रिये। त्वंमेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च वरानने ॥३० यथा त्वञ्च तथाऽहञ्जभेदोहिनावयोध्रुवम् । यथाक्षीरेचधावत्यंयथाग्नौंदाहिका सती ॥३१ यथा पृथिव्यां गन्धरच तथाहंत्वयिसन्ततम् । विनामृदाघटंकर्तुं विनास्वर्णेनकुण्डलम् ।।३२ कुलालः स्वर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन। तथा त्वया विना सृष्टिमहंकतुँनचक्षमः ॥३३ सर्वशक्तिस्वरूपासिसर्वरूपोऽहमक्षरः । यदा तेजः स्वरूपोऽहंतेजोरूपासि त्वं तदा ॥३४ न शरीरी यदाहञ्च तदा त्वमशरीरिणी। सर्ववीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥३५ त्वञ्च शक्तिस्वरूपा च सर्वस्त्रीरूपधारिणी। ममाङ्गांशस्वरूपा त्वं मुलप्रकृतिरीश्वरी ॥३६ उस समय श्री कृष्ण ने कहा - हे राधे ! देवों की सभा में गोलोक

में जो वृत्तान्त हुआ था उसका आपको स्मरए। होता है न ? हे प्रिये ! मैं आज उसे पुर्रं करूँगा जो मैंने पहिले स्वीकार किया था। हे रामे ! है वरानने ! आप मेरी प्राणों से भी अधिक प्रेयसी हैं ।।३०।। जैसी आप हैं वैसा ही मैं हूँ। हम दोनों में कुछ भी रंचक मात्र भेद नहीं है । जिस प्रकार से क्षीर में धवलता रहती है और प्रिन में दाहिका शिक्त विद्यमान होती है—पृथिवी में गन्ध होता है उसी भाँति निश्चित रूप से मैं तुम्हारे अन्दर निरन्तर स्थित रहा करता हूँ। मिट्टी के बिना कुम्हार घर और सुवर्ण के बिना स्वर्णकार कुण्डल बनाने में जैसे समर्थ नहीं होता है वैसे ही मैं भी आपके बिना सृजन करने में सर्वथा असमर्थ ही रहता हूँ ।।३१-३२-३३।। हे राधे ! आप समस्त प्रकार की शिक्तयों के स्वरूप हैं। और मैं सब तरह के स्वरूप वाला हूं। जब मैं अविनाशी तेज के स्वरूप वाला हूं तो आप भी उस तेज क रूप वाली होती हैं।।३४।। जब मैं शरीर से रहित रहता हूँ तो आप भो बिना शरीर वाली रहा करती हैं। हे सुन्दरी ! मैं सदा आपके योग से ही सर्व वीज स्वरूप वाला होता हूँ ।।३४।। आप मेरे अङ्ग के आश रूप वाली हैं—आप मूल प्रकृति और ईप्यरी हैं।।३६।।

स्मरामिसवँजानामि विस्मराति कथं विभो ।

यत्त्वं वदिस सर्वाहं त्वत्पादाब्जप्रसादतः ।।३७
ईववरस्याप्रियाःकेचित् प्रियाश्च कुत्र केचन ।

ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृषा ।।३८
तृणञ्च पर्वतं कर्तुं समर्थः पर्वतं तृणम् ।
तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ च समाकृषा ।।३९
तिष्ठत्यहं शयानस्त्वं कथाभिर्थ्यत्क्षणं गतम् ।
तत्क्षणञ्च युगसमं नाहं गणियतुं क्षमा ।।४०
वक्षः स्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम् ।
दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीयविरहानलात् ।।४१
राधिकावचनं श्रुत्वा जहास पुरुषोत्तमः ।
तामुवाच हितं तथ्यं श्रुतिस्मृतिनिरूपितम् ।।४२
राधिका ने कहा—हे विभो ! मैं सभी वृत्तान्त का स्मरण कर रही

ई, मैं उसे कैसे भूल सकती हूं । जो कुछ भी भ्राप कहते हैं वही सब मैं

हूँ किन्तु मेरा ऐसा होना आपके चरणों के प्रसाद से ही है ॥३६॥ हिंधर के कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कुछ परम प्रिय हुम्रा करते हैं। जो जिस तरह से मेरा स्मरण नहीं किया करते हैं उनपर उसी भाँति आपकी अकृपा होती है।।३८॥ ग्राप हुण को पवंत के सम और पर्वत जैस महान विशाल को तिनके के तुल्य बना देने में समर्थ हैं तो भी योग्य न्धीर प्रयोग्य में और सम्पत्ति में समान कृपा होती है।।३६॥ मैं यहाँ स्थित हूँ और आप शयन किये हुए हैं। पारस्परिक कथा में जो क्षण व्यतीत हुआ है। उस क्षण को युग के समान गिनने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ग्राप अपना चरण कमल मेरे वक्ष: स्थल में और मस्तक में ग्रापत की जिए ।।४०॥ आपके तुरन्त ही विरह रूपी ग्राग्न से मेरा मन परितप्त हो रहा है।।४१॥ श्री राधिका के इस वचन का श्रवण का पुरुषोत्तम हँस पड़े थे ग्रीर फिर उससे हित एवं तथ्य श्रुति तथा स्मृति से निरूपित वचन बोले।।४२॥

न खण्डनीयं तत्तत्र मयापूर्वं निरूपितम् ।
तिष्ट भद्रे क्षरणं भद्रं करिष्यामि तव प्रिये ।। ४३
त्वन्मनोरथपूर्णस्य स्वयंकालः समागतः ।
यस्य यिल्लिखतं पूर्वं यत्र काले निरूपितम् ॥४४
तदेव खण्डितुं राधेक्षमो नाहञ्च को विधिः ।
विधातुश्च विधाताहं येषां तल्लेखनं कृतम् ॥४५
ब्रह्मादीनाञ्च क्षुद्राणां न तत् खण्डचं कदाचन ।
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः ॥४६
मालाकमण्डलुक इिषत्समरेचतुर्मुं खः ।
गत्वा ननाम तं कृष्णं प्रतुष्टाव यथागमम् ॥४७
साश्च नेत्रः पुलकितो भक्तिनम्रात्मकन्वरः ।
स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम् ॥४४
पुननंत्वा प्रभुं भक्त्या जगाम राधिकान्तिकम् ।
मूर्ध्नी ननाम भक्त्या च मातुस्तच्चरणाम्बुजे ॥४९

你有事的 事中的 不 中人心

चकार सम्म्रमेगौव जटाजालेन वेष्ठितम् । कमण्डलुजलेनैव शीघ्रं प्रक्षालितं मुदा ॥५० यथागमं प्रतुष्टाव पुटाञ्जलियुतः पुनः । हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं इष्टं कृष्णप्रसादतः ॥ । १

श्री कृष्ण ने कहा-मैंने जो पहिले निरूपण किया है उसका वहाँ पर खण्डन नहीं करना चाहिए। हे भद्रे क्षण मात्र स्थित रही । हे प्रिये ! ग्रापका कल्यामा करूँगा ॥४३॥ ग्रापके मनोरथ के पूर्ण होने का काल स्वयं ही उपस्थित हो गया है। पहिले जिसका जो समय लिखित हो गया है तथा जिस समय में जो निरूपित करा दिया है वह तभी होगा ।।४४।। हेराघे ! उस का खण्डन मैं भी नहीं कर सकता हूँ विधाता की तो सामर्थ्य ही क्या है ? जिनका जो लेखन किया गया है उसको करने वाला मैं ही हूँ।।४५।। ब्रह्मा आदि क्षुद्रों के द्वारा तो किसी समय में भी खण्डन करने के योग्य होता ही नहीं है इसी अन्तर में वहां हरि के सम्पूल ब्रह्माजी चले श्राये थे ॥४६॥ ब्रह्मा के हाथों में माला श्रीर कमण्डल था-उनके चारों भुखों से मन्द मुस्कान फलक रही थी। ब्रह्मा ने वहां जाकर ध्रागम की विधि से कृष्ण को प्रणाम किया था श्रीर उनका स्तवन किया था ॥४७॥ ब्रह्मा के नेत्रों में म्रश्रु छलक रहे थे---शरीर पुलकित हो रहा था और भिक्त के भान कन्धरा नीचे की ओर भुक रही थी । स्तवन-प्रग्मन करके जर्गत् के घाता हरि की सन्निधि में चले गये थे।।४८।। उन्होंने पुनः प्रभुको प्रलाम भिक्त से किया था और उसके अनन्तर वे राधिका के समीप में चले गये थे । वहां पर माता के चरण कमल में भिक्त भाव से शिर से प्रणाम किया था ।।४६।। माता के चरणाम्बुज को सम्भ्रम से जटाओं के जाल से वेष्टित कर दिया या अर्थात् शी झता में प्रणाम करने से राधा के चरण ब्रह्मा की जटा से वेष्टित हो गये थे। फिर कमण्डलु के जल से हर्ष पूर्वक प्रक्षालन किया था।।५०।। ब्रह्मा ने आगम की रीति से ही पुटाञ्जलि होकर पुन: उनका स्तवन किया था ब्रह्मा ने कहा--हे माता ! कृष्ण की कृपा से ही आपके चरण क्रमल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ॥ ५ १॥

सुदूर्लभञ्च सर्वेषां भारते च विशेषतः। षष्टिवर्षंसहस्राणि तपस्तप्तं पुरा मया ॥५२ भास्करे पुष्करे तीर्थे कृष्णस्य परमात्मनः। आजगाम वरं दातुं वरदाता हरिः स्वयम् ॥५३ वरं वृणीष्वेत्युक्ते च स्वाभीष्टञ्च वृतं मुदा। राधिकाचरणाम्भोजं सर्वेषामि दुर्लभम्।।५४ हे गुणातीत मे शीघ्रमधुनैव प्रदर्शय। मयेत्युक्तो हरिरयमुवाच मां तपस्त्रिनम्।।५५ दर्शयिष्यामि काले च वत्सेदानीं क्षमेति च। न हीक्वराज्ञा विफला तेन दृष्टं पदाम्बुजम् ॥५६ सर्वेषां वाञ्छितं मातर्गोलोके भारतेऽधुना। सर्वो देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका ध्रुवम् ॥५७ त्वंकृष्णाङ्गाधंसम्भूतातुल्याकृष्णेनसर्वतः । श्रीकृष्णस्त्वमयंराधाधात्वंराधावाहरिः स्वयम् ॥५८ न हि वेदेषु मे हृष्ट इति केन निरूपितम्। ब्रह्माण्डाद्वहिरूध्वं ञ्च गोलोकोऽस्ति यथाम्बिके ।।५९

श्रापके चरणों का दर्शन सबके लिये श्रत्यन्त दुर्लंभ होता है और भारत में तो विशेष रूप दुलमं है। साठ हजार वर्ष पर्यन्त मैंने पहिले तप किया था।।५२।। भास्कर पुष्कर तीथं में परमात्मा धीकृष्ण की तपस्या की थी। वर के दाता हिर वहाँ स्वयं ही मुक्ते वरदान प्रदान करने के लिये श्राये थे।।५३।। जब श्रीहरि ने मुक्त से वरदान माँगने के लिये कहा था तो मैंने प्रसन्नता से अपना श्रमीष्ट वर माँग लिया था श्रौर वह सबके लिये अत्यन्त दुर्लंभ राधिका के चरण कमल के प्राप्त करने का ही वरदान था।।५४।। मैंने श्रीहरि से उसी समय प्राथना की थी कि हे. गुणों से अतीत ! मुक्ते इसी समय श्रीराधा के चरणों का दर्शन शीझ करा दीजिये। मेरे ऐसा निवेदन करने पर तपस्वी मुक्त से हिर ने यह कहा था।।५५।। हे वत्स ! समय आने पर राधा के चरण का दर्शन करा-दूगा। इस समय क्षमा करो। ईश्वर की श्राज्ञा कभी विफल नहीं होती

है। उन्होंने आपके पदाम्बुज का दश करा दिया है।।५६॥ हे माता ! इस समय में भारत के गोलोक में आपके चरण कमल का दर्शन सभी को श्रभीष्मित हो रहा है। वहाँ प्रकृति के ग्रंश स्वरूप सभी देवियाँ प्रकृतिक होकर जन्य हो गई हैं।।५७॥ आप तो कृष्ण के ग्राघे ग्रङ्ग से सम्भूत हैं शौर सभी प्रकार से कृष्ण के ही तुल्य हैं। ग्राप श्रोकृष्ण हैं गौर रामा हैं तथा राधा स्वयं श्रीहरि ही हैं।।५०॥ मैंने वेदों में ऐसा कहीं नहीं देखा है। यह किसने निरूपण किया है। हे अम्बके! जिस तरह गोलोक ब्रह्माण्ड से बाहिर और उपर ही रहता है।।५६॥

ब्रह्मणः स्तवनं श्रुत्वा तमुवाच ह राधिका ॥६० वरं वृणु विधातस्त्वं यत्ते मनिस वर्त्तते । राधिकावचनं श्रुत्वा तामुवाच जगिद्धिः ॥६१ वरञ्च युवयोः पादपद्यभक्तिञ्च देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूर्णमोमित्युवाच ह ॥६२ पुनर्ननाम ता भक्त्या विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोमध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम् ॥६२ हरि संस्मृत्य हवनं चकारविधिना विधि ।। उत्थायशयनात्कृष्ण उवास विह्नसन्निधौ ॥६४ ब्रह्माणोक्ते न विधिना चकार हवनं स्वयम् । प्रणमय्यपुनः कृष्णं राधां तां जनकःस्वयम् ॥६५

श्रीनारायण ने कहा—श्रह्मा की इस प्रकार से स्तुति का श्रवण कर राधा ने उससे कहा—हे विधाता ! तुम मुक्तसे बरदान माँग लो जो भी कुछ तुम्हारे मन का श्रमीष्ट हो । राधिका के इस वचन को सुनकर जगत् के विधाता ने उससे कहा—यदि आप वरदान देने की कृपा करती हैं तो मैं ही यही वर प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप दोनों पाद पद्म की भक्ति का बरदान मुक्ते प्रदान करें । इतना कहने पर राधा ने शीध्र ही इसे स्वीकार कर कहा—मैं तुम्हें यह वर देती हूँ ।।६०-६२।। जगतों के स्वामी बिधाता ने भिक्त पूर्वंक पुनः उसको प्रणाम किया था । इस समय ब्रह्मा ने इन दोनों के सध्य में श्रीन जलाकर हरि का स्मरण करते हुए विधि

के साथ हवन किया था। कृष्ण उठकर विह्न के समीप में बैठ गये थे। ब्रह्मा ने विधि पूर्वक स्वयं हवन किया था। जनक ने स्वयं पुन: कृष्ण को और उम राधा को प्रसाम किया था।।६३–६५॥।

कौतुकं कारयामास सप्तथा च प्रदक्षिणम् ।
पुनः प्रदक्षिणं राधां कारियत्वा हुताशनम् ॥६६
प्रणमय्य ततः कृष्णंवासयामास तं विधिः ।
तस्या हस्तव्चश्रीकृष्णं ग्राह्यामासतं विधिः ॥६७
वेदोक्तसप्तमन्त्रांश्च पाठयामास माथवम् ।
संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेर्वक्षित वेदवित् ॥६८
श्रीकृष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेशे प्रजापितः ।
स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन् पाठयामास राधिकाम् ॥६९
पारिजातप्रसूनानां मालां जानुविलम्बिताम् ।
श्रीकृष्णस्य गले ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ मुदा ॥७०

इसके अनन्तर कौतुक कराया था ग्रीर सात वार प्रदक्षिणा कराई थी। फिर रावा से हुताशन की प्रदक्षिणा कराई थी। ब्रह्मा ने प्रगाम करके कृष्ण का वासित किया था और ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण से रावा का पाणिग्रह्ण कराया था ।।६६-६७।। वेद में कहे हुए सात मन्त्रों को माधव से
ब्रह्मा ने पढ़वाया था ग्रीर वेदों के वेता ने हिर के वक्ष:स्थल पर राधिका
का हाथ संस्थापित कराया था ।।६६।। प्रजापित ने कृष्ण का हाथ राधा
के पृष्ठ देश में रखवाया था ग्रीर रावा से तीन मन्त्रों को पढ़वाया था
।।६६।। घुटनों तक लम्बी पारिजात के पुष्पों की माला ब्रह्मा ने प्रसन्नता
से राधा के द्वारा श्रीकृष्ण के गले में पहिनवा दी थी।।७०।।

प्रणमय्य पुनः कृष्णं राधाञ्च कमलोद्भवः।
राधागले हरिद्वारा ददौ मालां मनोहराम् ॥
पुनश्च दासयामास श्रीकृष्णं कमलोद्भवः॥७१
तद्वामपाश्चे राधाञ्च सस्मितांकृष्णचेतसम् ॥
पुटाञ्जलिकारियत्वामाधवराधिकांविधिः॥७२

पाठयामास वेदोक्तान् पञ्चमन्त्राह्य नारद ।
प्रणमय्य पुनः कृष्णं समप्यं राधिकांविधिः ॥७३
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्त्या तस्यौहरं :पुरः ।
एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुलकोद्गमाः ॥७४
दुन्दुभि वादयामासुश्चानकं मुरजादिकम् ।
पारिजातप्रस्नानां पुष्पवृष्टिबंभूव ह ॥७५
जगुगन्धवं प्रवरा नन्तुश्चाप्तरोगणाः ।
तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुवाच ह सस्मितः ॥७६
युवयोश्चरणाम्भोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम् ।
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम् ॥७७
मदीयचरणाम्भोजे सुदृद्धा भक्तिरस्तु ते ।
स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशयः ॥७६

इसके अनन्तर ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण और रावा को पुनः प्रणाम किया था और राधा के कण्ठ में हरि के द्वारा मनोहर माला पहिनाई गई थी ।19१।। इसके अनन्तर श्रीकृष्ण को ब्रह्मा ने बिठा दिया था और उनके बाम भाग में स्मित से युक्त तथा श्रीकृष्ण में संलग्न चित्त वाली राधा को बिठा दिया था। दोनों को पुराञ्जलि युक्त करा के हे नारद ! बह्मा ने वेदोक्त पाँच मन्त्रों को पढ़वाया था । कृष्ण की प्रणाम कराके विधाता ने राधा को सबिवि समर्पित कर दिया था ।।७२-७३।। जिस प्रकार से ब्रपनी कन्या को अपना उसका पिता समपित किया करता है उसी प्रकार से बह्या हरि के सामने स्थित हो गये थे। इसी बीच में देवता लोग परम स्नानन्द युक्त एवं पुलकित होते हुए दुन्दुभि-म्रानक भ्रौर मुरज भादि वाद्यों को बजाने लगे थे। उस समय पारिजात के पुष्पों की वृष्टि आकाश से हुई थी ।।७४-७५।। इस राधा-कृष्ण के पाणि पीड़नोत्सव के ग्रवसर पर गन्धर्व प्रवर गायन करने लगे और अप्सरागगा नृत्य करने लगीं थीं। ब्रह्मा ने हरि का स्तवन किया था। तब श्रीहरि मुस्कराते हुए विराजमान थे उत से ब्रह्मा ने कहा-प्राप दोनों युगल स्वरूप के चरणों की भक्ति मुक्ते कृपाकर प्रदान की जिए। ब्रह्मा के इस वचन को

सुनकर हिर स्वयं उससे बोले 11७६-७७11 हे ब्रह्मत् ! मेरे चरण कमल में तुम्हारी परम सुदृढ़ मिक्त होगी । ग्रब ग्राप ग्रपने आवास स्थान में बाग्रो । ग्रापका ग्रत्यन्त कल्याण होगा,इसमें कुछ भी संग्रय नहीं है।।७८॥

मया नियोजितं कर्म कुरु वत्स ममाज्ञया। श्रीकृष्णस्यवचः श्रुत्वा विधाता जगतां मुने ॥७९ प्रणम्य राघां कृष्णञ्च जगाम स्वालयं मुदा। गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मितावकवशुषा ॥४० स ददर्श हरेर्व क्त्रं चच्छाद ब्रीड्या मुखम्। पुलकांकितसर्वाङ्गी कामबाणप्रपीड़िता ॥५१ प्रणम्य श्रीहरिं भक्त्या जगाम शयनं हरेः। चन्दनागुरुपंकञ्च कस्तूरीकङ्कुमान्वितम् ॥८२ विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा। वेशं विधातुं कृष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ ६३ बभूव शिशुरूपञ्च कैशोरं च विहास च। ददशं बालकां तं रुदन्तं पीड़ितं क्षुधा ।।८४ याह्यां प्रदवीं नन्दो भीतं नाह्यमच्युतम्। विनिश्वस्य च सा राधा हृदयेन विदूयता ॥८५ इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकार्ता विरहातुरा। उवाच कृष्णमुद्दिश्य काकू किमिति कातरा ॥८६

श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से कहा—हे वत्स ! अब मेरी आजा है मेर नियोजित कम करो । हे मुने ! श्रीकृष्ण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा राधा और कृष्ण को प्रणाम करके अपने आलय को हर्ष युक्त होकर चले गये थे । ब्रह्मा के चले जाने पर वह देवी राधा मुस्कान समन्वित होकर तिरछी नजर से हिर के मुख को देखने लगी और फिर लज्जा से उसने मुख को ढक लिया था । राधा का शरीर पुलकित हो गया और वह काम वाण से प्रणीहित हो गई थी ।।७६-५१। श्रीहरि को राधा ने प्रणाम किया और फिर वह हिर के शयन पर चली गई थी जो शय्या कपूरें व्यापुर-चन्दन-कस्तूरी और कु कुम से समन्वित थी।।५२। श्रीकृष्ण का

नेश जिस प्रकार का राधा बना सकती थी अर्थात् जेसे श्रृङ्कार वह करने को समुद्यत रहा करती थी वैसा विश्वकर्मा भी नहीं जानता है विचारी सिखयों का तो कहना ही क्या हैं।।=३।। इसके श्रनन्तर वह किशोर श्री कृष्ण का स्वरूप त्याग कर शिशु के रूप में हो गया था और फिर क्षुवा से पीड़ित तथा रुदन करते बाल स्वरूप को देखा था।।=४।। जैसा श्रच्युत का स्वरूप ढरा हुन्ना था और नन्द ने राधा को दिया था वैसा ही उस समय भी था। राधा श्रपने विद्यमान हृदय से उसे विलोक कर विनिश्वसित हो रही थी। राधा इधर-उधर देख कर शोक से दुखि:त और विरह में श्रातुर होती हुई परम का तर होकर कृष्ण को उद्देश्य करके काकूक्ति में बोली थी—।।=४-=६।।

मायां करोषि मायेश किङ्करीं कथमीहशीम् ।
इत्येवमुक्त्वा सा राधा पपातचररोद च ॥८७
ररोद कृष्णस्तत्र व वाग् बभूवाशरीरिणी ।
कथं रोदिषि राधेत्वं स्मर कृष्णपदाम्बुजम् ॥८८
आरासमण्डलं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति ।
करिष्यसि रितं नित्यं हरिणा सार्द्धं मीप्सिताम् ॥८९
छायां विधाय स्वगृहेस्वयमागत्य मा रुद ।
कृत्वा कोड़े च प्राणेशं मायेशं बालकपिणम् ॥९०
त्यज शोकं गृह गच्छ सुन्दरीत्थं प्रबोधिता ।
श्रुत्वेवं वचनं राधाकृत्वा कोड़ं चबालकम् ॥९९
ददशं पुष्पोद्यानञ्च वनं सद्रत्नमण्डपम् ।
तूणं वृन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमन्दिरम् ॥९२

हे मायेश ! मुक्त जैसी किङ्करी से ग्राप क्यों माया कर रहे हैं ? इतना ही कह कर वह राधा भूमि पर गिर पड़ी थी और रोने लगी थी ॥५७॥ वहाँ पर ही कृष्ण भी रो रहे थे। उस समय आकाशवाणी हुई थी—हे राघे ! तुम क्यों रुदन कर रही हो ? कृष्ण के चरण कमल का ष्यान करो ॥५८॥ जब तक यह रास मण्डल है रात्रि में वह यहाँ ग्रायेंगे और तुम हरि के साथ अपनी ग्रमीष्ट रित नित्य ही करोगी ॥५६॥ अपने गृह में अपनी छाया को स्थिति कर दो और तुम स्वयं यहाँ आकर रहो। रुदन मत करो। अपने प्राणेश एवं मायेश को जो इस समय बाल रूप याला है प्रपनी गोद में ले लो अब तुम शोक का त्याग कर दो धौर हे सुन्दरि! अपने गृह को जाओ। इस प्रकार की आकाश द्वारा कहीं गई याणी को सुन कर राथा प्रवोधित हुईं और बालक स्वरूपी कृष्णा को गोद में उसने उठा लिया था। उसने वनपुष्पोद्यान और सद्दर्त मण्डय को देखा था। फिर सीघ्र ही राधा उस वृन्दावन से नन्द के मन्दिर को चली गई थी। १६०--६२।।

सा मनोयायिनी देवी निमिषार्घेन नारद ।
संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलोचना ॥९३
यशोदाये शिशुं दातुमुद्यता सेत्युवाचह ।
गृहीत्वैवं शिशुं स्थूलं रुदन्तञ्च क्षुधातुरम् ॥९४
गोष्ठे त्वत्स्वामिना दत्तं प्राप्नोति यातनां पथि ।
संसिक्तं वसनं वत्से मेधाच्छन्नेऽतिदुद्दिने ॥९५
पिच्छले कर्दमोद्रेके यशोदा वोद्रमक्षमा ।
गृहाण बालकं भद्रे स्तनं दत्त्वा प्रबोधय ॥९६
गृहं चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सित ।
इत्युक्तवा बालकं दत्त्वा जगाम स्वगृहं प्रति ॥९७
यशोदा बालकं नीत्वा चुचुम्ब च स्तनो ददो ।
बहिनिविष्टासा राधास्वगृहे गृहकर्मणि ॥९६
इत्येवं कथितं वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम् ।
सुखदं मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥९९

हे नारद! वह मन की इच्छा के अनुसार ही जाने वाली थी और संसिक एवं स्निग्ध मधुर रसना वाली थी तथा रक्त नेत्रों से युक्त थीं। वह प्राधे निमेष में ही वहां पहुंच गई थी। वहां यशोदा के लिये शिशु के देने को तुरन्त उद्यत होती हुई राधा बोली—इस रोते हुए स्थूल और क्षुधा से पीड़ित अपने शिशु को ग्रहण करो। गोष्ठ में इसे आपके स्वामी ने दिया था क्यों कि यह मार्ग में यातना को प्राप्त हो रहा है।।६३-६४॥

मेचों से प्राच्छन्त उस प्रत्यन्त दुर्दिन में बालक के वस्त्र संसिक्त हो गये बे। उस पिच्छल और कदंम के उद्रेक में यशोदा उस बालक का वहन करने में ग्रसमर्थ थी। हे भद्रे। अब तुम इस बालक को ग्रहरा करो ग्रीर स्तन पिला कर इसको प्रवोधित करो ।।६६।। मैंने अपना घर बहुत समय से छोड़ा है ग्रतएव हे सित ! ग्रव में जाती हूं। ग्राप सुख पूर्वक रहिए। इतना कह कर और उस बालक को यशोदा को देकर राधा अपने घर को चली गई थी ।।६७।। यशोदा ने बालक को लेकर उसका स्नेह से चुम्बन किया और उसे स्तन का पान कराया था। बाहिर निविष्ट यह राधा अपने घर में गृह कमं में रहती। हे वस्त ! यह भीकृष्ण का शुभ चरित्र मैंने कह कर तुमको सुना दिया है। यह चरित्र सुख और मोक्ष तथा परम पुण्य का प्रदान करने वाला है। इसके ग्रतिरिक्त अन्य भी ऐसा ही पुण्यादि देने बाला चरित्र कहता हूँ।।६५-६६।।

६७ — बकप्रलम्बकेशीनामुद्धारवर्णनम्

माधवो बालकै: सार्द्ध मेकदा हिलना सह।
भुक्तवा पीत्वाच कीड़ार्थं जगाम श्रीवन मुने ॥१
तत्र नानाविधां कीड़ांचकार मधुसूदनः।
कृत्वातां शिशुभिः सार्द्धं चालयामासगोधनम् ॥२
ययौ मजुवनं तस्माच्छीकृष्णो गोधनैः सह।
तत्र स्वादु जलं पीत्वा वनेचस महाबलः ॥३
तत्र कदेत्यो बलवान् श्वेतवर्णो भयङ्करः।
विकृताकारवदनो वकाकारञ्च शैलवत् ॥४
हृष्ट्रा च गोकुलं गोष्ठे शिशुभिर्बलकेशवौ ।
यथा ह्यगस्त्यो वातापि सर्वं जग्रास लीलया ॥५
वक्तप्रस्तं हरि हृष्ट्रा सर्वे देवा भयान्विताः।
चक्तप्रस्तं हरि हृष्ट्रा सर्वे देवा भयान्विताः।
शक्तप्रक्षेत्रं वज्रञ्च मुनेरस्थिविनिर्मितम्।
न ममार वक्ततस्मात्पक्षमेकं ददाह च ॥७

इस ग्रध्याय में वक-प्रलम्ब और केशी के उद्घार का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा-हे मुने ! एक समय माधव हलधर बखदेव और अन्य बालकों के साथ खा-पीकर क्रीडा करने के लिये श्रीवन को गये थे ॥१॥ वहाँ पर मधुसूदन ने ग्रनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की थीं। बह क्रीड़ा समाप्त करके उसने बाजकों के साथ गोधन (गोश्रों को) चला दिया था।।२।। वहाँ से कृष्ण गोधन के साथ मधुवन को चले गये थे। बहाँ वन में महान् बलवान् उसने स्वादु जल का पान किया था ।।३।। बहाँ पर एक दैत्य था जो बहुत बल वाला, क्वेत वर्ण से युक्त और ग्रत्यन्त भयञ्जर था। उसका मुख ग्रीर आकार बहुत ही विकृत रूप बाला था। देखने में वह टक की ग्राकृति वाला या किन्तु शैल के समान विशाल था ।।४।। उसने गोष्ठ में गोकुल को तथा शिशुग्रों के साथ बलराम और केशव को देख कर वातापि को अगस्त्य की भांति सबका ग्रास कर लिया था ।।।। वकासुर के द्वारा हरि को ग्रस्त देख कर सब देवता भयभीत हो मये थे। देवगण हाथों में हथियार लेकर सन्त्रस्त होते हुए हा हा कार करके इधर-उधर दौड़ने लगे थे।।६।। इन्द्र ने उस समया मुनि के प्रस्थियों से निर्मित बज्ज का प्रहार उस बकासुर पर किया था किन्तुवह उस वज्र से भी नहीं मरा था। केवल उसका एक पंख उसके बल गया था ॥७॥

नीहारास्त्रं शराधरः श्रीतार्तस्तेन दानवः।
यमदण्डं सूर्यपुत्रस्तेन कुण्ठो बभूव ह ।।८
वायव्यास्त्रञ्च वायुश्च तेन स्थानान्तरं ययौ।
वहण्ञ्च शिळावृष्टि चकार तेन पीड़ितः।।९
हुताशनश्च वाह्वं न पक्षांश्चं व ददाह सः।
कुवेरस्यार्भवन्द्रं ण छिन्नपादो बभूव ह ।।१०
ईशानस्य च शूलेन बभूव मूच्छितोऽसुरः।
ऋषयो मुनयश्चेव कृष्ण्यच्चकुर्भियाशिषम्॥११
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः प्रज्यान्त्रं बह्मतेजसा।
ददाह दैत्यसर्वाङ्गं बाह्याःभ्यन्तरमीश्वरः॥१२

तत्सर्वं वमनं कृत्वा प्राणांस्तत्याज दानवः। वकं निहत्य बलवान् शिशुभिर्गोधनैः सह।।१३ ययौ केलिकदम्बानां काननं सुमनोहरम्। एतस्मिननदरे तत्र वृषक्षपधरोसुरः।।१४

उस समय शरावर (चन्द्रमा) ने अपना नीहारास्त्र उस पर छोड़ा या जिससे वह दानव शीत से आता हो गया था। सूर्य पुत्र ने यमदण्ड का उस पर प्रक्षेप किया था जिससे वह कुष्ठ हो गया था ॥ ।। वायुदेव ने उस पर अपना नाय व्यास्त्र छोड़ा था इससे वह ग्रन्य स्थान में चला गया था। वरुण देवताने शिलाओं की वृष्टि उस पर की थी इससे भी वह पीड़ित हो गया था।।६।। अग्निदेव ने ग्रपना आग्नेय अस्त्र उस पर छोड़ाया इससे उसने उसके पंखीं को जला दियाया। कुवेर के द्वारा प्रक्षिप्त प्रर्थ चन्द्र प्रस्त्र से उसके पैर कट गये थे।।१०।। ईशान के द्वारा फेंके गये शूल से वह बकासुर मूर्ज्छित हो गया था। उस समय समस्त ऋषिगरा तथा मुनि वृन्द ने कृष्ण को भय से युक्त होकर आशीर्वाद दिया था ।।११।। इसी बीच में ईश्वर कृष्ण ने ग्रपने ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर उस बकासुर दैत्य का सम्पूर्ण अङ्ग वाहिर और भीतर से दग्व कर दिया था ।।१२।। इसके अनन्तर उस दैत्य ने बमन करके सबकी बाहिर निकाल दिया था श्रीर वह मृत हो गया था बलवाच् ने बकासुर को मार कर बालको और गौग्रों के साथ केलिकदम्बों के परम सन्दर वन में प्रस्थान किया था। इसी बीच में वहाँ पर वृष के रूप को घारए। करने वाला असुर भा गया था ।।१३-१४।।

नाम्ना प्रलम्बो बलवान् महाधूर्तश्च शैलवत् । श्रृङ्गाभ्याञ्च हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र वै ॥१५ दुद्र वुर्बालकाः सर्वे रुख्दुश्च भयातुराः । बलो जहास बलवान् ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम् ॥१६ बालकान् बोधयामास नयं किमित्युवाच हं । तद्विषाणं गृहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूदनः ॥१७ भ्रामियत्वा च गगने पातयामास भूतले ।
प्राणांस्तत्याज देंत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम् ॥१८ जहसुर्बालकाः सर्वे ननृतुश्च जगुर्मुंदा ।
हत्वा प्रलम्बं श्रीकृष्णो बलेन सह सत्वरम् ॥१९ गोधनं चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः ।
गच्छन्तं माधवं दृष्ट्वा केशी दैत्येश्वरो बली ॥२० वेष्टयामास तं शीघ्रं खुरेण विलिखन्महीम् ।
मूध्नि कृत्वा हरि तुष्टो गगनं शतयोजनम् ॥२१

यह प्रलम्ब नाम वाला महान बल वाला पर्वत की भाँति विशाल था तथा बहुत ही श्रधिक धूर्त था। इसने अपने सींगों से हरि को उठाकर वहाँ चक्कर खिला दिया था।।१५।। उस समय समस्त बालक भय भीत होकर भागने लगे और रुदन करने लगे थे। बलवान् बलराम भ्रपने भाई को ईश्वर जानते थे अतः वह अकेले उस समय में हुँस रहे थे ।।१६।। बलराम ने समस्त बालकों को सम ताया था कि कुछ भी भय की बात नहीं है। मधु सूदन ने उस समय उस ग्रसुर के विषाण को प्रकड़कर स्वयं उसे श्राकाश में घुमाकर भूतल में गिरा दिया था। वह दैत्येन्द्र जैसे ही भूमि पर गिरा था कि उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था ॥१७-१८॥ उसे मृत देखकर सब बालक खूब हैंसे और गान तथा नृत्य प्रसन्नता से कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने प्रलम्ब असुर को मार कर बलराम के साथ शीघ्र ही गोधन को चराने लगे थे। फिर वहाँ से ईश्वर भाण्डीर वन को चले गये थे। जाते हुए माधव को देखकर ग्रत्यन्त बलवान दैत्यों का राजा केशी वहाँ आगया था। उसने ग्रपने खुरों से भूमि को खोदते हुए उस कुष्ण को शीघ्र ही वेष्टित कर लिया था। हरि को मस्तक पर करके सौ योजन तक आकाश में वह ले गया था ।।१६-२१।।

उत्पात्य भ्रामयामास पपात च महीतले। जग्नाह स हरि पापी चर्वयामास कोपतः ॥२२ स भग्नदन्तो दैत्यश्च वज्राङ्गचर्वणदिहो । श्रीकृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले ॥२३ स्वर्गे दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिबं भूवह ।
एतस्मिन्नतरे तत्र पार्षदा दिव्यरूपिणः ॥२४
तत्राजग्मुः स्यन्दनस्था द्विभुजाः पीतवाससः ।
किरीटिनः कुण्डलिनोवनमालाविभूषिताः ॥२५
विनोदमुरलीहस्ताः क्थणन्मव्जीररिञ्जिताः ।
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गा गोपवेशधरा वराः ॥२६
ईषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातराः ।
प्रदोप्तं रथमास्थाय रत्नसारिविनिमितम् ॥२७
भाण्डीरवनमाजग्मुपंत्र सन्निहितो हरिः ।
दिव्यवस्त्रपरीधाना रत्नालङ्कारभूषिताः ॥२८
प्रणम्यच हरिस्तुत्वा जग्मुगोलोकमुत्तमम् ।
मुक्तवादेहं परित्यज्य वैष्णवाःपुरुषास्त्रयः ॥
सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूवुः कृष्णपार्षदाः ॥२९

उस नेशी ने ऊपर को उठाकर घुमा दिया था और चक्कर खवा कर भूतल में गेर दिया। उस पापी ने हिर को पुनः पकड़ लिया और कोध से उसका चर्वण करने लगा था वज्ज के समान ग्रङ्ग वाले कुष्ण के चर्वण करने से उस दैंदय के दाँत भग्न हो गये थे। फिर वह श्रीकृष्ण के तेज से दग्व होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने ग्रपने पुण्यों को त्याग दिया था।।२२-२३।। केशी दैत्य के मर जाने पर स्वर्ग में दुन्दुभि बजने लगीं और भ्राकाश से पुष्प वृष्टि हुई थी। इसी ग्रन्तर में बहां पर दिव्य रूप भारी पार्षद ग्रागये थे।।२४।। इन पार्षदों के दो भुजाऐ थीं और पीत वस्त्र धारण करके ये रथ में आरूढ़ थे। किरीट-कुण्डल और वनमाला से इनका अङ्ग विभूषित हो रहा था। विनोद के लिये इनके हाथ में मुरली थी तथा पदों में बजने बाले नुपुर पहिने हुए थे। इनका सम्पूर्ण शरीर चन्दन से चिंतत था तथा गोप का वेश धारण करने वाले थे। ।।२४-२६।। मन्द हास्य से इनका परम प्रसन्न मुख था तथा ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये कातर थे। ये पार्षद दीसिमान रथ में विराजमान थे जो उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित किया हुआ था। ये पार्षद भाण्डी र

वन में आये थे जहाँ पर हिर सिन्निहित थे। इनके वस्त्र एवं परोधान परम दिश्य थे और रत्नों के अलङ्कारों से ये सुशोभित हो रहे थे।।२७-२८।। उन्होंने आकर हिर को प्रणाम किया श्रीर स्तवन करके ये तीनों वैध्याव पुरुष देह का त्याग कर मुक्त हो गये थे श्रीर फिर उत्तम गोलोक मे चले गये थे। ये कृष्ण के ही पार्षद थे जिनको कि दानव की योनि प्राप्त हुई थी। श्रव उसे समाप्त कर यथा स्थान पहुँच गये थे।।२९।।

## ६८ — विप्र पत्नीनां मोक्षणम्

अहो किमद्भृतं सूत रहस्य सुमनोहरम्। श्रुतं कृष्णस्य चरितं सुखदं मोक्षदं परम् ॥१ श्रुत्वा नगरनिर्माणं नारदो मुनिसत्तमः। पप्रच्छ कृष्णचरितमपरं सुमनोहरम्।।२ श्रीकृष्णाख्यानचरितं पीयूषमृषिसत्तम । ज्ञानसिन्धो निगद मां शिष्यञ्च शरणागतम् ॥३ नारदस्य वचः श्रुत्वा मुदा नारायणः स्वयम्। उवाच परमीशस्य चरितं परमाद्भुतम् ॥४ एकदा बालकैः साद्धं बलेन सह माधवः। जगाम श्रीमधुवनं यमुनातीरनीरजम् ॥५ विचेरगोंसहस्र श्च चिक्रीडुर्गालकास्तदा। विश्रान्तास्तृट्परीताश्च क्षुधा च परिपीड़िताः ॥६ तमूच्गींपशिशवः श्रीकृष्णं परया मुदा। क्षुदस्मान् बाधते कृष्ण कि कुर्मो ब्रूहि किङ्करान्।।७ शिशूनां वचनं श्रुत्वा तानुवाच दयानिधिः। हितं तथ्यञ्च वचनं प्रसन्नवदनेक्षणः ॥८ बालागच्छतविप्राणां यज्ञस्थानं सुखावहम् । अन्न याचततान्शीघं त्राह्मणांश्रकतून्मुखान् ॥९ विप्रा अङ्गिरसाः सर्वेस्वाश्रमे श्रीवनान्तिके। यज्ञ कुर्वन्तिविप्राश्च श्रुतिस्मृतिविशारदाः॥१०

निष्पृहा वैष्णवाः सर्वे मां यजन्ति मुमुक्षवः । मायया मां न जानन्ति मायामानु । रूपिणम् ।।११

इस ग्रध्याय में वित्र पत्नियों के मोक्ष का निरूपण किया जाता है। शौनक ने कहा-हे सूत ! यह कैसा एक परम भ्रद्भुत एव भ्रत्यन्त मनोहर रहस्य है। हमने श्री कृष्ण का चरित सुन लिया है जो सुख एवं मोक्ष को प्रदान करने में परम श्रेष्ठ है।।१॥ सूतजी ने कहा--मुनियों में परम श्रेष्ठ नारद ने नगर का निर्माण सुन कर ग्रन्य कृष्ण के चरित के विषय में पूछा था ।।२।। नारद ने कहा—हे ऋषि सत्तम ! श्री कृष्ण का भ्राख्यान चरित अमृत के समान है। हे ज्ञान के सागर ! पुक्त शरणागत शिष्य को ग्रौर कहिए।।३।। नाग्द के इन वचनों को सुनकर परमीश के परमाद्भुत चरित को प्रसन्नता पूर्वंक नारायरा ने स्वयं कहा था ॥४॥ नारायण बोले-एक बार बलराम और बालकों के साथ माधव यम्ना के तट पर नीरज वाले श्री मधुवन में गये थे ।।५।। वहां उस समय सहस्रों गौग्नों के साथ विचरण किया था श्रौर बालक वहां क्रीड़ा कर रहे थे। वे सभी बालक खेलते हुए थक गये थे और भूख तथा प्यास से परिपीड़ित हो गये थे ।।६।। वे समस्त गोपों के बालक श्री कृष्ण से बड़ी ही प्रसन्नता से कहने लगे—हे कृष्ण ! हमको तो ग्रब भूख सता रही है। अब हम यहाँ क्या उपाय इसे शान्त करने का करें — यह अपने किङ्करों को आप ही बताइये ।।७।। बालकों के इस वचन को सुनकर दया के निधि श्रीकृष्ण प्रसन्न मुख ग्रीर नेत्रों वाले होते हुए उनका हितकर तथा तथ्य वचन उनसे बोले थे। श्री कृष्ण ने कहा-हे बालको ! तुम लोग विशों के यज्ञ स्थान में जाओ जोिक ग्रति सुखावह है। वहां जांकर क्रतून्मुख ब्राह्मणों से शीघ्र ही ग्रन्न की याचना करो।। प्र-१।। वहां अङ्गिरस गोत्र वाले विप्र हैं जोकि सभी ग्रपने ग्राक्षम में श्री वन के सभीप में ही हैं। वे विप्र वहां यज्ञ कर रहे हैं और सभी श्रुति, स्मृति के बड़े विद्वान हैं।।१०।। वे समस्त विष्णु के परम भक्त एवं निष्णृह हैं। सभी वे लोग मुक्ति की कामना रखने वाले मेरे लिये ही यजन कर रहे हैं। माया से मानुष रूप धारा मुक्तको वे मेरी ही माया के कारण नहीं जानते हैं।।११।।

न चेद्दतियुष्मभ्यमन्नं विप्राःकत्नमुखाः। तत्कान्तायाचत क्षिप्रंदयायुक्ताःशिशून्प्रति ॥१२ श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा ययुर्बालकपुंगवाः। पुरतो ब्रह्मणानाञ्च तस्थुरान मकन्वराः ॥१३ इत्यूचुर्बालकाः शीघ्रमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः। न शुश्रुवृद्धिजाः केचित् केचिच्छ त्वा स्थिताः स्थिताः ॥१४ ते ययु रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वाबाला विप्रभायाः प्रणेमुर्न तकन्धराः ॥१५ नत्वोचुर्बालकाःसर्वेविप्रभार्याः पतिव्रताः । अन्नं दत्तमातरोऽस्मान् अधार्तान् बालकानिप ॥१६ बालानां वचनं श्रुत्वा दृष्ट्वातांश्चमनोहरान् । पप्रच्छुः सादरं साध्व्यः स्मेराननसरोहहाः ॥१७ के यूय प्रेषिताः केन कानि नामानि कोविदाः। दास्यामोऽन्नं बहुविधं व्यञ्जनैः सहितं वरम् ।।१८ ब्राह्मणीनां वचः श्रुत्वा ता अचुस्ते मुदान्विताः। स्निग्धा हसन्तः स्फीताश्च सर्वे गोपालबालकाः ॥१९

यदि यज्ञ करने की प्रवृत्ति वाले वे बिप्र तुमको अन्न नहीं देवें तो तुम शीघ्र ही जाकर उनके घरों में उनकी पित्नयों से अन्न की याचना करना क्यों कि वे शिशुओं के प्रति बड़ी ही दया वाली रहती हैं।।१२।। श्री कृष्ण के इस आदेश वचन का श्रवण कर वे बालक श्रेष्ठ वहां गये थे और यज्ञ भूमि में स्थित विप्रों के सामने नीचे को अपनी कन्धरा भुका कर स्थित हो गये थे ।।१३।। बालकों ने कहा—हे द्विजोत्तमो ! हमको कृषा कर शीघ्र कुछ अन्न दे दो । उस समय कुछ द्विजों ने बालकों की इस याचना को सुना हो नहीं था और कुछ ने सुन भी लिया तोभी वे चुपचाप ही स्थित रह गये थे ।।१४।। इस के अनन्तर वे बालक रन्धन करने के स्थान में पहुँच गये थे जहाँ पर उनकी ब्राह्मणी पाचिका होकर खुन्न का पाक कर रहीं थीं बालकों ने वहां पर उन विप्रों की भायींओं को प्रणाम किया और वे नत कन्बर होकर स्थित हो गये थे ।।१४।।

प्रणाम करके सब बालक उनसे कोले—हे विप्रों की भाषां । प्राप तो पितवताएं हैं। हे माताओ ! हम क्षुधा से पीड़ित बालक हैं हमका आप अन्न का दान कर दो ।।१६।। उन बालकों के बचन को श्रवण करके और उनको अत्यन्त सुन्दर स्वरूप व ले देखकर हास्य युक्त मुख कमल वाली परम साध्वी विप्र पित्नयों ने उन बालकों से आदर के साथ पूछा था ।।१७।। विप्र पित्नयों ने कहा—हे बच्चो ! तुम कौन हो और यहाँ तुमको किसने भेजा है तथा उन भेजो वाले विद्वानों के क्या—क्या नाम हैं ? हम तुमको बहुत प्रकार का अन्न देंगी जो व्यञ्जनों से स हत बहुत ही अच्छा होगा ।।१८।। ब्राह्मण पितनयों के इस वचन को सुनकर परम प्रसन्न होकर उन बालकों ने कहा था जोकि बालक स्नेह युक्त—स्फीत धौर ईस मुख सब गोपों के पुत्र थे।।१६।। बालकों ने कहा—

प्रे षितारामकृष्णाभ्यांवयक्षत्पीड़िताभृशम् । दत्तान्नं मातरोऽस्मभ्यंक्षिप्रं यामस्तदान्तिकम् ॥२० इतोऽविदूरे भाण्डीरे वनाभ्यन्तरमेव च । वटमूले मधुवने वसन्तौ रामकेशवौ ॥२१ विश्रान्तौ क्षु घितौ तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः । किमु देयमदेयं वा शीघ्रं वदत नोऽधुना ॥२२ गोपानाञ्च वचः श्रुत्वा हृष्टानन्दाश्रुलोचनाः । पुलकांकितसर्वाङ्गास्तत्पादाब्जमनोरथाः ॥२३ नानाव्यञ्जनसंयुक्तं शाल्यन्नं सुमनोहरम् । पायसं पिष्टकं स्वादु दिघ क्षीरं घृतं मधु ॥२४ रौष्ये कांस्ये राजते च पात्रे कृत्वा मुदान्विताः । तः सर्वा विप्रपत्न्यश्च प्रपयुः कृष्णसन्निधिम् ॥२५

हमको बलराम और कृष्ण ने आपके पास भेजा है क्यों कि हम भूख से बहुत ही श्रिधिक पीड़ित हो रहे हैं। हे माताओ ! आप हमको अन्न देवें जिससे हम शी घ्र ही उनके समीप में पहुंच जावें ।।२०।। यहाँ से समीप में ही भाण्डीर वन में वन के धन्दरूनी भाग में वट के मूल में मधु-इन में राम और केशव दोनों विराजमान हैं।।२१।। हे माताशो ! बे बहुत थके हुए हैं श्रीर क्षुधायुक्त हैं। वे श्रापसे अन्त की याचना कर रहे हैं। अब श्राप लोग हमको शीघ्र ही उत्तर देदों कि आपको अन्त देता है या नहीं देता है।।२२।। गोपालों के इस वचन को सुनकर वित्र पित्तयां हर्षानन्द के ग्राँसुग्रों से नेत्र भर लाई थीं। सबके श्रङ्गों में रोमाञ्च हो गया था क्यों कि वे उनके चरणों में मनोरथ रखने वाली थीं।।२३।। वे समस्त वित्र पित्तयाँ अनेक व्यञ्जातों से संयुक्त—गरम सुन्दर पायस—पिष्टक—स्वादिष्ट दिय—क्षीर—मधु आदि खाद्य परमोत्तम पदार्थ कांसे—चाँदी के पात्रों में रखकर श्रित हिंबत होती हुई सब की सब कृष्ण की सिन्निध में चलो गई थीं।।२४-२५॥

नानामनोरथं कृत्वामनसा गमनोत्सुकाः। पतिव्रतास्ता धान्याश्चश्रोकृष्णदशंनोत्सुकाः ॥२६ श्रीकृष्णं ददृशुर्गत्वा रामञ्च सहबालकम् । वटमूले वसन्तन्तमुडुमध्ये यथोडुपम् ॥२७ श्यामं किशोरं वयसा पीतकौशेयवाससम्। सुन्दरं सस्मितं शान्तंराधाकान्तंमनोहरम् ॥२८ शरत्पार्वणचन्द्रास्यं रत्न।लंकारभूषितम् । रत्नकुण्डलयुग्माभ्यां गण्डस्थलविराजितम् ॥२९ त्वं ब्रह्म परमंधामं निरीहोनिरहंकृतिः। निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयम् ॥३० साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः । प्रकृतिः पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परम् ॥३१ सृष्टिस्थित्यन्तविषये येच देवास्त्रयः स्मृताः । तेत्वदंशाः सर्वबीजा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥३२ यस्यलोम्नाञ्च विवरेचाखिलंबिश्वमीश्वर। महाविराट्महाविष्गुस्त्वं तस्यजनकोविभो ।।३३ तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः। वेदेऽनिर्वचनीयस्टवं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥३४

वे मनमें ग्रनेक प्रकार के मनोरथ करती हुई गमन में अति उत्सुक पतिव्रताऐं परम धन्य हैं जोिक श्रीकृष्ण के दर्शन की उत्कण्ठा लिये हुए थीं ।।२६।। वहां जाकर उन सब ने बालकों के साथ बलराम धौर कृष्ण का दर्शन किया था वे दोनों भाई वट के मूल में बालकों के मध्य में जडुगण के मध्य में चन्दन की भाँति विराजमान थे ।।२७।। उनकी किशोर भ्रवस्था थी और श्याम वर्णा था वे पीत वस्त्र का परोबान किये हुए थे। परम सुन्दर उनका स्वरूप था। मन्द मुस्कान से युक्त—प्रति शान्त एवं मन को हरगा करने वाला रात्राकान्त का दर्शन उन्होंने किया था जिनका मुख शरत्र्रिमा के चन्द्र के तुल्य था तथा रत्नालङ्कारों से भूषित थे। उनके रत्नों के कुण्डल गण्ड स्थल पर भूम रहे थे। ऐसे श्री कृष्णा का दर्शन विप्र पत्नियों ने करके उनसे कहा —।।२७-२६।। ब्राह्मिंगियों ने कहा-स्त्राप तो परम धाम साक्षात् ब्रह्म हैं। आप निरीह श्रोर निरहङ्कार युक्त हैं। श्राप निर्गु एा—निराकार हैं। आप श्रपनो हो इच्छा से इस समय सगुण-एवं साकार हो गये हैं। धाप साक्षिरूप-निलिस और निराकृति साक्षात् परमात्मा हैं। आप ही पुरुष और प्रकृति दोनों हैं। ग्राप उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि—स्थिति और उप-संहार के कार्यों में जो तीन वेद बताये गये हैं वे सब आपके ही अंग स्व इप हैं जो सब के बीज रूप ब्रह्मा-विष्णु और महेश्वर इन नामों वाले कहे जाते हैं ।।३०-३२।। हे विभी ! जिसके रोमों के विवरों में यह समस्त विश्व स्थित है। हे ईश्वर ! जो महा विराट् भ्रौर महा विष्णु है उसके भी जनक हैं।।३३।। आप तेजरूप और तेजस्वी हैं तथा ग्राप ज्ञान भ्रीर ज्ञानी दोनों हो हैं। आप ज्ञान परायए हैं। आपका निर्वचन वेदों में भी नहीं होता है । हे ईश्वर ! ग्रापकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है ? ॥३४॥

ताः पदाम्मोजपतिता दृष्ट्वा श्रीमधुसूदनः । वरं वृणुत कल्याणं भविता केत्युवाच ह ।।३५ श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वाविप्रपत्न्योमुदान्विताः । तम्चुर्वचनं भक्त्याभक्तिन स्रात्मकन्धराः ।।३६ वरं कृष्ण न गृह्णीमो नः स्पृहा स्वत्पदाम्बुजे । देहि स्वं दास्यमस्मम्यं दृढां भक्ति सुदुर्लभाम् ।।३७ पश्यामोऽनुक्षणं वक्त्रसरोजं तव केशव । अनुप्रहं कुरु विभो न यस्यामो गृहं पुना ।।३८ द्विजपत्नीवचः श्रुत्वा श्रीकृष्णः करुणानिधिः । ओमित्युक्तवा त्रिलोकेशस्तस्थौ बालकसंसदि ।।३९

नारायण ने कहा—इस प्रकार से स्तवन करती हुईं उन को प्रपत्ते चरण कमलों में गिरो हुईं विप्र पित्नयों को देखकर श्री मधुमूदन ने उनसे कहा—हे विप्र पित्नयों! तुम वरदान माँग लो तुम्हारा कल्याण होगा ।।३५।। श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर विप्र पित्नयाँ परम हिंदा होकर भिक्त के भाव से विनम् कन्यरा वाली होती हुईं श्री कृष्ण से बोलीं—।।३६।। द्विज पित्नयों ने कहा—हे कृष्ण ! हम कोई ग्रन्य वर नहीं चाहती हैं। हमारी तो ग्राप के चरण कमलों में ही स्पृहा है। ग्राप हमको ग्रपना दास्य यह प्रदान करिये ग्रीर हमको ग्रपनी परम दुर्लभ हक् भिक्त दीजिए।।३७।। हे केशव! हम यही चाहती हैं कि प्रतिक्षण ग्रापके मुख कमल का दर्शन करती रहें। हे विभो! आप हमारे उत्पर अनुग्रह करिये। ग्रब हम फिर उम ग्रपने मांसारिक बन्यन ग्रक्त घर में नहीं जायेंगी।।३८।। द्विज पित्नयों के ऐसे वचन का श्रवण कर करणा के सागर श्री कृष्ण ने ऐसा ही होगा—इस तरह स्वोकार कर लिया था ग्रीर वे तीनों लोकों के स्वामी वहाँ पर ही बालकों की संतद में स्थित हो गये थे।।३६।।

प्रदत्तं विप्रपत्नीभिर्मिष्टमन्तं सुबोपमम् । बालकान् भोजयित्वा तु स्वयञ्च बुभुजे विभु । ।।४० एतस्मिन्नन्तरे तत्र श तकुम्भं रथं परम् । दृश्युविप्रपत्न्यश्च पतन्तं गगनादहो ।।४१ रत्नदर्पणसंयुक्तं रत्नसारपरिच्छदम् । रत्नस्तम्भैनिबद्धञ्च सद्रत्नकलशोज्ज्वलम् ॥४२ इवेतचामरसंयुक्तं वह्निशुद्धांशुकान्वितम् । पारिजातप्रसूनानां मालाजालैर्विराजितम् ॥४३ शतचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम् । वेष्टितं पाषंदैर्दिव्यैर्वनमालाविभूषितैः ॥४४ अवरुद्धा रथात्त्णं ते प्रणम्य हरेः पदम् । रथस्यारोहणं कर्त्तृमूचुर्बाह्मणकामिनीः ॥४५ विप्रभायां हरिं नत्वा जग्मुर्गोलोकमीप्सितम् । बभूवुर्गोपिकाः सद्यस्त्यक्त्वा मानुषविग्रहान् ॥४६

वित्र पत्नियों के द्वारा दिया हुआ इष्ट ग्रन्न जोकि सुवा के समान परमोत्तम विभू ने स्वयं उसका उपभोग किया था और गोप बालकों को खिलाया था ।।४०।। इसी ग्रन्तर में विप्र पत्नियों ने एक परम सुन्दर सुवर्ण का रथ ग्राकाश से नीचे उतरता हुया देखा था ॥४१॥ वह रथ रत्नों ग्रीर दर्गेणों से युक्त था तथा उसका परिच्छद भी उत्तम रत्नों का था। उसमें रत्नों के स्तम्भ निबद्ध थे तथा रत्नों के कलशों से वह परम शोभा समन्वित था। उस रथ में इवेत चनर संलग्न थे धौर विह्न के समान शुद्ध वररा से युक्त था। चारों ओर उसके पारिजात के पूष्पों की मालाएं लटक रहीं थीं ।।४२-४३।। सौ चक्रों से वह रथ युक्त था। मनो-वेग वाला-मनोहर-वनमाली दिव्य पार्षदों से वेष्टित था ॥४४॥ वे पार्षद शीघ्र ही रथ से नीचे उतर पड़े थे और उन्होंने हिर को प्रणाम किया था। इसके ग्रनन्तर उन्होंने विप्र पत्नियों से रथ पर ग्रारोहण करने की प्रार्थना की थो।।४५।। वे विप्र भायिए हिर को प्रसाम करके ग्रभी-प्सित गोलोक में चली गईं थीं। उन्होंने तुरन्त ही ग्रपने मानषीय शरीर का त्याग कर दिया और फिर वे गोलोक घाम की दिव्य गोपिकाएें होगई' थीं ॥४६॥

६६--कालीयदमनाख्यानम्

एकदा बालकैः सार्घं बलदेवं विना हरिः । जगाम यमुनातीरं यत्र कालीयमन्दिरम् ॥१ परिपक्वफलं भुक्त् वा यमुनातीरजे वने ।
स्वेच्छामयस्तृद्परीतः पपौ च निर्मलं जलम् ॥२
गोकुलं चारयामास शिशुभिः सह कानने ।
विजहार च तः साधं स्थापयामास गुोकुलम् ॥३
क्रींडानिमग्निचत्तोऽयं बालकाश्च मुदान्विताः ।
भुक्त्वा नवतृगां गावो विषतोयं पपुर्मुं ने ॥४
विषाक्तञ्च जलं पीत्वा दारुणान्तकचेश्चया ।
ज्वालाभिः कालकृटानां सद्यः प्राणांश्च तत्यजुः ॥५
दृष्ट्वा मृतं गोसमूहं गोपाश्चिन्ताकुला भिया ।
विषण्णवदनाः सर्वे तमूचुर्मधुसूदनम् ॥६
ज्ञात्वा सर्वे जगन्नाथो जीवयामास गोकुलम् ।
उत्तस्थुस्तत्क्षणं गावो दहशुः श्रीहरेर्मुं खम् ॥७

इस ग्रध्याय में कालीय दमन के ग्राख्यान का निरूपए। किया जाता है। नारायण ने कहा-एक बार धी हरि बल्देव के बिना ही ग्रन्य गोप बालकों को साथ में लेकर यमुना के तट पर जा निकले थे जहाँ पर कालीय का मन्दिर था ।।१।। वहाँ पर यमुना के तट पर वन में परिपक्व फलों को सब ने भक्षण किया था भीर पिपासा से पीड़ित होने पर स्वेच्छा से परिपूर्ण होकर निर्मल जल का पान किया था ।।२।। उस बन में बालकों के माथ गीयों को चराया था। इसके धनन्तर गी-समूह की वहाँ पर सस्थित करा कर उन बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे थे ।।३।। यह हरि तो अपनी कीड़ा में निमन्न चित्त वाले थे और अन्य सभी बालक भी हर्ष से समन्वित होरहे थे। हे मुने ! उस समय में गौग्रों ने नवीन तृगा खाकर वह विषेता जल पी लिया था।।४।। उस विषाक्त जल को पीकर उनकी बड़ी दारुए अन्त करने वाली चेष्टा हो गई थी श्रीर कालकूट विष की ज्वालायों से उन गौथों ने तुरन्त ही ग्रपने प्राणों को त्याग दिया था ॥ प्रा उस मौन्नों के समूह को मृत देख कर समस्त गोपों के बालक भय से बहुत ही चिन्तित हो गये थे। विषाद से परिपूर्ण मुख वाले सब गोप बालक कृष्ण से कहने लगे ।।६।। नगत् के स्वामी श्रीकृष्ण ने यह सब

वृत्तान्त जान कर उन सभी गौधों को जीवित कर दिया था। गौऐं उसी समय उठ खड़ी हुईं ग्रौर उन्होंने श्रीकृष्ण के मुख का दर्शन किया था।। ।।।

कृष्णः कदम्बमारुद्य यमुनातीरनीरजम् ।
पपात सर्पभवने नागमध्ये नराकृतिः ॥ ८
शतहस्तप्रमाणञ्च जलोत्थानं बभूव ह ।
बाला हर्षं विषादञ्च मे निरे तत्र नारद ॥ ९
सर्पो नराकृति दृष्ठा कालियः क्रोधिवह्वलः ।
जग्राह श्रीहरि तूर्णं तप्तलोहं यथा नरः ॥ १०
दग्धन ण्ठोदरो नागश्चोद्धिग्नो ब्रह्मतेजसा ।
प्राणा यान्त्येवमुक्त्वा च चकारोद्धमनंपुनः ॥ ११
भग्नदन्तो रक्तमुखः कृष्णवज्ञाङ्ग चर्वणात् ।
रक्तवक्त्रस्य भगवानुत्तस्यौ मस्तकोपरि ॥ १२
नागो विश्वम्भराक्षान्तः स प्राणांस्त्यक्त मुद्यतः ।
चकार रक्तोद्धमनं पपात मूर्ण्डितोमुने ॥ १३
दृष्ट्वा तं मूर्ण्डितं नागा रुरुदुः प्रभविह्वलाः ।
केचित्पलायिता भीताः केचित् प्रविविद्युर्धिललम् ॥ १४

कृष्ण उसी समय यमुना के तट पर जल में खड़े हुए एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गये थे और नर की श्राकृति वाले वह उस वृक्ष से उस कालीय दह में नागों के मध्य में सपों के घर में कूद पड़े थे।।।।। उस समय श्रीकृष्ण के कूदने पर वहाँ यमुना का जल एक सौ हाथ तक ऊंचा उछाल मारकर उठ गया था। है नारद! उस क्षण में जो बालक वहाँ थे उन्हें उस क्रीड़ा को देखकर हर्ष और विषाद दोनों ही हुए थे।।।।। वहाँ पर समागत एक नर के श्राकार वाले व्यक्ति को देख कर कालिय सप् को बड़ा भारी क्रोब हुश्रा था। उसने शीघ्र ही श्रीहरि को पकड़ लिया था जैसे कोई मनुष्य तपे हुए लौह को पकड़ लिया करता है।।१०।। श्रीकृष्ण के पकड़ने से कालिय नाग के दांत भग्न होगये थे—मुँह से रुध्रिर आने लगा —उसका कण्ठ और उदर दग्व होगया था वह नाग ब्रह्म तेज से

उद्विग्न होगया था—उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके प्राण् निकल कर जारहे हैं ग्रतः उसने तुरन्त श्रीकृप्ण को छोड़ दिया था। किर उसने वमन किया था। कृष्ण के वज्र के समान अङ्ग के चर्यण करने से उसके मुँह से खून बहने लगा था। उसी समय भगवान् उठकर उसके मस्तक पर खड़े हो गये थे।।११-९२।। विश्वम्भर से आक्रान्त होने पर उम कालिय नाग ने अपने प्राणों के त्याग देने की तैयारी कर ली थी। हे मुने ! वह बराबर रक्त का वमन करने लगा श्रीर मूच्छित होकर भूमि तल पर गिर गया था।।१३।। उस स्वामी कालिय नाग को वेहोश देखकर अन्य नाग प्रेम से विह्वल होकर रुद्ध विलों में प्रविष्ट होगये थे।।१४।।

मरणाभिमुखं कान्तः दृष्ट्वा सा सुरसा सती। नागिनीभिः सह प्रेम्णा हरोद पुरतो हरेः ॥१५ पुटाञ्जलियुता तूर्णं प्रणम्य श्रीहरिं भिया। धृत्वा पादारिवन्दे च तम्वाच भियाकुला ॥१६ हें जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद। पतिः प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥१७ अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ! न कुरु वधमनन्तप्रेमसिन्धौ ! सुबन्धो ! । अखिलभुवनबन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धो ! पतिमिह कुरु दान मे विधातुर्विधातः ॥१८ त्रिनयनविधिशेषाः षण्मुखरचास्यसङ्घः। स्तवनविषयजाडचाः स्तोतुमीशा न वाणी ॥१९ न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देत्राः। स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तवैव ॥२० कुमितरहमिवजा योषितां क्वाधमा वा। क्व भुवनगतिरीशश्चक्षुषो गोचरोऽपि ॥२१ विधिहरिहरशेषैः स्तूयमानश्च यस्त्व मतनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि तं त्वाम् ॥२२

सती सुरसा ने अपने स्वामी को मरने वाला देखकर नागिनियों के साथ हरि के सामने प्रेम से रुदन करना ग्रारम्भ कर दिया था।।१४।। वह हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम करने लगी ग्रीर अपने ग्रापको उसने भय से आकुल होते हुए हरि के चरणों में रख कर उनसे कहने लगी ।।१६।। सूरसा ने कहा-हे जगत् के कान्त ! हे मानद ! आप मुके मेरा स्वामी भीर मान दीजिए। स्त्रियों का पति ही एक प्राणों से भी मधिक त्रिय होता है। उससे अधिक उनका अन्य कोई बन्धु नहीं होता है।।१७।। हे सुरश्रे हों के स्वामी ! हे ग्रनन्त प्रेम के सागर ! हे सुबन्धो ! यह कालिय नाग मेरे प्राणों का नाथ है। ग्राप इसका वध न करें। आप तो समस्त भुवन के बन्धु हैं और राधिका के प्रेम के सागर हैं। ग्राप विधाता के भी विधाता हैं। आप कृपा कर मेरे पतिदेव का दान कर देवें।।१८।। आपका स्तवन कौन कर सकता है। शिव-ब्रह्मा-शेष-षण्मुख भी अपने बहुत से मुखों के द्वारा ग्रापकी स्तुति करने में जड़ ही रहते हैं तथा सरस्वती भी असमर्थ होती है ।।१६।। सम्पूर्ण वेद या अन्य देवगए। आपके स्तवन करने में अशक्त होते हैं केवल कतिपय सन्त ही आपकी स्तुति कर सकते हैं ।।२०।। मैं तो दुष्ट बुद्धि वाली हूँ —अविज्ञ हूँ ग्रौर स्त्रियों में मैं अधम हूँ। कहाँ तो मैं ऐसी अधमा हूँ ग्रीर ग्राप भुवनगति ईश्वर कहाँ जिनका कि आज मुक्ते साक्षात् दर्शन हो रहा है ॥२१॥ जो आप विधि—हिर भीर हर तथा शेष आदि के द्वारा स्तूयमान हैं ऐसे प्रतनु मनुज ईश्वर प्रापकी मैं स्तृति करना चाहती है ॥२२॥

इत्येवं स्तवनं कृत्वा भक्तिन म्रात्मकन्धरा।
विधृत्य चरणाम्भोजं तस्यो नागेशवल्लभा।।२३
उत्तिष्ठोऽत्तिष्ठ नागेशि वरं वृग्णु भयं त्यज ।
गृहाण कान्तं हे मातमंद्वराद गरामरम्।।
कालिन्दी ह्रदमुत्मृज्य स्वकीयं भवनं क्रज ॥२४
भन्नी स्वगोष्ठ्या सार्द्ध ञ्च गच्छ वत्से त्वमीप्सितम्।
सद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम।।२५

त्वत् प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशयः।
मत्पादपद्मचिह्नं न श्रुङ्स्त्वत्पितं शुभे।।२६
कृत्वा च स्तवनं भक्त्या प्रणमिष्यति मत्पदम्।
त्यज त्वं गरुड़ाद्भीति शीघ्रं रमणकं व्रजः।
ह्रदान्निर्गच्छ वत्से त्वं वरं वृग्गु यथेष्सितम्।।२७
वरं दास्प्रसिचेन्मह्यं वरदेश्वर हे पितः।
त्वत्पादाङ्जे दृढ़ांभक्तिं निश्चलांदातुमहंसि।।२८
मन्मनस्त्वत्पदाम्भोजे भ्रमतु भ्रमरो यथा।
तव स्मृतेविस्मृतिर्मे कद्दापि न भविष्यति।।२६

इस प्रकार से स्तवन करके भक्ति से विनम्न कन्वरा वाली नागेश की प्रेयसी श्रीकृष्ण के चरण कमलों को ग्रहण कर स्थित हो गई थी ।।२३॥ उस समय श्रीकृष्ण ने कहा—हे नागेशि ! उठ जाग्रो और मुकसे वरदान माँग लो-अब भय का त्याग कर दो । हे माता ! मेरे वरदान से तुम अपने स्वामी को अजर एवं अमर ग्रहण करो। ग्रब तुम इस यमुना के हद का त्याग करके अपने हो भवन में जाकर रहो।।२४।। हे वत्से ! तुम स्वयं श्रपनी गोधी श्रौर स्वामी के साथ अपने ही इच्छित स्थान पर चली जाओ। हे नागेशि ! आज से लेकर तुम मेरी कन्या हो गई हो ।।२४।। तुम्हारा यह प्राणाधिक भी जानता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ग्रब मेरे चरणों के चिह्न मस्तक पर रहने से हे शुभे ! गरुड़ तुम्हारे पति से कुछ भी न कहेगा ।।२६।। गरुड अब मेरे चरणों के चिह्नों को प्रणाम कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति किया करेगा। भ्रत: तुम अब गरुड़ का भय त्याग कर शीघ्र ही रमण्क द्वीप में चले जाओ। वत्से ! तुम ह्रद से निकल कर चली जा-वरदान माँग लो ग्रीर यथेप्सित वर प्राप्त कर लो ।।२७।। सुरसा ने कहा—हे पिता ! हे वरदेश्वर ! यदि आप मुक्ते वरदान देना चाहते हैं तो आप अपने चरणों में हढ़ एवं निश्चल भिनत का वर देने के योग्य हैं।।२८।। मैं यही चाहती हूं कि मेरा मन श्रापके चरण कमलों में एक भ्रमर की भाँति ही सर्वदा मेंडराता रहा करे। आपकी स्मृति कभी भी मेरे मन से विस्मृत न होवे ॥२६॥

विज्ञाय सुचिरं बाला नोत्तस्थौ तज्जलाद्धरिः।
चक्कु विषाद मोहाच्च रुरुदुर्यमुनातटे ॥३०
स्ववक्षो घातनञ्चक्कुः केचिद्धालाः शुचाकुलाः।
केचिन्निपत्य भूमौ च मूच्छां प्रापुर्हारं विना ॥३१
ह्रदं प्रवेष्टुं केचिच्च विरहेण समुद्यताः।
केचिद्गोपालबालाश्च चक्कुश्च तन्निवारणम् ॥३२
कृत्वा विलापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यताः।
तेषां केचिज्ज्ञानवन्तो रक्षाञ्चक्कुः प्रयत्नतः ॥३३
एतस्मिन्नन्तरे केचिद् बालका नन्दपन्निधिम् ।
संप्रापुरतिलोलाश्च रुदन्तः शोकविह्वलाः ॥३४
प्रवृत्तिमूचुस्तं शीघ्रं यशोदां मूलतो बलम् ।
गोपान्गोपालिकाश्चैवरक्तपंकजलोचनाः ॥३५
त्वावार्त्ताञ्च ते सर्वेशीघ्रं जग्मुः शुचान्विताः।
कलिन्दनन्दिनीतीरं रुरुदुर्बालकैर्युताः ॥३६

इधर बालकों ने देखा कि बहुत समय हो गया है श्रौर हिर यमुना के जल से नहीं उठकर निकले हैं। तब तो मोह से वे सब बड़ा विषाद करके यमुना के तट पर रोने लगे थे।।३०।। कुछ बालक तो वहाँ पर जिन्ता से बेचैन होकर अपने वक्ष:स्थल का घात करने लगे थे और कुछ गोप बालक हिर के बिना भूमि पर गिर कर मूछित हो गये थे।।३१।। कुछ हिर के वियोग से उस हद में ही प्रवेश करके मरने को उद्यत हो गये थे श्रौर कुछ गोप बालक उनका निवारण कर रहे थे। कुछ गोपाल बालक विलाप करके अपने प्राणों का ही त्याग हिर के श्रभाव में करने को समुद्यत हो गये थे। उनमें कुछ ज्ञान वाले भी बालक थे जो उन सब की रक्षा सममा बुमा कर कर रहे थे।।३२-३३।। इसी अन्तर में कुछ बालक जो अत्यन्त चंचल प्रकृति वाले थे शोक से विह्वल होकर रदन करते हुए नन्द के समीप में पहुँच गये थे।।३४।। उन बालकों ने नन्द— यशोदा और बलराम से श्रादि से लेकर सारा वृत्तान्त कह दिया था। यह वृत्तान्त अन्य सभी गोपों श्रौर गोपालिकाओं से भी उन्होंने कह दिया

था। इस दुर्श्चिरित वृतान्त को सुन कर वे सभी लाल कमल के तुल्य नेत्रों बाले-श्लोक में निमन्त होकर सीघ्र ही वहाँ गये थे और कालिन्दी के तट पर आकर सब उन बालकों के साथ रूदन करने लगे 11३५-३६11

गत्वासम्मीलिताः सर्वे रुरुद्धः शोकपूर्विच्छताः । हृदं विशन्तीमम्बातां केविच्चक्रुनिवारणम् ।। हृदं विशन्तीं तां राघां वारयामास काश्चन् । मूच्छिञ्च प्रापसाशोकान्मृतेवच सरित्तटे ॥३७ विलप्यादिभृष्यं नन्दो मूच्छीं प्राप पुनः पुनः । भूयोऽपि रोदनं कृत्वा भूयो मूच्छीमवाप ह ॥३० विलपन्तं भृशं नन्दं यशोदां शोककिषताम् । गोपांश्च गोपिकाश्च व राधिकामितमूच्छिताम् ॥३९ रुदतो बालकान् सर्वान् बालिकाश्च शुचान्विताः । सर्वाश्च बोधयामास बलश्च ज्ञानिनां वरः ॥४०

वहाँ उस समय सभी सिक्मिलित हो गये थे और सब महान् शोक से मूर्निछत होकर हाहाकार कर रहे थे। माता यशोदा शोकाकुल होकर उस ह्रद में प्रवेश कर रही थी उस समय कुछ लोगों ने उसका निवारण किया था। राधा भी उस यमुना के ह्रद में प्रवेश करना चाहती थी, उसको भी कुछ गोपियों ने रोक दिया था किन्तु वह शोक के कारण वहीं यमुना तट पर एक मृत की भाँति मूर्छा को प्राप्त हो गई थी।।३७॥ अत्यन्त विलाप करके नन्द बार २ मूर्च्छत हो प्राप्त होते थे। होश करके फिर बह रुदन करते थे और पुन: मूर्च्छत हो जाते थे।।३८॥ ग्रत्यन्त विलाप करने वाले नन्द को-महान् शोक से कशित यशोदा को-गोपों को-गोपिकाओं को-ग्रत्यन्त मूर्च्छत राधिका को-रोते हुए बालकों को ग्रीर जिन्ता मन्त्र बालकाओं को सबको ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ बलराम ने प्रवोधन कराया था।।३६-४०॥

गोपा गोपालिका बालाःसर्वेश्वगुतमद्वचः । हे नन्द ज्ञानिनां श्रोष्ठगर्गवावयस्मृतिकुरु ।।४१ जगद्विभर्तुः शेषस्य सहर्तुः शङ्करस्य च ।

विघातुः संविधातुश्च मृवि कस्मात्पराजयः ॥४२ परमागुः परो व्यूहः स्थूलात् स्थूलः परात्परः । विद्यमानोऽप्यविदृश्यः संयोगो योगिनामि ॥४३ दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एव च। अपि सर्वेश्वरो बाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुटम् ॥४४ एतस्मिन्नन्तरे कृष्णमुत्पतन्तं जलानमुने । दहशुस्तं सुप्रसन्ना व्रजाश्च व्रजयोषितः ॥४५ शरत्पार्वणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम् । अस्तिग्धवस्त्रमस्तिग्धमलुप्तचन्दनाञ्जनम् ॥४६ सर्वाभरणसंयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा। मयूरिपच्छचूडँ अच व शीवदनमच्युतम् ॥४७ यशोदा बालकं ह्या कृत्वा वक्षसि संस्मृता । चुचुम्ब वदनाम्भोजं प्रसन्नवदनेक्षणा ॥४८ कोड़े चकार नन्दश्च बलक्च रोहिणी मुदा। निमेषरहिताः सर्वे दहशुः श्रीमुखं हरेः ॥ ४९ प्रोमान्धा बालका सर्वे चक्कुरालिङ्गन हरे:। पपुश्रक्ष अकोरैश्च मुखचन्द्रञ्च गौपिका ॥५०

थी बलदेव ने कहा—हे गोपो ! हे गोप बालिकाग्रो ! हे बालाग्रो ! आष सभी लोग मेरे वचन का थवए। करो । हे नन्द ! ग्राप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं । ग्राप गर्ग मुनि के वाक्य को याद करो ।।४९।। इस समस्त जगत् के भरए। करने वाले का—शेष का संहार करने वाले शङ्कर का और ब्रह्मा का जो विधाता है उसका इस भूतल में कभी कहीं भी पराजय किसी से हो सकता है ? ग्रर्थात् उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं है ।।४२।। यह परमाराष्ट्र से भी पर व्यूह है और स्थूल से भी अधिक स्थूल है—पर से भी पर है । यह विद्यमान भी अविदृश्य है और योगियों का भी संयोग है। दिशाग्रों का समाहार नहीं है ग्रीर ग्राकाश हो स्पर्श करने के योग्य नहीं है । समस्त श्रुतियों ने यही स्पष्ट कहा है कि सर्वेश्वर भी बाध्य होता है ।।४३-४४।। हे मुने ! बलराम इस प्रकार से सबको समका

ही रहे थे कि इसी बीच में जल से ऊपर को ग्राते हुए कृष्ण को सबने देखा था उस समय सब बज की नारियाँ ग्रौर ग्रन्य वज निवामी बहुत प्रसन्न हुए थे। १४५।। शरत्काल पार्वए। चन्द्र के समान मुख चाले—मन्द स्मित से युक्त—सुमनोहर—स्निग्यता शून्य बस्त्रों चाले—स्वयं भी स्निग्यता से रहित—ग्रनुस चन्दन ग्रौर अञ्जन वाले—समस्त ग्राभरणों से समन्वित—मोर की पंख मस्तक में घारण करने वाले—मुख में चंशी को खगाये हुए तथा बह्यतेज से जाज्वल्यमान अच्युत बालक श्रीकृष्ण को देख कर यशोदा ने लपक कर ले लिया ग्रौर अपने वक्ष:स्थल से लगा लिया था। प्रसन्न मुख और नेत्रों वाली यशोदा ने श्रीकृष्ण के मुख कमल का जुम्बन किया था। १४६-४८।। इसके ग्रनन्तर नन्द—बलराम और रोहिणी ने बड़ी ही प्रसन्नता से श्रीकृष्ण को ग्रपनी २ गोद में लेकर स्नेहालिङ्गन किया था। सबने इकटक होकर हिर के श्रीमुख को देखा था। ॥४६।। समस्त बालक प्रेम से अन्य होकर हिर का ग्रालिङ्गन कर रहे थे। गोपि-काग्रों ने ग्रपनी चश्रुष्टणी चकोरों के द्वारा श्रीकृष्ण के मुख रूपी चन्द्रमा का पान किया था।। १०३।

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम् । दावाग्निर्वेष्टयामास तैः सर्वेः सहयोकुलम् ॥५१ द्रष्ट्रा भैलप्रमाणाग्नि परितः काननान्तरे । प्रणाशं मेनिरे सर्वे भयमापुर्व सङ्कटे ॥५२ श्रीकृष्णं तुष्टु बुः सर्वे सम्पुष्टाञ्जलयो बजाः । बालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभक्तिन स्नारमकन्धराः ॥५३ यथा संरक्षितं ब्रह्मन् सर्वापत्स्वेव नः कुलम् । तथा रक्षां कुरु पुनर्दाबाग्नेमधुसूदन ॥५४ स्वमिष्टदेवतास्माकं त्वमेव कुलदेवता । स्रष्टा पाता च सहर्त्ता जगताञ्च जगत्पते ।:५५ अभयं देहि गोविन्दं विद्वसंहरणं कुरु । वयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः श्वरणागतान् ॥५६ इसी ग्रन्तर में वहाँ सहसा दूसरे कानन को दावाग्नि ने वेष्टित कर लिया था उसमें गोधन के सहित वे सभी थे ।।५१।। उस समय काननात्तर में चारों ओर से शैल के प्रमारा के तुल्य ग्रग्नि को देख कर सबने अपना पूरा प्रणाश समफ लिया था ग्रौर उस सङ्कट में सभी भय को प्राप्त हो गये थे ।।५२।। समस्त व्रजवासीगरा सम्पुटाञ्जलि से युक्त होकर कृष्ण का स्तवन करने लगे। सम्पूर्ण वालक—गोपीगरा उस समय सन्त्रस्त होकर भितत से दिनम्न कन्यरा वाले हो गये थे ।।५३।। बालाग्रों ने कहा हे ब्रह्मन् ! आपने ग्रब तक जो भी व्रज में ग्रापत्तियाँ ग्राई थी उनसे हमारे समस्त कुल की रक्षा की थी। हे मधुसूदन ! ग्रब यह दावाग्नि की महान् ग्रापत्ति शिर पर ग्रा गई है इससे फिर हमारी रक्षा करो ।।५४।। ग्रापति शिर पर ग्रा गई है इससे फिर हमारी रक्षा करो ।।१४।। ग्रापति शिर पर ग्रा गई है इससे फिर हमारी रक्षा करो ।।१४।। ग्रापति शिर पर ग्रा गई है इससे फिर हमारी रक्षा करो ।।१४।। ग्रापति शिर गर ग्रा गई है इससे फिर हमारी रक्षा करो ।।१४।। ग्रापति श्राप तो जगतों के मृजन करने वाले—पालक ग्रौर संहार करने वाले हैं ।।५५।। हे गोविन्द ! हम सबको इस समय ग्रम्य का दान करो और विह्न का सहार करो । हम सब आपके शरण में आये हैं। शरण में आये हैं। शरण में आये हैं। शरणा में शरणा में आये हैं। शरणा में शरणा में आये हैं। शरणा में आये हैं।

इत्येवमुक्त्वाते सर्वे तस्थुध्यात्वापदाम्बुजम् । दूरीभूतस्तुदावाग्निः श्रीकृष्णामृतदृष्टितः ॥५७ दूरीभूते च दावाग्नौ ननृतुस्ते मुदान्विताः । सर्वापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः ॥५६ दावाग्निभक्षणं कृत्वा तैः साद्धं श्रृणु नारद । जगाम श्रीहरिर्गेहं कुवेरभवनोपमम् ॥५९ बाह्यणेभ्यो धनं नन्दः परिपूर्णंददौ मुदा । भोजनं कारयामास ज्ञातिवर्गाश्रवान्धवान् ॥६० नानाविधं मङ्गलञ्च हरेनीमानुकीर्त्तनम् । वेदांश्र पाठयामास विप्रद्वारा मुदान्वितः ॥६१ एवं मुमुदिरे सर्वे वृन्दारण्ये गृहे गृहे । श्रीकृष्णचरणाम्भोजध्यानं कतानमानसाः ॥६२

इत्येवं कथितं सर्वं हरेश्चरितमङ्गलम् । कलिकिल्विषकाष्टानां दहने दहनोपमम् ॥६३

इस प्रकार से श्रीहरि की प्रार्थना करके वे सब उनके चरण कमल का ध्यान करके वहाँ स्थित हो गये थे। श्रीकृष्ण की ग्रमृत दृष्टि के प्रभाव से वह दावाग्नि दूर हो गई थी ।। ५७।। जब सबने देखा कि वह दावाग्नि दूर हट गई है तो सब आनन्दातिरेक से नृत्य करने लगे और कहने लगे कि हरि के स्मरण मात्र से ही समस्त श्रापतियाँ नष्ट हो जाया करती हैं बाएदा। श्रीनारायगा ने कहा-हे नारद ! आप श्रवण करों कि हरि ने उस दावाग्नि से समस्त जाज निवासियों को छुटकारा दिला कर फिर वह उन्हीं के साथ कुचेर के भवन के समान समृद्ध अपने घर में चले गये थे बाप्रहा। वहाँ पर पहुँच कर नन्द ने परम हर्ष से ब्राह्मणों को परिपूर्ण धन का दान दिया था । ज्ञाति वर्ग को जनों को और वन्धु बाग्धवों को भोजन कराया था ।।६०।। नन्द ने वहाँ ग्रनेक प्रकार के सङ्गल कर्म-हिर के नामों का संकीर्त न-वेदों का ब्राह्मणों के द्वारा पाठन यह सभी हर्ष के साथ कराया था ।।६१।। इस तरह से वृन्दारण्य में घर-घर में सब प्रति ग्रानन्द से समन्वित हो गये थे। सब लोग श्रीकृष्ण के चरण कमल के ध्यान में एक तन मन वाले होकर बज में निवास करते थे ॥६२॥ इस प्रकार से यह परम मङ्गल हरि का चरित कह दिया है। यह हरि का चरित कलियुग के पाप रूपी काशों के दहन करने में साक्षात् अग्नि के ही समान है 11६३4

७० -- ब्रह्मणा गोवत्सादि हरणम्

एकदा बालकैः सार्धं बलेन सह माधवः।
भुक्तवा पीत्वानुलिप्तश्च वृन्दारण्यं जगाम ह ॥१
क्रीड़ाञ्चकार भगवान् कौतुकेन च तैः सह।
क्रीड़ानिमग्नचित्तानां दूरं तद् गोकुलं ययौ ॥२
तस्य प्रभावं विज्ञातुं विधाता जगताम्पतिः।
जहार गाइच सर्वाइच वत्साइच बालकानिप ॥३

विज्ञाय तदिभित्रायं सर्वज्ञः सर्वकारकः ।
पुनस्वकार तत्सर्वं योगोन्द्रो योगमायया ॥४
जगाम श्रीहरिर्गेहं चारियत्वा च गोकुलम् ।
बलेन बालकेः सार्घं क्रीड़ाकौतुकमानसः ॥५
एवं चकार भगवान् वषमेकञ्च प्रत्यहम् ।
यसुनागमनं गोभिर्वं लेन सह बालकैः ॥६
ब्रह्मा प्रभावं विज्ञाय लज्जानम्रात्मकन्धरः ।
आजगाम हरेः स्थानं भाण्डीरवटमूलके ॥७

इस अध्याय में ब्रह्मा के द्वारा गो वत्तों के हरएं। के आस्थान का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा-एक बार माथव बालकों के तथा बलराम के साथ खा-पीकर धीर अनुलित होकर वृन्दारण्य में गये थे ।।१।। वहाँ पर भगवान् ने कौतुक के साथ बालकों को साथ लेकर क्रीड़ा की थी। जब सभी कीड़ा में निमन्न चित्त वाले हो गये थे तो गौप्रों और वत्सों का समुदाय चरते २ दूर चला गया था 11२11 जगतों के पति विवाता ने उसका प्रभाव जानने के लिये सम्पूर्ण गीओं को-वत्सों को धीर छोटे२ बालकों को भी हरए। कर लिया था ।।३॥ सर्वज्ञ और सभी कुछ करने वाले योगीन्द्र श्रीकृष्ण ने उस ब्रह्मा का अभिप्राय समक कर अपनी योग की माया के द्वारा उन सभी को फिर बना दिया था ।।४।। कीड़ा के कौतुक को रवने वाले मन से युक्त श्रीहरि बल और बालकों के साथ समस्त गौओं के समूह को चराकर गृह में चच्चे गये थे ।।१।। इस प्रकार से पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन भगवान् ने किया था कि प्रतिदिन यमुना पर गमन गौओं - बलराम और बालकों के साथ होता था ।।६।। ब्रह्मा ने प्रभाव को जान लिया था और लज्जा से विनम्न कन्धरा वाला होकर वहाँ भाण्डीर वन के वट के मूल में हरि के समीप वह शाया था।।७।।

ददर्शं कृष्णं तत्रं व गोपालगणवेष्टितम् । यथा पार्वणचन्द्रञ्च विभान्तं भगणैः सह ॥ प्र रत्नसिहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मितं मुदा । पीतवस्त्रपरीधानं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ ९ एवंभूतं प्रभुं हष्ट्वा प्रणनामातिविस्मितः ।
दश्चाँ दश्मेशिक्यं तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥१०
यद् हष्टं हृदयाम्भोजे तद्रूपं वहिरेव च ।
या मूर्तिः पुरतो हष्टा सा पश्चात्परितस्ततः ॥११
तत्र वृन्दावने सर्वं हष्ट् वा कृष्णसमं मुने ।
ध्यायं ध्यायञ्च तद्रूपं तत्र तस्यौ जगद्गुरुः ॥१२
गावो वत्साश्च बालाश्च लता गुल्माश्च वीरुधः ।
सर्वं वृन्दावनं ब्रह्मा श्यामरूपं ददशं ह ॥१३
दृष्ट् वैवं परमाश्चय्यं पुनर्ध्यानञ्चकार ह ।
ददर्श त्रिजगद् ब्रह्मा नान्यत् कृष्णं विना मुने ॥१४

वहाँ पर उस ब्रह्मा ने गोपालगण से वेष्टित श्रीहरि का दर्शन किया था जिस तरह पूर्णिमा का पूर्ण चन्द्र अन्य नक्षत्रों के साथ विभा से युक्त विराजमान हो श्रीकृष्ण उस समय रत्नों के मिहासन पर विराजमान थे। इवं से हास्य युक्त थे और स्मित सहित उनका मुख कमल था। पीता-म्बर पहिने हुए ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान थे।। ८-६।। इस प्रकार के प्रभू का दर्शन करके चहा। अत्यन्त विस्मय युक्त होकर वहाँ उपस्थित हुआ श्रीर हरि को प्रणाम किया था। उस सर्वेश्वर प्रभुको बार२ देख२ कर पुन:-पुन: ब्रह्मा ने उनको प्रगाम किया था ॥१०॥ जो उसने अपने हृदय कमल में ध्यान के द्वारा हरि का रूप देखा था वही रूप दाहिर भी देखा था। जो मूर्ति सामने देखी थी वहीं पीछे ग्रौर सब ओर देखी गई शी ।।११।। हे मुने ! वहाँ वृन्दावन में सब कृष्ण के ही समान देख कर उनके रूप का बार २ घ्यान करके जगत् का गुरु ब्रह्मा वहीं पर स्थित हो गया था ॥१२॥ ब्रह्मा ने गौऐं --- वत्स--- बाला-लता-गुल्म--- वीरुध सभी वृन्दावन को श्याम के ही स्वरूप वाला देखा था।।१३।। ब्रह्मा ने इस मौति परम ब्राश्चर्य को देख कर पुनः ध्यान किया था। हे मुने ! ब्रह्मा ने तीनों जगत् में कृष्ण के बिना ग्रन्य कुछ भी नहीं देखा था ।।१४।।

क्व कृष्णो जगतां नाथः वव वा मायाविभूतयः। सर्वे कृष्णमयं दृष्ट्रा किञ्चिन्निर्वक्तुमक्षमः॥१५ कि स्तौमि कि करोमीति मनसैव प्रमृद्धा च।
तत्र स्थित्वा जगद्वाता जग कर्नु समुद्यतः ॥१६
सुखं योगासनं कृत्वा बभूव सम्पुटाञ्जलिः।
पुलकाङ्कितसुर्वाङ्गः साश्च नेत्रोऽतिदीनवत् ॥१७
इड़ां सुषुम्नां मध्याञ्च पिङ्गलां निलनीन्धुराम्।
नाड़ीषट्कञ्च योगेन निबध्यचप्रयत्नतः ॥१८
म्लाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहृतम्।
विशुद्धं परमाज्ञाख्यं षट्चकञ्च निबध्य च ॥१९
ल घनं कारियत्वा च तं षट्चक कमाद्विधिः॥२०
ब्रह्मरन्ध्रं समानीय वायुपूर्णञ्चकार ह ॥२१
निबध्य वायुं मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्।
तं वायुं श्रमियत्वा च योजयामास मध्यया ॥२२

बह्मा ने सबको कुल्एामय देख कर बड़ा ही विस्मय हुया था श्रीक्ष्वह कुछ भी कहने में समर्थ न हो सका था। कहाँ तो कुल्एा सम्पूर्ण जगतों के नाथ हैं और कहाँ ये माया की विभूतियाँ हैं 11981। क्या में स्तवन करूँ श्रीर क्या कार्य करूं —इस प्रकार से मन में सोच करके वहाँ पर स्थित होते हुए जगत के धाता जप करने को सनुद्यत हो गये थे 11881। सुख पूर्वक योगासन लगा कर सम्नुट अञ्जल वाले हो गये। ब्रह्मा का सम्पूर्ण अङ्ग पुलकित हो गया था—नेत्रों में प्रश्न छलक उठे थे और श्रायमत दीन की भाँति उस समय ब्रह्मा की दशा हो गई थी 11891। ब्रह्मा न इडा-सुषुम्ना—संघ्या-पिङ्गला—निलनी—धुरा इन नाडियों के षट्क को योग के द्वारा प्रयत्न पूर्वक निबद्ध करके तथा मूलाधार—स्वाविष्ठान—मणिपूर—अनाहत —विशुद्ध श्रीर परमाजाख्य इम षट्चक को निबद्ध करके लंघन करा कर उस षट्चक को कम से ब्रह्मारस्थ में लाकर ब्रह्मा ने वायु से पूर्ण कर दिया था 1185—२१। मध्यान्ता वायु को निबद्ध करके हृदयाम्बुज में लाकर उस वायु को श्रीमत करा कर मध्या के साथ योजित कर दिया था 11821।

एवं कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा ।
जजाप परमं मन्त्रं तस्यैव च दशाक्षरम् ॥२३
मुहूत्तं क्च जपं कृत्वा ध्यायं ध्यायं पदाम्बुजम् ।
ददर्श हृदयाम्भोजे सर्वतेजोमयं मुने ॥२४
तत्तेजसोऽन्तरे रूपमतीव सुमनोहरम् ।
द्विभुजं मुरलीहस्तं भूषितं पीतवाससा ॥२५
श्रुतिमूलस्थलन्यस्तज्वलन्मकरकुण्डलम् ।
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम् ॥२६
यद् दृष्टं ब्रह्मारन्ध्रे च हृदि तद्बहिरेव च ।
दृष्ट्वा च परमाश्चर्यं तुष्टाव परमेश्वरम् ॥२७
यत् स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं हरिणैकाणवे मुने ।
तमीशं तेन विधिना भक्तिनम्नात्मकन्धरः ॥२८

इस प्रकार से करके निष्पन्द होकर जो पहिले हिर के द्वारा दिया गया था उसके ही दशाक्षर परम मन्त्र का ब्रह्मा ने जाप किया था ॥२३॥ हे मुने ! एक मुहूर्त तक जप करके और हिर के पदाम्बुज का ध्यान बारर करके ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में सर्व तेजोमय का दर्शन किया था ॥२४॥ उस तेज के अन्तर में अतीव मनोहर हिर का रूप था जिसकी दो भुजाए थीं—मुरली हाथ में लिये हुए था और पीतवर्ण के वस्त्र से भूषित था ॥२४॥ उस रूप वाले हिर के कानों के मूल स्थल में दीप्तमान् मकर के आकार वाले कुण्डल थे। मन्द हास्य से प्रसन्न मुख वाले थे। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने में अत्यन्त कातर स्वरूप वाले थे। ॥२६॥ जो यह परम सुन्दर स्वरूप हिर का ब्रह्मरन्ध्र में देखा था वही हृदय में देखा और वही बाहिर भी देखा था। इस समान स्वरूप को सर्वत्र देख कर ब्रह्मा को परम ग्राश्चर्य हुआ था। उस समय उसने हिर का स्तवन किया था।। उस सार उसने हिर का स्तवन किया था।। उस सार उसने हिर का स्तवन किया था।। उस सार उसने हिर का स्तवन किया था।। इस हिर ने दिया था उसी के द्वारा उसी विधि से भक्तिभाव से नम्न आत्म कन्धरा वाला होकर उस ईश्वर का ब्रह्मा ने स्तवन किया था।। २६॥

सर्वस्वरूपं सर्वेशं सर्वकारणकारणम् । सर्वानिवं चनीयं तं नमामि शिवरूपिणम् ॥२९ नवीनजलदाकारं श्यामसुन्दरविग्रहम्। स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निर्लिप्तं साक्षिरूपिणम् ॥३० स्वात्मारामं पूर्णकामं जगद्वचापि जगत्परम्। सर्वस्वरूपं सर्वेषां बीजरूपं सनातनम् ।।३१ सर्वाधारं सर्व वरं सर्व शक्तिसमन्वितम्। सर्वाराध्यं सर्व गुरुं सर्व मङ्गलकारणम् ॥३२ सर्वमन्त्रस्वरूपञ्च सर्वसम्पत्करं वरम्। शक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तौमिस्वेच्छामयं विभुम् ॥३३ शक्तीशं शक्तिबीजव्च शक्तिरूपधरं वरम्। संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासमन्वितम् ॥३४ पुण्यप्रदञ्च शुभदं शुभबीजं नमाम्यहम्। इत्येवं स्तवनं कृत्वा दत्त्वा गाश्च सबालकान् ॥३५ निपत्य दण्डवत् भूमौ रुरोद प्रणनाम च। ददर्श चक्षुरुन्मील्य विधाता जगतां मुने ॥३६ गते जगत्<mark>कारणे च ब्र</mark>ह्मलोके च ब्रह्मणि । श्रीकृष्णो बालकैः सार्धजगामस्वालयंविभुः ॥३७ गावो वत्सारच बालारच जग्मुर्वर्षान्तरे गृहम्। श्रीकृष्णमायया सर्वे मेनिरे ते दिनान्तरम् ॥३८

बह्मा ने कहा—हे प्रभो ! ग्राप सबका स्वरूप हैं श्रीर श्राप सबके ईश्वर भी हैं। ग्राप सबके कारणों के भी कारण हैं श्राप सभी के द्वारा निर्वचन करने के ग्रयोग्य हैं ऐसे शिव स्वरूप वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ ।।२६।। ग्राप नूतन मेघ के ग्राकार वाले हैं—आपका शरीर स्याम वर्ण का पर्म सुन्दर है। ग्राप समस्त जन्तुश्रों में स्थित रहने वाले हैं। आपका स्वरूप निर्लित है और आपका साक्षी स्वरूप है। ऐसे ग्रापको मैं प्रणाम करता हूँ ।।३०।। ग्राप अपनी ही ग्रात्मा में रमण करने वाले—पूर्ण काम—जगत में व्यापक श्रीर जगत से भी पर हैं। ग्राप सर्व स्वरूप—

सबके बीज रूप ग्रौर सनातन हैं ऐसे आपको मैं नमस्कार करता है ॥३१। आप सबके श्राधार हैं-सर्व शक्तियों से संयुत-सबके श्राराध्य-सबके गृह और सब मङ्गलों के कारए। हैं ॥३२॥ धाप समस्त मन्त्रों के स्वरूप वाले हैं -- समस्त सम्पत्तियों के करने वाले -- श्रेष्ठ-शक्ति से युक्त और अयुक्त हैं। ऐसे स्वेच्छामय विभु की मैं स्तुति करता हूँ ।।३३।। ग्राप शक्ति के स्वामी-शक्ति के बीज-शक्ति के रूप की धारए। करने वाले और इस अति घोर संसार रूपी सागर में श्राप शक्ति की नौका से समन्वित हैं। ऐसे प्रभू के ब्रागे भूमि में दण्ड की भाँति गिर कर ब्रह्मा ने प्रणाम किया था और रुदन करने लगा था। हे मुने ! जगतों के विधाता ने फिर चअुग्रों को उन्मीलित करके श्रीहरि का दर्शन किया था ।।३४-३६॥ नारायण ने कहा - जगत् के कारण ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में स्तवन करके चले जाने पर श्रीकृष्ण बालकों के साथ अपने ग्रालय में चले गये थे ।।३ ।।। गौऐं -वत्स और बालक भी सब एक वर्ष के पश्चात् अपने गृह को गये थे। श्रीकृष्ण की माया से उन्होंने दिन का अन्तर ही मान लिया था ॥३८॥ ७१ — इन्द्रयाग वर्णनम्

एकदानन्दयुक्तश्च नन्दगोपो व्रजे मुने । दुन्दुभि वादयामास शक्रयागकृतोद्यमः ॥१॥ दिधि क्षीरं घृतं तकं नवनीतं गुड़ं मधु । एतन्यादाय शक्रस्य पूजां कुवन्तिवति ब्रुवन् ॥२ ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बालकाः ।

बालिकाश्च द्विजा भूयो वैश्याः शूद्राश्च भक्तितः ।।३ इत्येव श्रावियत्वा च स्वयमेव मुदान्वितः ।

यष्टिमारोपयामास रम्यस्थाने सुविस्तृते ॥४ ददौ तत्र क्षौमवस्त्रं मालाजालं मनोहरम् । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमद्रवमेव च ॥५

स्नातः कृताह्निको भक्त्या घृत्वा घौते च वाससी । उवास स्वर्णपीठे च प्रक्षालितपदाम्बुजः ।।६ नानाप्रकारपात्रैश्च ब्राह्मणैश्च पुरोहितै:। गोपालैगोपिकाभिश्च बालाभिः सह बालकै:।।७

इस अध्याय में इन्द्र के याग का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा-हे मुने ! एक बार नन्द इन्द्र के याग के लिये उद्यम करने वाले वज में ग्रत्यन्त ग्रानन्द से युक्त होकर दुन्दुभि का वादन करा रहे थे।।१।। 🕝 नन्द समस्त वर्ज निवासियों से कह रहे थे कि तुम सब लोग दिध-क्षीर — घृत — तक — नवनीत — गुड़ और मधु इन सब पदार्थों को लाकर इन्द्रं देव की पूजा करो ॥२॥ जो-जो भी यहाँ नगर में गोप-गोपी-बालक-बालिका-द्विज-वैश्य-शूद्र हैं वे सभी भक्ति भाव सं एकत्रित होकैर इन्द्र देव की पूजा करें।।३।। इस प्रकार से नन्द ने सब को सुना दिया था और स्वयं ने भी परमानन्द से युक्त होकर सुविस्तृत सुरम्य स्थल में यष्टि का प्रारोपण किया था ।।४।। उस यष्टि के स्थान पर क्षीम वस्त्र ग्रीर मनोहर मालाग्रों का जाल समर्पित किया था । चन्दन-अगुरु---कुङ्कु म---कस्तूरी---चन्दन आदि का द्रव भी ग्रर्पित किया गया था ॥५॥ नन्द ने स्नान करके ग्राह्मिक कृत्य समाप्त कर घौत वस्त्र घारण किये थे ग्रौर भिक्त भाव से अपने पदाम्बुज का प्रक्षालन कर स्वर्ण पीठ पर स्थित की थी।।६।। उनके साथ में नाना प्रकार के पात्र थे-ब्राह्मण —पुरोहित —गोपाल गोपिका—बालाऐ और बालक सभी साथ में वहाँ स्थित हुए थे ॥७॥

एतस्मिन्नन्तरे तत्राजग्मुनं गरवासिनः ।
महासम्भृततम्भारा नानोपायनसयुताः ॥ ८
आजग्मुर्गं नयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा ।
शान्ताः शिष्यगर्गः साद्धं वेदवेदांगपारगाः ॥ ९
ब्राह्मणाश्च कतिविधा भिक्षुका वन्दिनस्तथा ।
भूया व श्याश्च शूद्राश्च समाजग्मुर्गं होत्तवे ॥ १०
हृष्ट्वा मुनीन्द्रान् नन्दश्च ब्राह्मणान् भूमिपास्तथा ।
स्वर्णं पीठात् समुलस्यौ ब्रजाङ्क्चोत्तस्थुरेव च ॥ ११

इन्द्रयागवर्णनम् ]

प्रणम्य वासयामास मुनीन्द्रान् वित्रभूमिपान् । तेषामनुमति प्राप्य तत्रोवास पुनमु दा ॥१२ पाकञ्च यष्टिनिकटे कर्त्तुं माज्ञाञ्चकार ह। पाकप्राज्ञ ब्राह्मणानां शतमानीय सादरम् ॥१३ एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम् । गोपालबालकौ सार्घ बलेन बलशालिना।।१४ इसी बोच में वहाँ पर नगर वासी समस्त लोग ग्रागये थे जिनके साथ अनेक प्रकार के सम्भार (सामग्रियाँ) थे और विविध भाँति उपा-यन भी थे।।=।। ब्रह्म तेज से ग्रत्यन्त दीति वाले सब मुनिगण वहाँ आये ंथे जो परम शान्त स्वरूप वाले और वेद—वेदाङ्गों के पारगामी थे । उनके साथ शिष्यगण भी आये थे ॥ ६॥ उस महोत्सव में ब्राह्मण्-िकवने ही प्रकार के भिक्षुक—वन्दी गण—भूप—वैदय-च्यूद्र वहाँ धाये थे ।।१०।। नन्द ने मुनीन्द्र गरा-ब्राह्मरा श्रीर भूमियों को आता हुन्ना देखकर · स्वर्ण पीठ से उठकर गात्रो त्थान दिया था और उनके साथ समस्त - बज वासी उठ खड़े हुए थे।।११।। उन सबको प्रणाम करके मुनिगग्गों—भूमियों श्रीर विश्रों को समुचित श्रासनों पर विराजमान कराया था फिर उनकी अनुमति प्राप्त करके नन्द स्वयं भी सहर्ष बैठ गये थे ।।१२।। फिर पाक को यष्टि के निकट में रख देने की ग्राज्ञादी थी और सौ ब्राह्मसों को ग्रादर के सहित बुलाकर पाक करने की ग्राज्ञा दी थी जोकि पाक करने के विशेष पण्डित थे ।।१३।। इसी अन्तर में वहाँ पर हरि स्थयं शीझ ही ग्रा गये थे। उनके साथ बहुत से गोपाल बालक थे और बलराम भी थे। जो कि विशेष बलशाली थे।।१४॥ दृष्ट्वा तञ्च जनाः सर्वे सम्भ्रान्ता हुपैविह्वलाः ।

हष्ट्वा तत्रच जनाः सव सम्भ्रान्ता हषावह्वलाः । उत्तस्थुराराद्भीताश्च पुलकाङ्कितविग्रहाः ॥१५ क्रीड़ास्थानात् समायान्तं शान्तं सुन्दर्तिग्रहम् । विनोद्दमुरलोवेणुश्युङ्गशब्दसमन्वितम् ॥१६ भो भो वल्ळवराजेन्द्र कि करोषीह सुवत । आराध्यः कश्चका पूजाकि फलं पूजनेभवेत् ॥१७

फलेन साधन कि वा कः साध्यः साधनेन च।
देवे रहें भवेत कि वा पूजायाः प्रतिबन्धके ।।१८
तुष्टो देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किम्।
काचिद्दात्यत्र फल परत्रे नेह काचन ।।१९
काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन।
अवेदविहिता पूजा सर्व हानिकरण्डिका।।२०
पूजेयमधुना वा ते किमु वा पुरुषक्रमात्।
इष्टो देवस्त्वया कस्मिन्पूजेय चानुसारिणी।।२१

श्री कृष्ण को देखकर सभी लोग सम्झान्त ग्रीर हर्ष से विह्वल ही गये थे। वे सब लोग समीप में ही ग्राने पर भीत होते हुए उठकर खंड़े हो गये थे भीर उनका शरीर पुलकायमान हो गया था।।१५॥ श्रीकृष्ण उस समय प्रपने कीड़ा स्थान से वहाँ आये थे। उनका स्वरूप परम शान्त था। उनके हाथों में मुरली-वेगु-श्रुङ्ग थे जिनकी ध्वनि से विनोद कर रहे थे ।।१६।। श्री कृष्णा ने कहा - हे वल्लव राजेन्द्र ! यहाँ पर यह ग्राप क्या सुव्रत कर रहे हैं ? इस पुजा का आराध्य देव कौन है ग्रीर यह कौन ेसी पूजा है तथा इसके पूजन का क्या फल है ? ।।१७।। इस फल से क्या साधन होता है और उस साधन के द्वारा कोन साध्य है यदि इस पूजा का प्रतिबन्ध कर दिया जावे तो उस देवता के रुष्ट हो जाने पर क्या हो जायगा ? ॥१८॥ यदि देवता तुष्ट हो जाता है तो वह यहाँ श्रौर परलोक में क्या फल दिया करता है ? कोई देवता तो यहाँ इस लोक में ही फल दैता है ग्रीर कोई यहाँ तो कुछ भी फल नहीं देता है केवल परलोक में फल दिया करता है। कोई देवता दोनों ही जगह कुछ भी फल नहीं देता है और कुछ ऐसे भी देवता हैं जो दोनों लोकों में फल देते हैं। जो पूजा वेद द्वारा विहित नहीं होती है वह तो सब प्रकार की हानि करंडिका हुआ करती है।।१६-२०।। यह पूजा इस समय आपने ही आरम्भ की है अथवा यह पुरुष क्रम से चली ग्रारही है ? क्या ग्रापने वह देव कभी देखा है जिसके लिये यह पूजा की जारही है ? ॥२१॥

पौर्वापरीयं पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः। स्वृष्टिसाधनीसाध्यं सर्वशस्यमनोहरम् ॥२२ शस्यानि प्राणिनां प्राणाः शस्याज्जीवन्ति जीविनः। पूजयन्ति व्रजस्थाश्च महेन्द्रं पुरुषक्रमात् ॥२३ महोत्सवो वत्सरान्ते निविध्नाय शिवाय च। इत्येव वचन श्रुत्वा बलेन सह माधवः ॥ उच्च जें हास स पुनरुवाच पितर मुदा ॥२४ अहो श्रुतं विचित्रं ते वचनं परमाद्भुतम् । उपहास्यं लो९शास्त्रं वेदेव्वेव विगहितम् ॥२५ निरूपणं नास्ति कुत्र शकाद् वृष्टिः प्रजायते । अपूर्वं नीतिवचनं श्रुतमद्य मुखात्तव ॥२६ भ्रुगु नीति श्रतिमतां हे तात नानयं वदे। वचनं सामवेदोक्तं सन्तो जानन्ति सर्वतः ॥२७ प्रश्नं कुरुष्व मन्त्रांश्च विविधानिप संसदि । ब्रुवन्तु परमार्थञ्च किमिन्द्राद् वृष्टिरेव च ।।२८ सुर्याद्धि जायते तोयं तोयात् शस्यानि शाखिनः । तेम्योऽन्नानि फलान्येव तेम्यो जीवन्ति जीवनः ॥२९ नन्द ने कहा-यह पूजा पौर्वापरी है भ्रथांत् पराम्परा गत है और यह महान् ग्रात्मा चाले इन्द्र देव की समर्चा होती है। इससे सुवृष्टि हुग्रा करती है जिस सावन के द्वारा सुन्दर फसल का होना ही साध्य है ॥२२॥ शस्य ही प्राणियों के प्राण हुया करते हैं वयों कि समस्त जीवधारी शस्य से ही अपना जीवन घारण किया करते हैं। ब्रज में रहने वाले लोग पुरुष क्रम से इस महेन्द्र को पूजा करते हैं।।२३।। यह महोत्सव वर्ष के अन्त में एक बार विष्नों के अभाव के लिये और कल्याए के लिये ही किया जाता है। इस प्रकार के वचन को श्रवण कर बलराम के साथ माधव बड़े जोर से हैंस पड़े थे और फिर उन्होंने आनन्द पूर्वक अपने पिता से कहा था-।।२४।। श्रीकृष्ण ने कहा-हे प्रभो ! बड़ा ही प्राश्चर्य है। भाज श्रापका यह परम ग्रद्भुत भीर अत्यन्त विचित्र वचन सुना है

जो कि उपहास करने के ही योग्य है यह लोक शास्त्र है किन्तु वेदों में यह निन्दित माना गया है। 1२४।। इस का कहीं भी निरूपण नहीं है कि इन्द्र से वृष्टि हुआ करती है। मैंने आज यह नीति का अपूर्व ही क्चन आपके मुख से श्रवण किया है। 1२६।। हे तात ! श्राप श्रुतिमानों की नीति का श्रवण करो और जो अनय है उसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए । सन्त जोग साम वेद में कहे हुए वचन को सबं प्रकार से जानते हैं। 1२७।। संसद में प्रक्रन श्रोर विविध मन्त्रों को करो और परमार्थ जो हो उसी को कहो—क्या कभी इन्द्र से भी वृष्टि होती है। 1२५।। सूर्य से जल की उत्पत्ति होती है और तोय में शस्य एवं शाखी समुत्पन्न होती हैं। उन्हीं से शन एवं फल समुत्पन्न हुआ करते हैं जिनसे जीव धारी लोग जोवित रहा करते हैं। 1२६।।

सूर्यं ग्रस्तब्च नीरब्च काले तस्मात्समृद्भवः। सूर्यो मेघादय: सर्वे विधात्रा ते निरूपिता: ।।३० यत्राब्दे यो जलधरो गजश्वसागरो मतः। शस्याधिपोनुपो मन्त्रीविधात्रातेनिरूपिताः ॥३१ जलाढ़कानां शस्यानां तृणानाञ्च निरूपितम् । अब्देऽब्देस्त्येव तत् सव कल्पे कल्पे युगे युगे ॥३२ विनिर्मितो विराटेन तत्त्वानि प्रकृतिजेगत्। कूमंश्च शेषो धरणी चाब्रह्मस्तभ एव च ॥३३ यस्याज्ञया मरुत् कूर्मं धत्तेशेषं बिभत्तिसः। शेषो वसुन्धरां पूर्वासाच सर्वञ्चराचरम् ॥३४ यस्याज्ञया सदा वाति जगत्प्राणो जगत्त्रये। तपति समरणं कृत्वा भूगोलं सुप्रभाकरः ।।३५ दहत्यग्निः सञ्चरते मृत्युश्च सर्वजन्तुषु । बिर्मात्त शाखिनः काले पुष्पाणि च फलानिच ॥३६ स्वे स्वं स्थाने समुद्राश्च तूर्गं मज्जन्त्यघोऽधुना। विमीशं भज भक्त्या च शकः कि कर्तुमीश्वरः ।।३७

जल सूर्य के द्वारा ही ग्रस्त हो जाता है प्रथति सूर्य की किरगों जल का पान कर जाया करती हैं और जब समय ग्राता है तब उसी सूर्य से जल की समुत्पत्ति भी हुआ करती है। सूर्य ग्रीर मेघ ग्रादि सब विवाता के द्वारा निरूपित हैं ॥३०॥ जिस वर्ष में जो जलधर होता है स्रीर गज सागर होता है। शस्यों का अधिप नृप और मन्त्री वे सब विधाता के द्वारा निरूपित हैं ।।३१।। जलाढकों-शस्यों ग्रीर तृगों का निरूपण किया है। यह वर्ष-वर्ष में होता है। यह सब प्रत्येक कल्प और युग में भी होता है ।।३२।। विराट् के द्वारा सब विनिर्मित है। ये तत्व-प्रकृति-जगत् - कूर्म - शेष - धरणी श्रीर श्राब्रह्म स्तभ पर्यन्त सभी विराट् रूप ही है।।३३।। जिसकी म्राज्ञा से यह मध्त् वहन करता है - कूर्म शेष को धारण करता है वह ही भरण किया करता है। जिसके आदेश से शेष इस वसुन्धरा को धारण करता है और वह वसुन्धरा समस्त चराचर को धारए। किया करःी है ।।३४।। जिसकी श्राज्ञा से जगत् का प्राण तीनों लोकों में सदा वहन करता है और यह सुप्रभाकर इस समस्त भू गोल का भ्रमण कर तपता है। भ्रग्नि दाह किया करता है और मृत्यु सम्पूर्ण जन्तुश्रों में सञ्चार करता रहता है वही वृक्षों—पुष्पों ग्रीर फलों को समय पर भरणा किया करता है।।३५-३६॥ अपने २ स्थान पर इस समय समुद्र अयो मज्जन किया करते हैं यह भी उसी को आज्ञा है। भक्ति भाव से उसी ईश का सेवन करो इन्द्र विचारा क्या करने में समर्थ है ? ॥३७॥

ब्रह्माण्डञ्च कतिविधमाविर्भूतं तिरोहितम् । विधयश्च कतिविधा यस्य भूभङ्गलीलया ॥३७ मृत्योमृ त्युः कालकालो विधातुविधिरेव सः । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति ॥३९ अहोऽष्टाविशदिन्द्राणां पतने यदहर्निशम् । विधातुरेव जगतामष्टोत्तरशताधिकः ॥४० निमेषाद्यस्य पतनं निर्गुणस्यात्मनः प्रभोः । एवंभूते तिष्ठतीशे शक्रपूजा विड्म्बनम् ॥४१ इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णो विरराम च नारद । प्रशशंसुश्च मुनयो भगवन्तं सभासदः ॥४२

जिसकी भ्रमङ्ग की लीला से कितने ही प्रकार के ब्रह्माण्ड ग्राविभूत होते हैं और छिप जाया करते हैं और उनमें कितने ब्रह्मा हुग्रा
करते हैं ।।३८।। वह मृत्यु है तथा काल का भी काल है एवं विधाता का
भी वह विधि है। हे तात ! आप उसी की सेवा करो। वह ग्रापकी रक्षा
ग्रवश्य ही करेगा ।।३६।। श्रृष्टुंस इन्द्रों का पतन एक ही ग्रहोरात्र में हो
जाता है और जगतों के विधाता का भी पतन एक सौ ग्राठ वार होता
है। उस निर्मुण प्रभु के एक निमेष के समय में इनका यह पतन हुग्रा
करता है। इस प्रकार के परम प्रभु के रहते हुए इन्द्र की पूजा करना
एक विडम्बना मात्र ही है।।४०-४१॥ हे नारद ! इतना कहकर श्री कृष्ण
विरत हो गये थे। उस समय सभी सभासद मुनियों ने भगवान् की उस
उक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।।४२॥

नन्दः सपुलको हृष्टः सभायां साश्रुलोचनः।
आनन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रैः पराजिताः ॥४३
श्रीकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्।
कभेण वरणं तत्र सर्वेषाञ्च चकार ह।॥४४
पर्वतस्य मुनीन्द्राणां चकार पूजनं मुदा।
बुधानां ब्राह्मणानाञ्च गवां वहनेश्च सादरम् ॥४५
तत्र पूजासमाप्तौ च कतौ च सुमहोत्सवे।
नानाप्रकारवाद्यानां बभूव शब्द उत्वणः ॥४६
जयशब्दः शङ्खशब्दो हरिशब्दो बभूव ह।
वेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ मुनिपुङ्गवः॥४७
विन्दनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिवः प्रियः।
उच्चैः पपाठ पुरतो मंगलं मङ्गलाष्टकम् ॥४८
कृष्णः शैलान्तिकं गत्वा भिन्नां मूर्ति विधाय च ।
वस्तु खादामि शैलोऽस्मि वरं वृण्वत्युवाच ह ॥४९

नन्द उस समय पुलकाय मान होकर नेत्रों से ग्रश्नु भर लाये थे।
पुत्रों के द्वारा यदि मनुष्य पराजित हो जाते हैं तो वे ग्रानन्द से परिपूर्ण हो जाया करते हैं ।।४३।। सब ने तुरन्त ही श्री कृष्ण को ग्राज्ञा को मानकर स्वस्ति वाचन किया था और क्रम से सबका वरण किया था।
।।४४।। फिर ग्रानन्द पूर्वक पर्वत का—मुनीन्द्रों का—वृषों का—ब्राह्मणों का—गौओं का गौर अग्नि का पूजन ग्रादर के साथ किया था।।४५।।
वहाँ पूजन की समाप्ति शौर क्रतु में सुमहोत्सव के पूर्ण हो जाने पर नाना प्रकार के वाद्यों का अत्यन्त घोर शब्द हुआ था।।४६।। वहां जयज्ञय का शब्द—शङ्ख की घ्वनि ग्रीर हिर शब्द का उच्चारण हुग्रा था।
मुनि श्रेष्ठों ने वेद का मञ्जल काण्ड का पाठ किया था।।४९।। वित्यों में परम श्रेष्ठ डिण्डी जो कि कंस का ग्रिय सचिव था उसने समक्ष में बड़े केंचे स्वर से मञ्जलाष्टक का मंगल पाठ किया था।।४५।। कृष्ण ने शैल (गोवर्द्धन) के समीप में आकर एक भिन्न मूर्ति की रचना करक कहा—मैं शैल हूँ ग्राप की समस्त वस्तुओं को खाता हूं। मुक्त से वर माँग लो।।४६।।

उवाज नन्दं श्रीकृष्णः पश्य शैलं पितः पुरः । वरं प्रार्थय भद्रं ते भिवता चेत्युवाच ह ॥५० हरेदिस्य हरेभंक्ति वरं वद्रं स वल्लवः । द्रव्यं भुक्तवा वरं दत्त्वा सोऽन्तर्धानञ्चकार ह ॥५१ मुनीन्द्रान् ब्राह्मणाश्चेव भोजियत्वा च गोपपः । वन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च मुनिभ्यश्च धनं ददौ ॥५२ मुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दत्त्वा नन्दो मुदान्वितः । रामकृष्णो पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ ॥५३ एतस्मिन्नन्तरे शकः कोपप्रस्फुरिताधरः । मखभङ्गे बहुविधा निन्दां श्रुत्वा सुरेश्वरः ॥ महिद्भवीरिदैः साद्धं रथमाहह्म सत्वरम् ॥५४ जगाम नन्दनगरं वृन्दारण्यं मनोहरम् । सर्वे देवा ययुः पश्चाद् युद्धशास्त्र विशारदाः ॥५५ शस्त्रास्त्रपाणयः कोपाद्रथमारुह्य नारद । वायुराब्दैर्भेघराब्दैः सेन्यशब्दैर्भयानकैः ।।५६ चकम्पे नगरं सर्वं नन्दो भयमवाप ह । भार्यां सम्बोध्य स्वगणमुवाच शोककातरः ॥ रहःस्थलं समानीय नीतिशास्त्रविशारदः ॥५७

श्री कृष्ण ने नन्द से कहा-हे पिता ! आप सामने शैल को देखी । श्राप इस शैल (गोवद्धंन) से वर दान प्राप्त कर लो। आपका कल्याए होगा ।।५०।। उस समय उस वल्लव ने शैल से हरि का दास्य भाव श्रीर हरिकी भक्तिकावर दान माँगा था। उस बौल ने सम्पूर्ण द्रव्यको खाकर वरदान दिया और फिर अन्तर्धान हो गया था अर्थात् शैल में जो कृष्ण ने ग्रपनी ही मूर्ति स्थित की थी वह तिरोभृत हो गई थी।।५१॥ इस के श्रनन्तर गोप पति ने मुनीन्द्रों श्रीर ब्राह्मणों को भोजन कराया था और वन्दिगणों -- ब्राह्मणों तथा मुनियों को बहुत धन दक्षिणा के रूप में दिया था ॥ ५२ । मुनियों को भ्रीर ब्राह्मणों को धन देकर नन्द परम प्रसन्त हुए थे और फिर राम कृष्ण इन दोनों को भ्रपने भ्रागे साथ लेकर समस्त परिकर के सहित अपने गृह को चले गये थे।। १३।। इसके अनन्तर नन्द ने उस डिण्डो को जो कि एक परम श्रेष्ठ वन्दी था रुपये-वस्त्र—सुवर्ण...श्रेष्ठ प्रश्व-मिण्-भक्ष्य द्रव्य जो कि अनेक प्रकार का था दिया। इसी अनन्तर में इन्द्र को बड़ा क्रोध स्राया था और कोप की म्निकता से उसके होठ फड़क रहे ये जब कि उस सुरेश्वर ने अपने लिये किये जाने वाले मख का भंग और उस समय में की गई निन्दा का श्रवण किया था। वह महतों और वारिदों को साथ में लेकर शीझ ही रथ पर समारूढ होकर वज को चल दिया था ।।५४।। इन्द्र नन्द के नगर में गया था जहाँ कि प्रतीव मनोहर वृन्दारण्य था। अन्य युद्ध शास्त्र के महा मण्डित देवगण उसके पीछे से गये थे। ।।५५।। हे नारद ! सभी के हाथों में शस्त्र थे ग्रीर क्रोब करते हुए रथ पर समारूढ थे। उन्होंने वायु के शब्दों के द्वारा तथा मेघों की गर्जन ध्विन ग्रीर भयानक सैन्य के कोलाहल के द्वारा सम्पूर्ण नन्द के नगर को कुँपा दिया था और नन्द भी भय से युक्त हो गये थे। फिर नन्द ने प्रपनी भार्या को सम्बोधित करके शोक से कातर होते हुए ग्रपने गएों से कहा था और रहः स्थल में वह नीति शास्त्र के पण्डित सब को ले ग्राये थे।।१६-५७।।

हे यशोदे समागच्छ वचनं श्रुगु रोहिणी।
रामकृष्णौ समादाय वज दूरं वजात् प्रिये ॥५८
बालका बालिका नार्यो यान्तु दूरं भयाकुलाः।
बलवन्तरचगोपालास्तिष्ठन्तुमत्समीपतः॥५९
परचाच्च निर्गमिष्यामो वयञ्च प्राणसङ्कटात्।
इत्युक्तवा बल्लवश्रेष्ठःसस्मार श्रीहरिभिया॥६०
पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिन म्नात्मकन्धरः।
काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव श्रीशचीपतिम्॥६१
इन्द्रः सुरपतिः शको दितिजः पवनाग्रजः।
सहस्रक्षो भगाङ्गश्च कश्यपात्मज एव च॥६२
विङौजाश्च शुनासीरोमरुत्वान् पाकशासनः।
जयन्तजनकः श्रीमान् शचीशो दैत्यसूदनः॥६३
आखण्डलो हरिहयो नमुचिप्राणनाशनः।
वृद्धश्रवा वृषश्चैव दैत्यदपैनिषूदनः॥।

नन्द ने कहा—हे यशोदे ! यहाँ श्राश्रो । हे रोहिणि ! मेरा वचन श्रवण करो । हे प्रिये ! बलराम और कृष्ण को लाकर तुम इस वर्ज से कहीं सुदूर स्थल में चली जाओ ।। १ न।। जो बालक बालिकाएं और नारियाँ हैं वे सभी भय से आकुल हो रहे हैं श्रतः यहाँ से दूर जाकर रहें। जो गोपाल बलवान् हैं वे ही इस समय यहाँ मेरे पास ठहर जावें।। १ हम लोग जब देखें गे कि प्राणों का सङ्कट ही उपस्थित हो। गया है तो पीछे से निकल जाँयगे। इतना कहकर उस वल्लवों में श्रेष्ठ ने, भय से श्री हरि का स्मरण किया था।। ६०।। नन्द ने पुटाञ्जलि से युक्त भिक्त भाव से विनम् कन्धरा करके काण्य शाखा में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा श्री शचीपति (इन्द्र) को तुष्ट किया था।। ६१।। नन्द ने कहा—

इन्द्र आप सुरों के स्वामी हैं—शक्त दिति से जन्म ग्रहए। करने वाले और पवन के ज्येष्ठ भ्राता हैं भ्रापके एक सहस्र नेत्र हैं। आप भग के अङ्ग वाले हैं ग्रीर कश्यप मुनि के पुत्र हैं।।६२।। ग्रापको बिड़ौजा—शुनासीर —महत्त्वान ग्रीर पाक शासन कहते हैं। आप जयन्त के पिता हैं —श्रीमात् हैं ग्रीर दैत्यों के नाशक तथा शची के पित हैं। भ्रापका नाम अखण्डा ग्रीर हरिहय हैं और ग्राप नमुचि के प्राएगों के नाश करने वाले हैं। ग्रापको वृद्धश्रवा और वृष भी कहा जाता है तथा आप सदा दैत्यों के दर्प को नष्ट करने वाले हैं।।६३।। ये छ्यालीस आपके परम शुभ नाम हैं जो कि निश्चत् रूप से पापों के हनन करने वाले होते हैं।।६४।।

स्तोत्रं नन्दमुखाच्छ्रुत्वा चुकोप मधुसदनः।
उवाच पितरं नीति प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा ॥६४
कं स्तौषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके।
क्षणार्द्धे भस्मसात् कर्त्तुं क्षमोऽहमवलीलया ॥६६
गाश्चवत्सांश्च बालांश्चयोषितो या भयातुराः।
गोवर्द्धं नस्य कुहरे संस्थाप्य तिष्ठ निर्भयम् ॥६७
बालस्य वचनं श्रुत्वा तच्चकार मुदान्वितः।
हरिदंधार शैलन्तं वामहस्तेन दण्डवत्॥६८
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीप्तोऽपि रत्नतेजसा।
अन्धीभूतञ्च सहसा बभूव रजसावृतम्॥६९
सवातो मेघनिकरश्चच्छादगगनं मुने।
वृन्दावने बभूवातिवृष्टिरेव निरन्तरम्॥७०

नारायए। ने कहा—नन्द के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधु-सूदन को बड़ा क्रोध धाया था । और ब्रह्मतेज से प्रज्वलित होते हुए अपने पिता नन्द से नीति कहने लगे ।।६५।। आप किस की स्तुति कर रहे हैं ? हे भीर ! इन्द्र विचारा कौन है । धाप अपने भय का त्याग कर देवें । मेरे समीप ध्रब धाप हैं । फिर भी धापको किसका भय हो रहा है । मैं अपनी सामान्य लीला से ही एक क्षण में इसको भस्मसात् करने की सामर्थं रखता हूँ ।।६६।। गौओं को —वत्सों को —बालकों को ग्रौर स्त्रियों को जो भी भय से ग्रत्यन्त आतुर हो रहे हैं ग्राप गोवर्द्ध न के कुहर में लेजाकर संस्थापित कर देवें ग्रौर वहाँ भय रहित होकर स्थित रहें ।।६७।। बालक श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर ग्रानन्द युक्त हो वहीं किया था। हिर ने उस गोवर्द्ध न शैल को वाम हस्त से दण्ड की भाँति धारण कर लिया था।।६८।। इस अन्तर में वहाँ पर रत्नों के तेज से दोप्त भी वह स्थल सहसा रज से ग्रावृत होकर ग्रन्धी भूत हो गया था। ।।६६।। हे मुने ! मेघों के समुदाय ने ग्राकाश मण्डल ढाँक लिया था जिनके साथ वायु भी बड़ी तीव्रता से वहन हो रहा था। उस समय वृन्दावन में निरन्तर अति वृष्टि हुई थी।।७०।।

शिलावृष्टिवं ज्यवृष्टिरुक्तापातः सुदारुणः ।
समस्तं पवतस्पर्शात् पतितं दूरतस्ततः ॥७१
विफलस्तत्समारम्भो यथानीशोद्यमो मुने ।
दृष्ट्वा मोघञ्च सत्सवं सद्यः शक्रश्चुकोप ह ॥७२
जग्राहामोघकुलिशं दधीच्यस्थिविनिर्मितम् ।
दृष्ट्वा तं वज्रहस्तञ्च जहास मधुसूदनः ॥७३
सहस्तं स्तम्भयामास वज्रमेवातिदारुणम् ।
सहामरगणमेंघञ्चकार स्तम्भनं विभुः ॥७४
सर्वे तस्थुनिश्चलास्ते भित्तौ पुत्तिलका यथा ।
हरिणा जृम्भितः शकः सद्यस्तन्द्रामवाप ह ॥७५
ददशं सर्वं तन्द्रायां तत्र कृष्णमयं जगत् ।
द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नालंकारभूषितम् ॥७६
पीतवस्त्रपरीधानं रत्निसहासनस्थितम् ।
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुप्रकातरम् ॥७७
अन्तर्बहिः समं दृष्ट्वा तुष्टाव परमेश्वरम् ॥७८

केवल वर्षा ही नहीं साथ में शिताओं की वर्षा—वज्रों की वर्षा और महान् दारुण उल्काओं का पात भी हुआ था। यह सब पर्वत के स्पर्श होते ही दूर में ही जाकर पतित होते थे।। ३१।। हे मुने ! इन्द्र के द्वारा किया हुआ यह समारम्भ अनीशोद्यम की भाँति हो विफल हो गया । इन्द्र ने इस सबकी सद्य ही मोघता देखकर श्रौर भी श्रधिक कोप किया था ।।७२।। फिर इन्द्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों के द्वारा बनाया हुआ ग्रमीघ वज्र की ग्रहण किया था। उस वज्र हाथ में लेने वाले इन्द्र को देखकर मधुसूदन को हंसो अा गई थी। उस समय विभु ने सबका स्तम्भन कर दिया था-अन्यन्त दारुए बज्ज-ग्रमरगराों के साथ नेघ सब स्तम्भित हो गये थे ।।७३-७४।। सभी स्तम्भन हो जाने के कारण निश्चल भीत में पुत्तलिका की भाँति ठहर गये थे। हरि के द्वारा जुम्भित किये जाने पर इन्द्र को तूरन्त ही वहाँ तन्द्रा प्राप्त हो गई थी ।।७५।। उस इन्द्र ने भ्रपनी तन्द्रित दशा में सम्पूर्ण जगत् को क्रुष्णमय देखा था। सर्वत्र दो भुजाओं वाला-मुरली हाथ में लिये हुए, रत्नों के आभरणों से भूषित दिखाई देता था ॥७६॥ पीताम्बर के परीवान करने वाला-रत्न सिंहासन पर स्थित-मन्द हास्य से युक्त, परम प्रमन्न मुख वाला धीर निज भक्तों पर शीघ ही अनुग्रह करने के लिये कातर (उतावला) उन श्री कृष्ण को देखा था ॥७७॥ बाहिर धौर भीतर समान स्वरूप को देखकर इन्द्र ने परमेश्वर का स्तवन किया था ॥७५॥

इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः। प्रीत्या तस्मै वरं दत्त्वा स्थापयामास पर्वं तम्।।७९ प्रणम्य च हरि शकः प्रययो स्वगणैः सह।।८० गह्वरस्था जनाः सर्वे प्रजग्मुं गह्वराद् गृहम्। ते सर्वे मेनिरे कृष्णं परिपूर्णतमं विभुम्। पुरस्कृत्य व्रजस्थांच्च प्रययो स्वालयं हरि।।५१

नारायए ने कहा — इन्द्र के स्वन-वचनों का श्रवए कर श्री निकतन ने कहा कि मैं प्रसन्तता से वर देता हूँ। यह इन्द्र से कह कर उस पर्वत को वहीं स्थापित करा दिया था।।७६।। इन्द्र भी हरि को प्रशाम करके अपने सब गणों के साथ वापिस चला गया था।।५०।। गोवर्धन पर्वत के गह्तर में स्थित सम्पूर्ण बज के जन भी बाहर निकल कर ग्रपने २ घरों को चले गये थे। उस समय उन सब ने कुष्ण को परिपूर्णतम विभु मानः

लिया था। इसके उपरान्त हरि भी सब वज वासियों को ग्रपने ग्रागे लेकर स्वालय को चले गये थे।। १।।

## ७२—धेनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्

एकदा राधिकानाथो बलेन सह बालकै:।
जगाम तत्तालवनं परिपक्वफलान्वितम् ॥१
वृक्षाणां रक्षिता दे त्यः खररूपी च धेनुकः।
कोटिसिंहसमबलो देवानां दर्पनाशनः॥२
शरीरं पर्वतसमं कूपतुल्ये च लोचने।
ईषापङ्क्तिसमा दन्तास्तुण्डं पर्वतगह्वरस् ॥३
शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका।
कासारसहशा नाभिः शब्दस्तस्य भयानकः॥
हष्ट्रा तालवनं बाला हर्षमापुरनिन्दिताः।
कौतुकात् कृष्णमूचुस्ते स्मेराननसरोहहाः॥५
हे कृष्ण करुणासन्धो दीनबन्धो जगत्पते।
महाबलबलभ्रातः समस्तबिलनां वर ॥६
स्वधानं कुरु विभो क्षणाद्धं नो निवेदने।
क्षुधितानां शिश्नाञ्च भक्तानां भक्तवत्सल् ॥
स्वादूनि सुन्दराण्येव पश्य तालफलानि च्रा॥७

इस ध्रध्याय में घेतुकासुर के उपाख्यान का वर्णन किया जाता है।
नारायण ने कहा—एक समय में राधिका के नाथ वलराम और ग्रन्थ
गोपाल बालको के साथ उस ताल वन में गये थे जहाँ परिपक्व फलों से
युक्त वृक्ष थे।।१।। उन वृक्षों की रक्षा करने वाला खर के रूप भारण
करने वाला एक दैत्य था जिसका नाम घेतुक था। वह करोड़ सिंहों के
तुल्य बल वाला था और देवों के दर्प का नाश करने वाला था।।२।।
उसका विशाल शरीर पर्वंत के समान था और नेत्र कूप के समान थे।
ईषा पंक्ति के समान दाँत थे तथा उनका मुख पर्वंत की खोह के तुल्य था
।।३।। उस दैस्य की जीभ सौ हाथ लम्बी थी जो कि बहुत चंचल एवं

भयानक थी। उसकी नाभि एक कासार के तुल्य गहरी थी तथा उसकी व्वित्त ग्रत्यन्त ही भयानक थी।।४।। उस ताल वन को देखकर सभी बालक बहुत ही हुएँ संयुक्त हो गये थे। वे सभी सुन्दर बालक हँसते हुए मुख वाले श्री कुष्ण से कहने लगे थे। बालकों ने कहा—हे कुष्ण! हे करुणा के सागर! हे जगत् के स्वामी! आपके तो बड़े भाई महान बलवान् हैं जो समस्त बलधारियों में भी परम श्रेष्ठ हैं।।४-६।। हे विभो! थोड़ी देर के लिए जो हम लोग निवेदन कर रहे हैं उसका श्रवण करने की कृपा करें। हे भक्त वत्सल! अति स्वादिष्ठ श्रीर सुन्दर परिपक्व ताल के फलों को देखकर श्रापके भक्त थे सभी बालक भूख वाले हो गये हैं श्रय्त इन्हें भूख लगी है।।७।।

भङ्कं चालियतुं वृक्षान् पातितुच्च फलानि च ॥ नानावर्णानि पृष्पाणि कक्वानि दुर्लभानि च । आज्ञां करोषि चेत् कृष्ण चेष्टां कत्तुँ वयं क्षमाः ॥ किन्त्वत्र दैत्यो चलवान् खररूपी च धेनुकः । अजितस्त्रिदशैः सर्वेमं हाबलपराक्रमः ॥ १० दुनिवार्यश्च सर्वेषां कं सस्य सचिवो महान् । हिंसकः सर्वजन्तूनां वनानामस्ति रक्षिता ॥ ११ सुविचार्यं जगत्कान्त वद नो वदतां वर । युक्तं कार्यमयुक्तं वा कर्त्तव्यमयवा न वा ॥ १२ बालकस्य वचः श्रुत्वा भगवान् मधुसूदनः । उवाच मधुरं बालान् वचनं तत्सुक्षावहम् ॥ १३

इन ताल के वृक्षों को तोड़ने-हिलाने और फलों को गिराने के लिये हम सभी समर्थ हैं। इसमें बड़े सुन्दर पके हुए दुलेंभ फल और फूल लगे हुए हैं। आप हमको यदि आज्ञा प्रदान करें तो हम इन वृक्षों को हिलाने की चेष्टा करें।। द-१।। किन्तु भय इसी बात का है कि यहाँ एक महान् बलशाली देत्य रहता है जिसका खर के समान रूप है और धेनुक नाम है। वह देवों के द्वारा भी अजित है। सभी देवगणों ने बड़ा जोर लगा लिया है किन्तु इस महान् बल-पराक्रम वाले को कोई भी आज तक जीत नहीं सका है।।१०।। यह यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है क्यों के यह कंस राजा का महान सिचव है। यह समस्त प्राणियों की हिंसा करने वाला और वनों की रक्षा करने वाला दैत्य है।।११।। हे जगत् के स्वामी ! आप स्वयं भली भाँति विचार करके हमको प्राज्ञा देवें। प्राप तो स्वयं बोलने वालों में अति श्रेष्ठ हैं। यह कार्य युक्त है अथवा अयुक्त है। हम सबको यह इस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।।१२।। इस प्रकार के बालकों के वचन सुन कर भगवान मधुसूदन उन बालकों से मधुर वचन बोले जो उनको सुख देने वाला था।।१३।।

कि वो दैत्याद्भयं बाला यूयं मत्सहचारिणः ।
वृक्षान् भङ्कत्वा चालियत्वा फलानि खादताभयम् ।।१४
श्रीकृष्णाज्ञां समादाय बालका बलशालिनः ।
उत्पेतुवृंक्षशिखरं क्षुधिताश्च फलायिनः ।।१५
नानाप्रकारवर्णानि स्वाद्गिन सुन्दराणि च ।
फलानि पात्यामासुः परिपक्वानि न।रद ।।१६
केचिद् बभञ्जुर्वृक्षांश्च चालयामासुरेव ।
केचित् कोलाहलञ्चकुर्न नृतुस्तत्र केचन ।।१७
अवश्च तश्म्यश्च बालका बलशालिनः ।
फलान्यादाय गच्छन्तो दृहगुर्दैत्यपुङ्गवम् ।।१९
महाबलं महाकायं घोरं गर्दभक्षपिणम् ।
आगच्छन्तं महावेगात् कुर्वन्तं शब्दमुल्वणम् ।।१९
तं दृष्ट्वा रुख्दुः सर्वे फलानि तत्यजुर्भिया ।
कृष्ण कृष्णेति शब्दञ्च प्रचकुर्ब हुधा भृशम् ।।२०

श्री कृष्ण ने कहा—हे बालको ! आपको उस दैत्य से क्यों भय होता है ? आप तो मेरे सहचारी हैं । आप वृक्षों का भङ्ग करके और उन्हें खूब हिला कर निभयता के साथ फलों को खाग्रो । । १४।। श्री कृष्ण की इस ग्राज्ञा को प्राप्त कर बालक बहुत बलशाली होगये थे। वे क्षुधा से युक्त फलों के खाने की इच्छा वाले वृक्षों के शिखरों पर चढ़ गये थे। हे

नारद ! उन बालकों ने नाना प्रकार के स्वादु युक्त सुन्दर फर्लों को जोिक पूर्ण तथा पके हुए थे नीचे भूमि तल पर गिरा दिया था ।।१५-१६।। कुछ बालकों ने वृक्षों को भग्न कर दिया था कुछ ने उन्हें छूब हिला दिया था । कुछ बालक वहां बहुत अधिक कोलाहल कर रहे थे ग्रीर उनमें कुछ ग्रानन्द में मग्न होकर नृत्य कर रहे थे ।।१७।। वृक्षों से नीचे उतर कर उन बलशाली बालकों ने फलों को लेकर जब चल रहे तो उस धेनुक दैत्य श्रेष्ठ को वहां देखा था ।।१८।। इसका महान् बल था और इसका शरीर भी अत्यन्त विशाल था । यह परम घोर गर्दभ के स्वरूप वाला था । बालकों ने देखा कि वह उन्हीं की ग्रीर घोर भयानक व्यन्ति करता हुग्रा महान् वेग से चला आरहा है ।।१६।। उसको ग्राते हुए देखकर सभी बालकों ने भय से फलों को वहीं फैंक दिया और वे रुदन करने लगे थे । उनके मुख से उस समय भयभीत होने के कारण हे कुष्ण-हा कृष्ण-ये ही शब्द प्रायः निकल रहे थे ।।२०।।

अस्मान् रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिष्ठे ।
हे सङ्कर्षण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानवात् ॥२१
हे कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो ।
गोपीश गोपेश भवाणँवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥२२
भयेऽभये वाथ शुभेऽशुभे वा सुखेषु दुःखेषु च दीननाथ ।
त्वयाविनान्यंशरण भवाणंवेननोऽस्तिहेमाधवरक्षरक्ष ॥२३
जय जय गुणितन्धो कृष्णभक्त कबन्धो ।
बहुतरभययुक्तान् बालकान् रक्ष रक्ष ॥
जिह दनुजकुलानामीशमस्माकमन्तं ।
सुरकुलबलदर्ष वध्येमं निहत्य ॥२४
बालानां विक्लवं दृष्ट् वा बलेन सह माधवः ।
आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सलः ॥२५
भयंनास्तिभयंनास्तीत्युक्तवादुद्वावसत्वरम् ।
ईषद्वास्यप्रसन्नास्योनिभयं दत्तवान्शिशृत् ॥२६

दृष्ट्वा कृष्णं बलं वाला ननृतुविजहुर्भयम् ।
हरिस्मृतिश्चाभयदा सर्वमं गलदायिका ।।२७
श्रीकृष्णो दानवं दृष्ट्वा ग्रसन्तं पुरतः शिशून् ।
बलं सम्बोध्य बलिनमुवाच मधुसूदनः ।।२८
दानवो बलिपुत्रोऽयं नाम्ना साहसिको बलो ।
गर्दभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्वाससा पुरा ।।२९

हे कुष्ण ! हे कृपा के निथि ! यहाँ आकर हमारी रक्षा करो । हे सङ्कर्षण ! इस दुष्ट दानव से हमारे प्राणों की रक्षा करो ॥२१॥ हे कृष्ण ! हे मुरारे ! हे दामोदर ! हे गोविन्द ! हे दीन बन्धो ! हे गोपीश ! हे गोपेश ! हे नारायएा ! हे अनन्त ! इस भवार्एव में हमारी रक्षा करो-रक्षा करो।।२२।। भय में-ग्रभय में-शुभ में और ग्रशुभ में-मुख में ग्रीर दु:ख में हे दीनों के नाथ ! हे माधव ! एस संसार रूपी समुद्र में ध्रापके बिना हमारा भ्रन्य कोई भी रक्षक शरण नहीं है। आप ही हमारी इस समय रक्षा करो ।।२३।। हे गुर्गों के सागर ! हे भक्तों के एकमात्र बन्घो । हे कृष्ण ! आपकी जय हो-जय हो । इस समय में ग्रत्याद्यक भय से हम कातर बालक हो रहे हैं ग्राप यहाँ आकर हमारी रक्षा करो ॥२४॥ इस दन्ज कुलों के स्वामी का हनन करो जोकि हमारा धन्त कर देने वाला होरहा है। आप इसको मारकर सुरकुल दर्प का वर्धन करो ॥२५॥ बालकों के इस प्रकार के भय और घबराहट से परिपूर्ण विवेचन को सुन-कर तथा उनकी सन्त्रस्त दशा देखकर बलराम के साथ उन बच्चों के स्थान पर आ गये थे क्योंकि भगवान् तो भय के हरण करने वाले और ग्रपने भक्त जनों पर प्यार करने वाले हैं ।।२६।। मुख पर थोड़ा सा हास्य करते हुए प्रसन्न मुख वाले माधव ने वहां पहुंच कर बालकों से कहा-कोई भी भय नहीं है तुम लोग शीघ्र यहाँ, से चले जाग्रो-ऐसा कहते हुए हरि ने बालकों को निर्भयता प्रदान की थी।।२७॥ जब बालकों ने कृष्ण ग्रीर बलराम को ग्रपने निकट देख लिया था तो वे भय का त्याग कर म्रानन्द से नृत्य करने लगे थे। हरि का स्मरण ही म्रभय का देने वाला तथा सम्पूर्ण मङ्गलों का प्रदान करने वाला होता है ।।२८। श्रीकृष्ण ने

देखा कि वह दानव सामने ही बालकों को ग्रस रहा है उस समय मधु सूदन ने बलशाली बलराम को सम्बोधित करके कहा था ॥२६॥

पापिष्ठो मम वध्योऽयं महाबलपराक्रमः ।
अहमेनं विधिष्यामि त्वं रक्ष बालकान् बल ॥३०
आदाय बालकान् सर्वान् दूरं गच्छेत्युवाच ह ।
तान् गृहीत्वा बलः शीघ्रं जगाम त्वरयाज्ञया ॥३१
दृष्ट् वा कृष्णं दानवेन्द्रो महाबलपराक्रमः ।
जग्नास लीलया कोपाज्ज्वलदिग्निशिखोपमम् ॥३२
बभूवातिदाहयुक्तो मर्जु कामोऽतितेजसा ।
उज्जग्नास पुनर्वेत्यो विभुं तेजस्विनं भिया ॥३३
उिभितं सन्ततमीशञ्च दृष्ट् वा दैत्यो मुमोच ह ।
अतीवसुन्दरं शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥३४
ृष्णदर्शनमात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः ।
आत्मानं बुबुधे कृष्णं जगतां कारणं परम् ॥३५
तेजःस्वरूपमीशन्तं दृष्ट् वा तृष्टाव दानवः ।
यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम् ॥३६

श्री कृष्ण ने कहा—यह दानव बिल का पुत्र है यह बहुत ही बल वाला है। पिहले दुर्वाशा ऋषि के शाप से जोिक एक ब्राह्म शाप था उससे शप्त होकर इस गर्वम शरीर को प्राप्त हुआ था।।३०।। यह महान् पापिष्ठ है और मेरे द्वारा वध करने के योग्य है। इसमें महान् बल और पराक्रम है। हे बलराम! ग्राप इस समय बालकों की रक्षा करो ग्रीर मैं इस दुष्ट दैत्य का वध करूंगा।।३१।। आप इन बालकों को सबको ले जाकर दूर यहाँ से चले जाग्रो। इस कृष्ण की ग्राज्ञा से बलराम तुरन्त उनको लेकर दूर चले गये थे।।३२।। महान् बल और पराक्रम वाले दान-वेन्द्र ने कृष्ण को देखकर लीला से ही उनको ग्रास करने लगा था जोिक कोप से जलती हुई ग्राग्न के समान थे।।३३।। कृष्ण के ग्रसने से वह देत्य ग्रत्यन्त दाह से युक्त होगया था और कृष्ण के अत्यन्त असह्य तेज के कारण मरने के करीब होगया था। फिर उस देत्य ने उस विभु को जो

अति तेजस्वी थे, भय से उगल दिया था ।।३४।। उसको कृष्ण के दर्शन मात्र से ही पुरानी स्मृति होगई थी । उसने अपने ग्रापको समक लिया था ग्रौर जगतों के परम कारण कृष्ण को भी पहचान लिया था ।।३५।। उस नेत्र के स्वरूप वाले ईश्वर का दर्शन करके उस दानव ने श्रुति से भी पर ग्रौर गुर्गों से अतीत उसको जन्म के अनुसार यथागम स्तुति की थी ।।३६॥

वामनोऽसि त्वमंशेन मित्पतुर्यज्ञभिक्षुकः।
राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतलस्थलदायकः।।३७
बिलभक्तिवशो वीरः सर्वेशो भक्तवत्सलः।
शीघ्रं त्वं हिंस मां पापं शापाद्गर्दभरूषिणम्।।३८
श्रुत्वानुमेने दैत्येन्द्रस्तवनं करुणानिधिः।
कथं करोति संहारमीदृशं भक्तमित्यहो।।३९
अनुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरिः स्वयम्।
निह युक्तोवधस्तोतुर्दुं वं क्तु विधिरीश्वरात।।४०
दानवो मायया विष्णोविसस्मार पुनः स्वकम्।
दुर्शक्तं कण्ठदेशे तदिधिशनं चकारह।।४१
उवाच श्रीहरिदैत्यः कोपात् प्रस्फुरिताधरः।
मुनेसद्यो मत्तुं कामो दैवग्रस्तो विचेतनः।।४२

दानव ने कहा—हे प्रभो ! आप अंश से वामन हैं जोिक मेरे पिता के यहाँ यज्ञ के भिक्षुक बने थे । ग्राप मेरे पिता के राज्य ग्रोर श्री के हरण करने वाले हैं तथा सुतल लोक का स्थल प्रदान करने वाले हैं ।1३७।। आप बिल की भिक्त के वश में रहने वाले—वीर—सबके स्वामी और भक्तों पर प्यार करने वाले हैं। अब ग्राप मुक्तकों शोघ्र हो मार दीजिए। मैं बड़ा पापी हूं और शाप के कारण से ही इस गर्द भ के स्वरूप को प्राप्त करने वाला हुआ हूं ।1३६।। नारायण ने कहा—करुणा के निधि श्री कुष्ण ने दें त्येन्द्र के स्तवन का श्रवण कर उसे स्वीकार तो कर लिया किन्तु उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि ऐसे अपने भक्त का ग्रब संहार कैसे किया जावे।।३६॥ फिर उसकी

स्मृति को मानकर हिर ने स्वयं उसका संहार किया था। जो स्तवन करने वाला है उसका वध युक्त नहीं है। जो दुर्वक्ता है उसी के वध की ईश्वर से विधि है। १४०।। विष्णु की माया से वह दानव फिर ग्रपने को भूल गया था और दुश्वित ने उसके कण्ठ के भाग में ग्रपना ग्रधिकार कर लिया था। १४१।। वह दैत्य क्रोध से प्रस्फुरित ग्रधरों वाला होकर श्री हिर से बोला था। हे मुने ! वह चेतना से सून्य होकर दैवग्रस्त होगया था और तुरन्त ही मरने की इच्छा बाला बन गया था। १४२।।

ध्रुवं त्वं मत्तुं कामोऽसि दुर्बुं द्धे मानवार्भक ।
अद्यप्रस्थापिष्यामि त्वामहं यममन्दिरम् ॥४३
आयासि जोवनाकाङ् श्ली मम तालवनं शिशो ।
न यास्यसि पुनर्गेहं वान्धवं न हि द्रक्ष्यसि ॥४४
न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम ।
देवाः कम्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मत्समा भुवि ॥४५
न हि संहारकर्त्तां च मां संहर्त्तुं क्षमः शिवः ।
न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न मृत्युः काल एव च ॥४६
मम तालतरून् भङ्कत्वा पातियत्वा फलानि च ।
अहंकारोऽति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥४७
कस्त्वं वद वदो सत्यं कमनीयोऽतिसुन्दरः ।
दुर्लभं जीवनं दातुं मह्यं कथिमहागतः ॥४८
इत्युक्त्वा मस्तके कृत्वा प्रेरियत्वा तु तं बली ।
दूरतः पात्यामास श्रीकृष्णं मरणोन्मुखः ॥४९

दैत्य ने कहा—हे मानव के बच्चे ! हे दुष्ट बुद्धि वाले ! तू निश्चय ही मेरे हाथ से मरना चाहता है । मैं आज तुभे यमराज के यहाँ अवश्य ही पहुँचा दूंगा ।।४३।। हे शिशो ! तू प्रपने जीवन की इच्छा रखते हुए मेरे इस तालवन में आगया है-यह कैसे आश्चर्य की बात है । किन्तु ग्रब तू जीवित यहाँ से अपने घर जाकर बन्धुओं को फिर नहीं देख पायेगा ।।४४।। कंस-जरासन्य और नरक इनमें कोई भी मेरे समान बलवान नहीं है । मुक्तसे समस्त देवगए। भी काँपते रहा करते हैं । मेरी समानता रखने वाला अन्य इस भूतल में कोई भी नहीं है। मेरे संहार करने वाला भी कोई नहीं उत्पन्न हुआ है। यदि मेरा कोई संहार करने की क्षमता रखता है तो वह केवल एक शिव ही है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मा-विष्णु-मृत्यु और काल कोई भी मेरे संहार करने में समर्थ नहीं है। १४५-४६॥ मेरे इस वन के ताल के वृक्षों को भग्न करके और उनके फलों को गिरा कर सहसा तुफे अहङ्कार हो गया है। यह तो बतादे कि यह ऐसा घमण्ड तुफे किसके तेज से हुआ है? ११४७॥ हे बालक ! तू मुफे यह तो सत्य बतला दे कि तू इतना सुन्दर कौन है ? इस अपने दुलंग जीवन को मुफे देने के लिये यहाँ क्यों आगया है। १४८॥ इतना कह कर उस बलवान् दे त्य ने कृष्ण को अपने मस्तक पर करके तथा घुमा कर मरणोन्मुख उसने श्रीकृष्ण को दूर गिरा दिया था।।४६॥

पातियत्वाच तं भूमौ विषाणाभ्यां जघानसः ।
कृष्णाङ्गस्पर्शमात्रेणतिद्वषाणौ वभञ्जतुः ॥५०
दैत्यो भन्नविषाणश्च तमीश्चं कोपते मुने ।
जग्नास चर्व एं कर्त्तुं भग्नदन्तो बभूव ह ॥५१
तेजसा दग्धवक्त्रश्च तमुण्जग्नाह तत्क्षणे ।
जण्वाल व्यथितः कोपाइदार खुरतोमहीम् ॥५२
घूणियत्वातु लांगूलं शब्दं कृत्वा भयानकम् ।
स जगाम शिशुस्थानंदुदुवुर्बालकाभिया ॥५३
बलञ्च प्रेरयामास मस्तकेन महावली ।
बलो मृष्टि ददौ तस्म मू च्छमि। ततोऽमुरः ॥५४
क्षणेन चेतनां प्राप्य जगाम हरिसन्निधम् ।
वज्रम ष्ट्रयाच व्यथितः पुनर्मू च्छमिवापसः ॥५५
पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ व्यथाकुलः ।
उत्ससर्ज बृहल्लेडं (ण्ड) मू त्रञ्च भयमापह ॥५६
उसने श्रीकृष्ण को भूमि पर गिरा कर ग्रपने सींगों के द्वारा मारना

उसने श्रीकृष्ण को भूमि पर गिरा कर श्रपने सींगों के द्वारा मारना ग्रारम्भ कर दिया था किन्तु कृष्ण के ग्रङ्ग के संस्पर्श होने से ही उसके दोनों विषाण भरत हो गये थे ।।५०॥ हे मुने ! दैत्य ने भरत विषाण वाला होकर श्रीकृष्ण पर बड़ा कीप किया था और उसका चवंण करने के लिये उसको ग्रस लिया था किन्तु चवंण करने का ग्रारम्भ करते ही उसके सब दाँत भग्न हो गये थे।।५१।। श्रीकृष्ण के तेज से उसका मुख दग्ध हो गया था और उसी क्षण में उसकी उगल दिया था। वह ग्रत्यन्त व्यथा युक्त होकर जलने लगा था ग्रीर कोप से खुरों से भूमि को खोदने लगा था।।५२।। उस दानव ने श्रपनी पूंछ को घुमा कर तथा मुंह से ग्रत्यन्त भीषण शब्द करके फिर वह वहाँ गया था जहाँ सभी बालक स्थित थे। बालक भय से भाग गये थे।।५३।। उस महान् बलवान ने अपने मस्तक से बलराम को प्रेरित किया था। बलदेव ने उसमें एक मुक्ता जमा दिया था जिससे वह ग्रसुर वेहोश हो गया था।।५४।। एक क्षण के पश्चात् वह चेतना प्राप्त करके हिर के समीप में गया था फिर उसमें एक वच्च मुष्ट लगाई थी जिससे वह व्यथित होकर पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गया था।।५४।। इसके उपरान्त व्यथा से आकुल होकर वह पुनः चेतना को प्राप्त हो गया था। उसने भय से एक बहुत बड़ा लेंड ग्रीर मूत्र का उत्तर्ग किया था।।५६।।

क्षणात् सन्धिक्षणंत्राप्य महाबळपराक्रमः ।
कृत्वाशिरसिगोविन्दं घूणंयामासदानवः ॥५७
पातयामास भूमौ तं घूणंयित्वा पुनः पुनः ।
उत्पाटच तालवृक्षातं ताड्यामास माधवः ॥५८
यथा केशापहारेण मानवस्य भवेद् व्यथा ।
तथा बभूव वेत्यस्य तालवृक्षस्य ताड्नात् ॥५९
गोवर्धनं समुत्याटच घातयामास तं विभुः ।
पपात वेगा व्छेलेन्द्रस्तस्योपरि महामुने ॥६०
पर्वतस्य प्रहारेण मूच्छामाप महाबळः ।
वभूव पलिताङ्गश्च रुधिरञ्च समुद्वहन् ॥६१
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुषासुरः ।
गृहीत्वा पर्वतश्चेष्ठं प्रेरयामास माधवम् ॥६२

दृष्ट्वा शैलमु पतन्तं वेगेन मबुसूदनः । जग्नाह दक्षिणकरे यथेक्षुदण्डवत्प्रभुः ॥६३ पूर्वस्थाने पर्वतं तं स्थापयामास कौतुकात् । गृहीत्वादैत्यकर्णाग्रं पातयामास दूरतः ॥६४

एक क्षरण में सन्वि का क्षरण पाकर महान् बल और पराक्रम वाले उस दैत्येन्द्र ने गोविन्द को ग्रपने मस्तक पर करके घुमा दिया था ।।५७।। इस तरह बार-बार घुमा कर उस गोविन्द को भूतल पर गिरा दिया था। माधव ने एक ताल का वृक्ष उखाड़ कर उस पर उससे प्रहार किया था ।। ५८।। जिस प्रकार से केशों के अपहार से मानव को व्यथा हुआ करती है उसी तरह से उस दैत्य को ताल वृक्ष के द्वारा ताड़न से हुई थी ।। प्रधा इसके पश्चात् विभु ने गोवर्द्धन को उठा कर उस पर घात की थी। हे महा मुने ! वह ग्रैलेन्द्र उस दैत्य के ऊगर बड़े वेग से गिरा था ।।६०।। पर्वत के प्रहार से वह महान् बलवान् मूच्छा को प्राप्त हो गया था ग्रीर मुख से रक्त का उद्दमन करता हुग्रा पलित ग्रङ्ग वाला हो गया था।।६१।। फिर वह असुर थोड़ी ही देर में होश में आकर क्रोध के साथ खड़ा हो गया था। उसने उस श्रेष्ठ पर्वत को ग्रहण करके माधव के ऊपर गिरा दिया था ।।६२।। बड़े वेग से ऊपर से ग्राते हुए शैल को देख कर मधुसूदन ने उसे दाहिने हाथ में ईख के दण्ड की भाँति ग्रहण कर लिया था ।।६३।। फिर माधव ने उस पर्वत को कौतुक से पूर्व के ही स्थान पर स्थापित कर दिया था और दैत्य के कर्णों के अग्र भाग को पकड़ कर दूर **इसे गिरा दिया था ।।६४।।** 

उत्पत्य च महावेगाचकार वेष्टनं हरेः।
पृथिवीं घर्षयामास तीक्ष्णाग्रेण खुरेण च । ६५
प्रगृह्य श्री हरि वेगात्कृत्या मूब्ति महासुरः।
उत्पपात मनोयायी लीलया स्क्षयोजनम्। १६६
प्रहरव्च तयोर्युं द्वं निर्लक्षे च बधूव ह।
ततो गृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात घरणीतले। १६७

पुनमुँहूर्तं युद्धञ्च बभूव भूतले तयोः।
मुदा हरिः प्रशशंत प्रहस्य दानवेश्वरम्।।६८
मद्भक्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्वज्जीवनं परम्।
स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र वत्सनिर्वाणतां व्रजः।।६९
मद्दर्शनं स्वस्ति बीजं परं निर्वाणकारणम्।
सर्वाधिकं सर्वेपरं लभ स्थानं मनोहरम्।।७०

उसने उठ कर फिर बड़े भारी वेग से हरि का वेष्टन किया था और तीक्ष्ण ग्रग्न भाग वाले खुर से पृथिवी को घिषत करने लगा था ।।६५।। उस दैत्य ने हरि को पकड़ कर वेग से मस्तक पर करके मनोयायी वह महात् असुर लीला से ही एक लक्षयोजन ऊपर उछल गया था।।६६।। वहाँ ग्राकाश में एक प्रहर तक निलंश में उन दोनों का युद्ध हुन्ना था और इसके पश्चात् श्रीकृष्ण को ग्रहण कर घरणीतल में गिर पड़ा था।।६७।। किर मूतल में उन दोनों का युद्ध एक मुहुत्त तक हुना था। हिस् ने प्रसन्नता से दानवेश्वर को हँस कर बहुत प्रशंसा की थी।।६८।। श्री कृष्ण ने कहा—मेरे मक्त बिल के पुत्र ! तेरा जीवन परम धन्य है। हे दानवेन्द्र ! तेरा कल्याण हो। हे वत्स ! अब तू निर्वाणता को प्राप्त कर ।।६९।। मेरा दर्शन कल्याण का बीज होता है और निर्वाण पद देने वाला है। श्रब तू सबसे ग्रधिक—सबसे पर मनोहर स्थान की प्राप्ति कर ।।७०।।

इत्येवमुक्तवा श्रीकृष्णः सस्मार चक्रमुत्तमम् ।
स्य्यंकोटिसमं दीप्तया जग्राह तत् सुदर्शनम् ॥७१
चिक्षेप श्रामियत्वा च षोड्शारमनुत्तमम्।
चिच्छेद लीलया वघ्यं ब्रह्मविष्णुमहेक्वरैः ॥७२
पपात मस्तकं भूमौ दानवस्य महात्मनः ।
तेजःसमूह उत्तस्थौ शतस्ययंसमप्रभः ॥७३
विलोक्य हरिलोकं संहिलष्टं कृष्णपदाम्बुजे ।
सम्प्राप्य परमं मोक्षमहो दानवपुङ्गवः ॥७४

इस प्रकार से यह कह कर श्रीकृष्ण ने उत्तमच का का स्मरण किया था। वह सुदर्शनचक्र करोड़ों सूर्यों के समान दीप्ति वाला था। उस को हिर ने ग्रहण किया था। ।७१।। उस सोलह आर वाले अत्यन्त उत्तम चक्र को हिर ने घुमाकर उस दैत्य प्रक्षिप्त किया था ब्रह्मा-विष्णु और महेश्वर के द्वारा वष्य करने के योग्य उसको उस चक्र ने लीला से ही छिन्न कर दिया था।।७२।। महान् ग्रात्मा वाले उस दानव का मस्तक कट कर भूमि पर गिर गया था। उससे एक तेज का समूह जो शत सूर्यों के समान था उत्थित हुआ था।।७३।। उसने हिर लोक को देखा और फिर श्री कृष्ण के पद कमल में वह संश्लिष्ट हो गया था। दानवों में श्रेष्ठ ने परम मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी।।७४।।

## गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गाव्रतकथनम्

शृणु नारद वक्ष्यामि श्रीकृष्णचिरतं पुनः ।
गोपीनां वस्त्रहरणं वरदानं मनीषितम् ॥१
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममोहिताः ।
कृत्वा हविष्यं भक्त्या च यावन्मासं सुसंयुताः ॥२
स्नात्वा सूर्य्यंसुतातीरे पार्वतीं वालुकामयीम् ।
कृत्वावाह्य च मन्त्रेण पूजां कुर्वन्ति नित्यशः ॥३
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमैश्च मनोहरः ।
नानाप्रकारपुष्पश्च माल्यैबंहुविधैरिष ॥४
धूपैदींपश्च नैवेद्यंवस्त्रैनीनाफलेमुं ने ।
मणिमुक्ताप्रवालश्च वाद्येनीनाविधरिष ॥५
हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिण ।
नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि सुत्रते ॥६
मन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं विधाय च ।
ततः कृत्वा तु संकर्षं पूजयेन्मुलमन्त्रतः ॥७
इस प्रध्याय में गोपियों के वस्त्रों के श्रपहरण में जय दुर्गा वत का

निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा-हे नारद ! मैं श्री कृष्ण के

चरित को पुनः कहता हूँ उसका तुम श्रव ए। करो । इस चरित में गोपियों के वस्त्रों के अपहरएा का तथा ग्रपने ग्रभीप्सत वरदान का वर्णन किया गया है ।।१।। हेमन्त ऋतु में प्रथम मास में गोपिकाएं काम से मोहित हो गईं थीं। उन्होंने भक्ति भाव से हिवब्य को बनाकर पूरे मास तक सुसंयत होने का नियम ग्रहरा किया था।।२।। वे गोपियां प्रतिदिन सूर्य सुता ( यमुना ) के तीर पर स्नान करके बालुकामयी पार्वती देवी की प्रतिमा बनाकर मन्त्र के सविधि श्रावाहन करके उसकी नित्य ही पूजा करती थीं।।३।। पूजा के उपचारों में सभी आवश्यक वस्तूएें थीं। चन्दन--- प्रगुरु--- कस्तूरी--- और मनोहर कुङ्कु म के द्वारा तथा अनेक प्रकार के सुन्दर सुगन्धित पुष्प एवं बहुत तरह की मालाग्रों के द्वारा देवी की पूजा करती थी।।४।। धूप—दीप—नैवेध—वस्त्र ग्रौर नाना भांति के फलों से तथा मिंग्-मुक्ता और प्रवालों के द्वारा देवी की ग्रचंना को जाती थी एवं अनेक मनोहर वाधों से देवी को प्रसन्न किया करती थीं ।।।। हे मुने ! गोपियाँ देवी का श्रर्चन करके प्रार्थना किया करती थीं कि हे देवि ! आप समस्त जगतों की जननी हैं ग्रीर सृष्टि—स्थिति ग्रीर संहार के करने वाली हैं। हे माता ! हे सुव्रते ! आप कृपा कर हम सबको नन्द गोप के पुत्र को कान्त वना देने का वरदान प्रदान करें ।।६।। इस मन्त्र के द्वारा देवीशी का परिहार करके फिर संकल्प करनी थीं। भीर मूल मन्त्र के द्वारा पुजा किया करती थीं ।।७।।

एवं पूर्णे च मासे च समाप्तिदिवसे तथा।
स्तातुं प्रजग्मुर्गाप्यश्च वस्त्राण्याधाय तत्तदे।।
नानाविधानि द्रव्याणि रत्नमूल्यानि नारद।
पीतलोहित शुक्लानि चारुणि मिश्रितानि च।।
तीरावृतान्यसं ख्यानि तंश्च तीरं सुशोभनम्।
चन्दनागुरुकस्तूरीवायुना सुरभीकृतम्।।१०
नैवेद्यश्च बहुविधैः कालदेशोद्भवैः फलैः।
धूपैः प्रदीपैः सिन्दूरैः कुङ्कमैश्च विराजितम्।।११

जले क्रीहोन्मुखा गोप्यो बभूवुः कौतुकेन च।
नग्नाः क्रीड़ाभिरासक्ताः श्रीकृष्णापितमानसाः ॥१२
दृष्ट् वा कृष्णश्च वस्त्राणि द्रव्याणि विविधानि च।
वासांस्यादाय वस्तूनि चखाद शिशुभिः सह ॥१३
गत्वा दूरच्च गोपालास्तस्थुः सर्वे मुदान्विताः।
वस्त्राणि पुञ्जीकृत्यादौ ऊचुः स्कन्वेऽतिलोलुपाः ॥१४

इस प्रकार से एक मास के पूर्ण हो जाने पर जब इस पूजन के नियम की समाप्ति का दिन प्राप्त हुआ था तो वे समस्त गोपियाँ यमुना के तट पर वस्त्र लेकर स्नान करने को गई थी ॥ न। हे नारद ! उनके साथ भ्रनेक प्रकार के रत्न मूल्य द्रव्य थे जो पीत-लोहित और शुक्ल-सुन्दर भीर मिश्रित, थे ॥ ६॥ ये समस्त द्रव्य असंख्य थे ग्रीर यमुना के तीर को भावृत किये हुए थे। इन सबसे यमुना का तट शोभित हो रहा था। चन्दन-प्रगुर-कस्तूरी की वायु से तट सुगन्धित हो गया था ।।१०।। ,वहाँ बहुत प्रकार के नैवेश थे तथा काल और देश में होने वाले फल थे, इत से एवं धूप-दीप-सिन्दूर-ग्रीर कुङ्क्षुम से वह यमुना का तट विभूषित हो रहा था।। ११।। उस समय में गोपियाँ कौतुक से यमुना के जल में क्रीड़ोन्मुख हो गईं थीं। समस्त गोपियाँ जल की क्रोड़ा में आसक्त-नग्न भीर श्री कृष्ण में अपना मन अपित करने वाली थीं ।।१२।। कृष्ण ने इस गोपियों की जल क्रीड़ा को देखा और उन के वस्त्र तथा ग्रन्य समस्त द्रव्य उठा लिये थे। जो वस्तुऐं खाने के योग्य थीं उनको बालकों के साथ वह चखने लगे थे।।१३।। सब गोपाल दूर जाकर बड़े धानन्द से युक्त होकर स्थित हो गये थे। सब वस्त्रों को एकत्रित कर के स्कन्ध में अत्यन्त लोलूप वे म्रादि में बोले ॥१४॥

श्रीदामा च सुदामा च वसुदामा तथैव च।
सुबलक्च सुपाक्व क्च शुभाङ्ग सुन्दरस्तथा।।१५
चन्द्रभानुर्वीरभानुः सुर्यभानुस्तथैव च।
वसुभानू रत्नभानु गोगालाद्वादश स्मृताः॥,६

श्रीकृष्णो बलदेवश्य प्रधानाश्य चतुर्वश ।
गोपा हरेर्व यस्याश्य कोटिशः कोटिशो मुने ॥१७
वस्त्राण्यादाय ते सर्वे तस्थुरेकत्र दूरतः ।
शतशः पुञ्जिकास्तत्र स्थापयामासुरुन्मुखाः ॥१८
किञ्चिद्धस्त्रं समादाय कृत्वा च पुञ्जिकां मुदा ।
समारुद्ध कदम्बाग्रमुवाच गोपिकां हरिः॥१९
भो भो गोपालिकाः सर्वा विनष्टा व्रतकर्मणि ।
कृत्वा विधानं मद्धाक्यं श्रुत्वा कीड्त मन्मथात् ॥२०
संकल्पिते व्रतार्हे च मासे मंगलकर्मं णि ।
यूयं नग्नाः कथं तोये व्रतांगहानिकारिकाः ॥२१

धीदामा—सुदामा—वसुदामा—पुवल—पुपार्व — गुमाङ्ग — सुन्दर
—चन्द्रमानु—वीरमानु—सूर्यभानु—वसुमानु ये बारह गोपात कहे गये
हैं ।।१५-१६।। श्री कृष्ण और बनराम ये प्रवान थे। इस तरह गोपातों
का पूर्या मण्डल चौदह का था। हे मुने! हरि के समान अवस्था वाले
मित्र गोपाल करोड़ों की सख्या में थे।।१७।। वे सब गोपियों के वस्त्रों को
लेकर वहां से दूर एक स्थान में स्थित हो गये थे। इस तरह वहां सै कड़ों
पुजिकाएं उन उन्मुखों ने स्थापित करदी थीं।।१६।। उनमें से कुछ
वस्त्रों को लेकर उनकी आनन्द से पुजिजका बना कर कदम्ब की ऊंची
शाखा पर चड़कर श्रोहरि गोपिकाश्रों से कहा—।।१६।। श्री कृष्ण
बोले—हे गोपालिकाश्रो! श्रापने जो यह वृत का कमें किया है उस में
आप सभी विनिष्ट हो गई हैं। मेरे वाक्य को श्रवण कर के विधान करने
के पश्चात् मन्मथ से क्रीड़ा करो।।२०।। तुमने जो एक माम पर्यन्त वृत
के याग्य मङ्गल कर्न का सङ्कल्य किया है उसमें तुम लोग नग्न होकर
यमुना के जन में कैसे क्रीड़ा कर रही है ? यह तो तुम्हारे वृत्रांग की
हानि करने वाला कमें है ।।२१।।

परिषेयानि वासांसि पुष्पमाल्यानि यानि च । वतार्हाणि च वस्तुनि केन नीतानि वोऽधुना ।।२२ वते तु नग्ना यास्नातितां रुशेवरुणःस्वयम् ।
वरुणानुचरा वासर्वकृ वं स्तुविनिहं तिम् ॥२३
कथं यास्यथं नग्नाश्च व्रतस्य कि भविष्यति ।
व्रताराच्या कथं सा च वस्तूनि कि न रक्षति ॥२४
चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुष्टाव बिलरीश्वरीम् ।
युष्माकमीहशीदेवीनशक्तावस्तुरक्षणे ॥२५
कथं व्रतफलं सावो दातुं शक्तासुरेश्वरी ।
फलं प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता सर्वकर्मणि ॥२६
श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा चिन्तामापुव्रजस्त्रियः ।
दहशुयंमुनातीरं वस्त्रवस्तुविहीन कम् ॥२७
चक्रुविषादं तोये च नग्नास्ता रुष्टुमुं शम् ।
क्व गतानि च वस्त्राणि वस्त्नीत्यूचुरत्र नः ॥२८
कृत्वा विषादं तत्र व तम्तुपूर्णपकन्यकाः ।
पुटाञ्जलियुताः सर्वा भक्त्या विनयपूर्वकम् ॥२९

तुम्हारे परीधान करने के योग्य वस्त्र श्रीर जो पुष्पों की माला श्रादि व्रत के योग्य वस्तुएं हैं वे सब आपकी इस समय किस ने लेली हैं ? 11२२।। इस वृत के काल में जो नग्न होकर स्नान करती है उससे वरुण देव स्वयं बहुत रुष्ट हैं। वरुण के अनुचरों ने ही तुम्हारे वस्तों को एवं अन्य वस्तुश्रों का अपहरण किया है।।२३।। अब तुम यहाँ से नग्न होकर कैसे जाओगी श्रीर तुम्हारे व्रत का क्या फल होगा ? वह व्रत के द्वारा आराध्या देवी कैसी है ? क्या वह तुम्हारी वस्तुओं की भी रक्षा नहीं करती है ?।।२४।। उसी देवी का चिन्तन करो श्रीर पूज्य उसका स्तवन करो तथा उस ईश्वरी को बिल दो। श्रापकी ऐसी देवी है कि वह आपकी वस्तुओं की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है ।।२४।। वह सुरेश्वरी श्राप को व्रत का फल किस तरह प्रदान करने में समर्थ होगी। जो फल प्रदान करने की क्षमता रखती है वह सभी कर्मों के करने में समर्थ हुशा करती है ।।२६।। श्री कृष्ण के उस वचन का श्रवण कर व्रज की स्त्रियाँ बड़ी चिन्तित हो गई थीं क्योंकि उन्होंने यमुना के तट को वस्तु और वस्त्रों

से विहीन देखा था।।२७।। वे जलमें ही स्थित होती हुईं विषाद करने लगीं थीं श्रौर नग्न वे अत्यन्त रुदन कर रही थीं वे कह रही थीं कि हमारे वस्त्र तथा वस्तुऐं कहाँ गये जो यहां पर ही रक्खे हुए थे।।२८।। इस तरह से विषाद करके वहाँ पर गोप कन्यकाऐं उससे कहने लगी थीं। वे सब हाथों को जोड़े हुए थीं श्रौर भक्ति के भाव से विनय पूर्वक श्रीकृष्ण से उन्होंने कहा था।।२६।।

परिधेयानि वस्त्राणि किंकरीणां सदीश्वरः।
निवोधयात्मानमेव स्पर्शं कत्तुं त्वमहं सि ।।३०
व्रताहाणि च वस्तूनि देवस्वानि च साम्प्रतम्।
अदत्तानि नोचितानि गृहीतुं वेदविद्वदः।।३१
देहि धौतानि धृत्वा च करिष्यामो व्रतं वयम्।
वस्तुनान्येन गोविन्द वस्तूनां भक्षणं कुरु ।।३२
एतिस्मन्नंतरे तत्र श्रीदामा वस्त्रपुञ्जिकाम्।
दर्शयित्वा च ताः सर्वा दूरं दुद्रावतत्पुरः।।३३
दृष्ट्वा सवस्त्रं गोपालं सर्वासामोश्वरीपरा।
सर्वावयस्याश्चोवाच कोपयुक्ताजलप्नुता।।३४

गोपालिकाग्रों ने कहा—ग्राप सदीश्वर हैं अपने ध्रापको ही समफा लेवें। क्या हम किङ्करियों के परीवान के योग्य वस्त्रों का ग्राप स्पर्श करने के योग्य होते हैं? ।।३०।। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। आप ही हम को बताइये कि जो व्रत के योग्य वस्तुएं है वे इस समय देवस्व हैं। जब तक देवता के लिये उनको समिपत नहीं किया गया है क्या उनका इस तरह ग्रहण कर लेना उचित हैं?।३१। आप हमको उन्हें दे दें। घौतों को धारण करके हम व्रत को सम्पन्न करेंगी। हे गोविन्द ! ग्रन्य वस्तु के द्वारा ग्राप वस्तुओं का भक्षण करें।।३२।। इसी अन्तर में वहाँ पर श्रो-दामा ने वस्त्रों की पुञ्जिका को गोपियों का दिखाकर उनके सामने ही उन सब से दूर वह भाग गया था।।३३।। सब की परा ईश्वरी ने वस्त्रों के सहित गोपाल को देख कर जल में ही प्लुतु होती हुई कोप युक्त होकर प्रपनी समस्त समवयस्क सहेलियों से बोली।।३४।।

हे सुज्ञीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधिव। कदम्बमाले हे कुन्ति यमुने सर्वमङ्गले ॥३५ हे । अमृिख सावित्र पारिजाते च जाह्नवि। सुधामुखि शुभे पद्मे हे गोरि हे स्वयंप्रभे ॥३६ कालिके कमले दुर्गे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गङ्गे चाम्बिके सति सुन्दरि ॥३७ कुष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिनि । यूयं सर्वाः समुत्थाय बद्ध्वानयत वल्लभम् ।।३४ सर्वा राधाज्ञया तूर्ण समुत्थाय जलात् कृधा। प्रजग्मुर्गापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥३९॥ एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूर्णं सहस्रशः। प्रजग्मुस्तेन रूपे ग कोपादारक्तलोचनाः ॥४० वेगेन दुद्र्वुः सर्वाः श्रीदामानञ्च बालिकाः । वेगेत च प्रधावन्तं बिभ्रन्तं वस्त्रपुञ्जिकाम् ॥४१ जगामशीघ्रं श्रीद मा यत्र गोपाः सहांशुकाः। जवेन दुद्वुर्गोप्यस्तत्पश्चाद्बलसंयुताः ॥४२

श्री राधिका ने कहा—हे सुशीले ! हे शिशिकिले ! हे चन्द्रमुिल ! हे माधित ! हे कदम्ब माले ! हे कुन्ति ! हे यमुने ! हे गौरि ! हे स्वयं प्रभे ! हे कालिके ! हे कमले ! हे दुगें ! हे सरस्विति ! हे भारित ! हे श्रपूर्णें ! हे रित ! हे गंगे ! हे श्रम्बिके ! हे सिति ! हे सुन्दिर ! हे कृष्ण प्रिये ! हे मधुमिति ! हे चम्पे ! हे चन्दन निदिनि ! तुम सब उठ कर खड़ी हो जाओ शौर इस वल्लव को बाँध कर ले आओ ।।३ १ - ३ - 11 श्री रावा की आज्ञा से सब गोपियाँ शोध्र जल से क्रोध में श्राकर निकल श्राई और पाणि से अपनी योनि को ढाँक कर चलदी थीं ।।३ ६ ।। इनकी सह चारिणी सहस्रों श्रन्य गोपियाँ मी क्रोध से रक्त नेत्रों वालो होती हुई उसी रूप से चलदी थीं ।।४ ० ।। समस्त बालिकाएं बड़े वेग से श्रीदामा के पीछे दौड़ीं थीं जो कि वस्त्रों की पुष्टिजका को लेकर वेग के साथ श्रागे

भागा जारहा था ।।४१।। श्रीदामा शीघ्र ही वहाँ पहुँच गया था जहाँ अन्य गोप वस्त्रों के सिहत संस्थित थे। गोपियाँ भी बड़े वेग के साथ बल से संयुत होती हुई उनके पीछे से दौड़ लगा रहीं थीं ।।४२।।

वस्त्रचोराश्च गोपाश्च वेष्टयामासुराशु ताः ।
भियर प्रदुद्र बुर्बाला यत्र कृष्णः सहांशुकः ॥४३
श्रीकृष्णसहितान् बालान् वरयामासुराशु च ।
गोपिकानां भिया गोपा ददुर्वं स्त्राणि माधवम् ॥४४
माधवः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा ।
कदम्बवृक्षः शुशुभे वस्त्रं र्नानाविधैरिप ॥४५
वस्त्राणां पुञ्जिकाः सर्वाः स्कन्धेषु विनिधाय च ।
जवाच गोपिकाः कृष्णः परिहासपरं वचः ॥४६

वस्त्रों की चोरी करने वाले गोपों को उन गोपियों ने शीछ ही घेर लिया था। उस समय बालक भय से वस्त्रों को लेकर दौड़ते हुए वहाँ पहुंच गये थे जहाँ श्री कृष्ण विद्यमान थे। ।४३।। गोपियों ने श्री कृष्ण के सहित सब बालकों को शीछ वारण किया था। गोपिकाओं के भय से गोपों ने समस्त वस्त्र माधव को दे दिये थे। ।४४।। माधव ने उन वस्त्रों को वृक्ष के स्कन्व—स्कन्व पर स्थापित कर दिया था। वह कदम्ब का वृक्ष नाना भाँति के वस्त्रों से ग्रत्यन्त सुशोभित हो गया था। ।४५।। वस्त्रों की पुञ्जिकाग्रों को कदम्ब के स्कन्धों में लटका कर कृष्ण ने परि-हास पूर्वक वचन गोपियों से कहे थे। ।४६।।

भोभो गोपालिकानग्नाइदानीं कि करिष्यथ । वस्त्रयाच्त्रांप्रकर्तुं ज्वकुरुताशु पुटाञ्जलिम् ॥४७ गत्वा वदत युष्माकमीश्वरीमथ राधिकाम् । करोतु शीघ्नं वस्त्राणि याच्त्रां कृत्वा पुटाञ्जलिम् ॥४८ अन्यथाहं न दास्यामियुष्मं भ्यमंश्वकानि च । युष्माकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमेऽधुना ॥४९ वृताराध्या च या देवी सा वा मे कि करिष्यति । दुर्येवं कथितं सर्वं ब्रूत यूयञ्च राधिकाम् ॥५० श्री कृष्णा ने कहा-हे गोपालिकाओ ! अब नग्न हैं क्या करेंगी ? वस्त्रों की याचना करना चाहती हो तो शीघ्र दोनों हाथ जोडो ॥४७॥ जाकर सुम अपनी इंश्वरो राधिका से भी कह दो कि वह भी वस्त्रों की याचना करने के लिये पुटाञ्जलि करें ।।४८॥ अन्यया बिना हाथ जोड़े हुए मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे वस्त्रों को नहीं दूंगा तुम्हारी स्वामिनी राधा मेरा इस समय क्या ग्रपकार कर सकेंगी ॥४६॥ आपकी वृत के द्वारा जो ग्राराधना करने के योग्य देवी है बह भी मेरा क्या कर सकती हैं। इस प्रकार से यह सब तुम से कह दिया है अब तुम जाकर अपनी स्वामिनी राधा से कह दो ॥५०॥

श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा ताः सर्वा गोपक्तस्यकाः ।
बीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्मू राधिकान्तिकम् ॥५१
चक्रुनिवेदनं गत्वा यदुवाच हरिःस्वयम् ।
श्रुत्वा जहासः सा राधा बभूव कामपीड़िता ॥५२
श्रुत्वा तासाञ्च वचनं पुरुकाञ्चितविग्रहा ।
न जगाम हरेः स्थानं त्रीड्या सस्मितासती ॥५३
जले योगासनं कृत्वा दृष्यौ कृष्णपदाम्बुजम् ।
ब्रह्मे शानन्तु धर्माणां वन्द्यमीप्सितदं परम् ॥५४
स्मारं स्मारं पदाम्भोजं साश्रुसम्पूर्णलोचना ।
भावातिरेकात्प्राणेशन्तुष्टाथ निर्गुणंपरम् ॥५५

श्री कृष्ण के इस वचन को श्रवण करके उन सब गोपियों ने अपने नेत्र के कोने से देखकर फिर वे सब राधिका के समीप में चली गई श्री । ।।५१।। वहां जाकर उनने राधिका से वह सब निवेदन कर दिया था जो स्वयं हरि ने उनसे कहा था। यह श्रिवण कर राधा [हंस, गई थीं और काम से पीड़ित हो गई थीं ।।५२।। उन गोपियों के वचन को सुनकर राधा का सम्पूर्ण शरीरांग पुलकायमान हो गया था। वह लज्जा से स्मित युक्त होती हुई सती हरि के उस स्थान पर नहीं गई थी। फिर राधा ने उस यमुना के जल में ही बैठ कर योग का आसन जमाकर श्री कृष्ण चरण कमलों का घ्यान किया था जो कि ब्रह्में शान—धर्मों के वन्दनीय और

परम ईप्सित थे।।५३-५४।। राबा श्री कृष्ण के चरणकमलों को वार-चारस्मरण करके नेत्रों में आँसू भर लाई । उस समय राधा ने भावाविरेक युक्त क्षेकर प्राणेश का स्तवन किया था।।५५।। ७४—रासक्रीड़ाप्रस्ताववर्णनम्

त्रिषु मासेप्वतीतेषु तासाञ्च हरिणा सह। वद केन प्रकारेण बभूव तनुसङ्गमः ॥ १ वृन्दावनं किप्रकारं किविध रासमण्डलम्। हरिरेकस्ताश्च बह्वचः केन क्रीड़ा बभुव ह ॥२ कुतूहलं भवति में इदं श्रोतुं नवं नवम्। कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीर्त्तन ॥३ कथा पुराणसाराणां रासयात्रा हरेरहो। हरिलीलाः पृथिव्यान्तु सर्वाः श्रुतिमनोहराः ॥४ नारदस्य वचः श्रुत्वां ऋषिनीरायणः स्वयम् । त्रहस्य सुत्रसन्नास्यः प्रवक्तुमुपच**क्र**मे ॥५ एकदा श्रीहरिनंक्तं वनं वृन्दावनं ययौ। शुभे शुक्लत्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रोदये मुने ॥६ यूथिकामालतीकुन्दमाधवीपुष्पवायुना । वासितं कलनादेन मधुभ्राणां मनोहरम् ॥७ नवपल्लवसंयुक्तं पुंस्कोकिलरुतश्रुतम्। नवलक्षरासवाससंयु क्रं सुमनोहरम् ॥८ चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमेन चवासितम्। कपू रान्वितत।म्बूलभोगद्रव्यसमन्वितम् ॥९

इस अध्याय में रास कीड़ा के प्रस्ताव का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा—हिर के साथ उनके तीन मास व्यतीत हो जाने पर उनका किस प्रकार से शरीर का सङ्गम हुआ था थह बताने की कृपा करें।।१।। वृन्दावन किस प्रकार का था और उसमें भी रासमण्डन बना हुआ था वह किस तरह का था। हिर तो एक हिर थे और गोपिकाएं बहुत—सी थीं। उनके साथ किस रीति से कीड़ा हुई थी ?।।२।। हे पुण्य श्रवण

कीर्त्त ! हे महाभाग ! मुके इसे श्रवण करने का नवीन-नवीन कुतूहल होता है। आप इसे कहिए ।।३।। हिर की रासयात्रा पुराणों के सारों की कथा है। पृथिवी में सभी हिर कीलीला श्रवण करने में अत्यन्त सुन्दर होती हैं।।४।। सूतजी ने कहा —नारद के इस बचन को सुनकरन ।रायण ऋषि स्वयं प्रहिषत हुए और सुप्रप्रन्न मुख वाले उन्होंने उसे कहना श्रारम्भ किया था।।४।। नारायण बोले—एक बार हिर रात्रि के समय में वृन्दावन नामक वन में गये थे। हे मुने ! शुक्लपक्ष की शुभ त्रयोदशी में पूर्ण चन्द्र के उदय होने का वह समय था।।६।। वह वृन्दावन यूथिका—मालती—कुन्द—माथवी लताओं के पुष्पों की वायु से सुवासित था और मधुकरों के कलनाद से श्रत्यन्त मनोहर हो रहा था।।७।। नवीन पल्लवों से युक्त तथा पुंस्कोकिलों के सुत शर्यात् 'कुहू' की ध्वनि उसमें श्रुत हो रही थी। वह नवलक्ष रास वास से समन्वित था तथा सुमनोहर था।।६।। चन्दन—अगुरु—कस्तूरी श्रीर कु कुभ से सुगन्वित था। कपूँर से युक्त ताम्बूल श्रादि भोग करने के द्रव्यों से संयुत था।।६।।

प्रस्तैश्चम्पकानाञ्च कस्तूरीचन्दनान्वितैः।
रितयोग्यैविरिचतैनिनातल्पैः सुशोभितस्।।१०
दीप्तं रत्नप्रदीपश्च धूपेन सुरभीकृतम्।
नानापुष्पश्च रचितं मालाजालैविराजितम्।।११
परितो वर्त्तृलाकारं तत्रैव रासमण्डलम्।
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमेन सुसंस्कृतम्।।१२
पुष्पोद्यानैः पुष्पितश्च युक्तं कीड़ासरोवरैः।
हसकारण्डवाकीर्गोर्जलकुक्कुटकूजितैः।।१३
कीड़नीयैः सुन्दरैश्च सुरतश्रमहारिभिः।
शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्गोः सुनिमंलैः।।१४
दिधपूर्णशुक्लधान्तजलैनिमंञ्छनीकृतम्।
रम्भास्तम्भसमूहेन सुन्दरेण सुशोभितम्।।१५
यह वृन्दावन चम्पकों के पुष्पों से जो कि कस्तूरी और चन्दन से युक्त

11१०11 वह वन रत्नों के प्रदीपों से दीसमान और घूप से सुरभीकृत हों रहा था। अनेक प्रकार के पुष्पों से निर्मित मालाओं के समूह से विशेष शोभा युक्त था। 1991। वहाँ पर ही चारों और गोल धाकार वाला रास मण्डल बना हुआ था जो चन्दन—अगुरु-कस्तूरी और कुंकुम से मली-माँति संस्कार किया हुआ था । 1991। उसमें पुष्पों से युक्त पुष्पोद्यान थे तथा अनेक कीड़ा करने के लिये सरोवर बने हुए थे जो कि हुंस कारण्डव आदि पक्षियों से घिरे हुए थे और जल कुक्कुटों से कूजित से परिपूर्ण थे । 1991। ये सब सरोवर कीड़ा करने के योग्य थे और परम सुन्दर तथा सुरत के अम को दूर करने वाले थे। इन सबमें विशुद्ध स्फटिक मिंग के तुल्य निर्मल जल परिपूर्ण रूप से भरा हुआ था । 1881। दिन पूर्ण शुक्त धान्य के जल से यह निर्मल्छनीकृत तथा सुन्दर कदली के स्तम्भों के समूह से सुशोभित रासमण्डल बना हुआ था । 1881।

शाम्रपल्लवयुक्त न सूत्रबन्धन चारणा।
भूषितं मङ्गलघटः सिन्दूरचन्दनान्वतः।।१६
मालतीमाल्यसंयुक्तं नीरिकेठफलान्वितः।
स रासमण्डलं हृष्ट्वा जहास मधुसूदनः॥१७
चकार तत्र कतुकाद्विनोदमुरलीरवम्।
गोपीनां कामुकीनाञ्च कामवर्धनकारणम्।।१६
तच्छुद्वा राधिका सद्यो मुमोह मदनातुरा।
बभुव स्थाणुबद्दहा ध्यानैकतानमानसा।।१९
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुक्षाव सा ध्वनिम्।
जवास सा समुक्तस्थौ समुद्विग्ना पुनःपुनः।।२०
त्यवत्वा चावश्यकं कर्म निःससाराद्भुतं गृहात्।
ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदिशम्।२१
ध्यायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मनः।
तेज साच द्योतयन्ती सदरतनसारभूषणः।।२२

यह रास मण्डल आम के पल्लवों से युक्त परम सुन्दर सूत्र बन्धों से भूषित हो रहा था और सिन्दूर तथा चन्दन से समन्वित मङ्गल कलकीं

से युक्त था। यह रास मण्डल मालती के पुष्पों द्वारा बनी हुई मालाओं से समन्वित ग्रीर नारियल के फलों से युषत था। ऐसे रास मण्डल को देख कर भगवान रास बिहारी मधुसूदन हँस गये थे ।।१६-१७।। वहाँ पर रासिबहारी श्रीकृष्ण ने पहुंच कर कौतुक से विनोदार्थ मुरिलका वादन की घ्वनि की थी जो कामुकी ब्रजाङ्गनाध्रों के काम के वर्धन करने का कारण थी।।१८।। उस मुरली की ध्विन का श्रवमा कर राधिका मुरन्त ही कामातुरा होती हुई मोहित हो गईंथीं। उनका दारीर एक स्थाग्रु के समान निष्पन्द हो गया था और ध्यान उनका मन एक तान हो रहा था ।।१६।। एक क्षाण के पश्चात् चेतना प्राप्त हुई थी उस राधा में पुनः वही वंशी का शब्द सुना था। वह खड़ी हो गई थी और बार-बार समुद्धिग्न चित्त वाली हो गई थी ॥२०॥ घर में जो भी कुल श्रावश्यक **काम** था उसको तुरन्त ही त्याग दिया था श्रौर अपने घरसे एक अद्भुत रीति से निकल पड़ी थी। जियर से वह मोहन की मोहनी मुरिलका की मधुर मनोरथ व्विन आ रही थी उसी ग्रोर चारों दिशाग्रों को देख कर चल दी थीं ।।२१।। वह अपने सुन्दर एवं उत्तम रत्नों के भूषणों के द्वारा तथा नैसर्गिक स्वात्म तेज के द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ग्रौर महान् भ्रात्मा वाले श्रीकृष्ण के चरण कमल का मन में ध्यान करती हुई वृत्दावन की स्रोर चल दी थीं।।२२।।

बहिबभूवुस्तास्त्रस्ता वरेण हृतचेतनाः।
कुलधर्म परित्यज्य निःशङ्का काममोहिताः॥२३
त्रयस्त्रिशद्धयस्याश्च ताः सुशीलादयः स्मृताः।
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः॥२४
तासां पश्चाद्ययुर्गीप्यस्तासां संख्यां निबोध मे।
समावेशेन वयसा रूपेण च गुणेन च ॥२५
ययुः सुशीलासङ्गेन सहस्राणि च षोड्श ।
ययुश्चन्द्रमुखीपश्चात्सहस्राणि च षोड्श ॥२६
एकादशसहस्राणि माधव्यात्यश्च निर्ययुः।
जग्मुः कदम्बमालात्यः सहस्राणि त्रयोदश ॥२७

थयुः कुन्तीवयस्यारच सहस्राणि दश स्मृताः । चतुर्दशसहस्राणि ययुस्ता यमुनानुगाः ॥२८

घर से निकल तो पड़ी किन्तु जैसे ही बाहिर वे सब गोपकाएें गईं वैसे ही वर के द्वारा हरएा किये हुए चित्त की चेतना वाली तस्त हो गईं थी क्यों कि वे सब अपने कुल के धर्म का एक दम त्याग करके काम से मोहित होती हुईं नि:शङ्क होकर घर से निकल चलीं थीं ।।२३।। राधिका की अत्यन्त ही प्रियतमा सुशीला ध्रादि तेतीस वयस्या सहेली थीं जो कि समस्त गोपियों में सर्व श्रेष्ठ थीं । वे सभी चल दी थीं ।।२४।। उनके पीछे से अन्य गोपियों भी वृन्दावन बिहारी के समीप में गईं थीं उनकी संख्या भी श्रवण कर लो जो कि सभी गोपियाँ वेश-रूप-गुण और ध्रवस्था में उनके ही समान थीं ।।२६।। सोलह सहस्र तो सुशीला के साथ गईं थी । इसके पीछे से चन्द्रमुखी के साथ भी सोलह हजार गोपियाँ थी ।।२६।। मायवी के साथ ग्यारह सहस्र थीं और कदम्ब माला के साथ तेरह सहस्र निकल कर गईं थीं ।।२७।। कुन्ती के साथ उसकी सहेली दश सहस्र थीं यमुना के पीछे जाने वालो गोपियाँ चौदह सहस्र थीं जो सभी वृन्दावन में मुरली वादन की घ्वनि से मस्त होकर घर से रात्रि में निकल कर शी कृष्ण के समीप में गईं थी ।।२६।।

जाह्नवीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुर्नव । ययुर्नव सहस्राणि पद्ममुख्याल्य एव च ॥२९ सावित्र्याल्यः पञ्चदश सहस्राणि ययुर्वजात् । पारिजातः वयस्याश्च सहस्राणि ययुर्वजात् । ययुः सुधामुखीगोप्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥३१ शुभानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । पद्मानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । पद्मानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । यद्मानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । यद्मानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । यद्मानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सहस्रःणि च षोड्र । नियंयुःकमलाल्यश्चसहस्राणिश्रयोदश ॥३४ दुर्गानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड्श । ययुः सरस्वतीपश्चात्सहस्राणि त्रयोदश ॥३५

जाह्वनी की सहचारिस्ती तौ महस्र थीं और पद्ममुखी की सहेली भी नौ सहस्र थीं। सावित्री की अनुगामिनी गोपियाँ पन्द्रह सहस्र थीं जो प्रज से वहाँ रात्रि में गई थीं। पारिजाता की वयस्या गोपी दश सहस्र भीं।।२६-३०।। स्वयंत्रभा की सहचारिस्ती गोपियों की संख्या सातहजार थीं धौर सुधा मुखी के साथ चौदह महस्र गोपियां गई थीं।।३१।। शुभा क पीछे जाने वाली चौदह सहस्र थीं। पद्मा की सहचारिस्ती भी चौदह सहस्र थीं।।३२।। गौरी और पद्म की अनुगामिनी भी चौदह सहस्र वहाँ गई थीं तथा सर्व मङ्गला की सहचारिस्ती सोलह हजार थीं।।३३॥ कालिका ग्राली भी सोलह हजार थीं तथा कमला की संहेली तेरह हजार थीं। दुर्गा की ग्रनुगामिनी सोलह हजार थीं ग्रीर सरस्वती की सहगामिनी तेरह सहस्र निकल कर गई थीं।।३४।।

प्रजग्मभिरतीपश्चात्सहस्राणि दश वजात् । अपणिसहचारिण्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥३६ रितपश्चाद्वयस्याश्च सहस्राणि ययुद्दश । गङ्गावयस्याः प्रययुः सहस्राणि चतुद्दश ॥३७ प्रजग्मुरिम्बका पश्चात्सहस्राणि च षोङ्श । सतीपश्चाद्ययुर्गेष्यः सहस्राणि त्रयोदश ॥३८ निद्दिनीसहचारिण्यः सहस्राणि त्रयोदश ॥३८ पयुः सुन्दरीपश्चात्सहस्राणि च षोङ्श । प्रययुः सुन्दरीपश्चात्सहस्राणि च षोङ्श । ययुर्भ धुमतीपश्चात्सहस्राणि च षोङ्श ॥०० ययुश्चम्यानुगा गोष्यः सहस्राणि त्रयोदश । चन्दनाल्यो ययुः पश्चात्सहस्राणि च षोङ्श ॥४१

इनके पीछे भारती के साथ ब्रज से वृत्दावन को दश सहस्र गोपियाँ थीं तथा अपर्णा के साथ चौदह सहस्र और रित की सहगामिनी दशसहस्र एवं गङ्गा की सहचारिएगी चौदह सहस्र थीं।।३६-३७।। ग्रम्बिका के पीछे सोलह हजार गोपकाऐं थीं। सती के साथ तेरह सहस्र--निदनी के साथ दश सहस्र-सुन्दरी के पीछे तेरह सहस्-कृष्ण प्रिया के साथ सोलह सहसू-मधुमती के साथ भी सोलह हजार-चम्पा की अनुगामिनी तेरह सहस् और चन्दना के साथ सोलह सहस्र गोपियाँ ब्रज से मुरली वादन श्रवसा कर रात्रि में कुलमर्यादा का त्याग कर वृन्दावन की ओर भिकल कर गईं थीं ॥३८-४१॥

सर्वा बभूवुरेकत्र तत्र तस्थुः पलं मुदा । तत्राययुर्गोपिकाश्च मालाहस्ताश्च काश्चन ॥४२ चारुचन्दनहस्ताश्च काश्चित्तत्राययुर्वं जात्। इवेतचामरहस्ताश्च काश्चित्तत्राययुर्मु दा ॥४३ तत्राययुर्गोपकन्याः काश्चित् कुङ्कुमवाहिकाः ॥४४ काश्चित् तत्राययुर्गोप्यस्ताम्बूलपात्रवाहिकाः। यावत्काञ्चनवस्त्राणां वाहिका गोपकन्यकाः ॥४५ काश्चित्तत्राययुः शीघ्रं यत्र चन्द्रावली मुदा। सर्वाश्चैकत्र संभूय सस्मिताश्च मुदान्विताः ॥४६ विधाय राधिकावेशं स्थानाच प्रययुर्मुदा । चक्रुः पुनःपुनस्तारच हरिशब्दं जयं पथि ॥४७ प्रापुर्वृ न्दावनं रम्यं ददृश् रासमण्डलम्। स्वगॅम्यः सुन्दरं हश्यं राकापतिकरान्वितम् ॥४८ सुनिजनं कृसुमितं वासितं पुष्पवायुना । नारीणां कामजननं मुनिमोहनकारणम् ॥४९ वे सब एक ही स्थान पर एक पल भर आनन्द के साथ खड़ी हो

गईं थीं। वहाँ पर कोई गोपिका तो मालाऐं हाथों में लेकर ग्राईं थीं। ।।४२।। कुछ के करों में सुन्दर चन्दन या जो कि ब्रज से वहाँ ग्राई थीं। कुछ के कर कमलों में क्वेत चमर थे ।।४३।। कुछ गोपिकाएं कुंकुम लिये हुए थीं और कुछ काञ्चन वर्ण वाले वस्त्रों को वहन करने वाली वहाँ आई थीं। कुछ गोपियाँ ताम्बूल वाहिनी थीं जो ताम्बूल पात्र (पानदान) लिये हुए थीं।।४४ ४५।। ये सभी सानन्द वहाँ आ गईं थीं जहाँ पर चन्द्रावली थीं। सभी ये एक ही स्थान पर एकत्रित होकर स्मित और हर्ष से युक्त हो रहीं थीं।४६।। सब ने राधिका का वेश करके उस स्थान से हर्ष के साथ प्रस्थान किया था। वे बार-बार मार्ग में हिर के शब्द को जय के साथ कहती हुईं जा रहीं थीं।।४७।। वे सब वृन्दावन में पहुँच गईं थीं और उन्होंने रास मण्डल को देखा था जो परम रम्य बना हुआ था। वहाँ का हश्य स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुन्दर था और वह राकापित की किरणों से समन्वित था।।४८।। वह रास मण्डल सुनिर्जन -कुसुमों से युक्त एवं पुष्पों की वायु से परम सुवासित हो रहा था। वह नारियों के काम को उत्पन्न करने वाला था और बड़ेर मुनियों के भी मोह करने का कारण स्वरूप था।।४६।।

शुश्रुवुस्तत्र ताः सर्वाः पुंस्कोिकलकलध्वितम् ।
अतिसूक्ष्मकलञ्चापि भ्रमराणां मनोहरम् ॥५०
प्रसूनमधुमतानां भ्रमरीसङ्गसङ्गिनाम् ।
शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम् ॥५१
सर्वाभिरालिभिः सार्धंध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम् ।
राधामारात्तु सर्वोक्ष्य कृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥५२
जगामानुत्रजं प्रीत्या सस्मितोमदनातुरः ।
मध्यस्यां सखिसङ्घानां रत्नलङ्कारभूषिताम् ॥५३
दिव्यवस्त्रपरीधानां सस्मितां वक्रलोचनाम् ।
गजेन्द्रगामिनीं रम्यांमुनिमानसमोहिनीम् ॥५४
नवीनवेशवयसा रूपेणातिमनोहराम् ।
तलश्रोणिनितम्बानां भारशेषान्वितां पराम् ॥५५
चारुचम्पकवर्णाभां शर्चन्द्रनिभाननाम् ।
बिभ्नन्तीं कशरीभारं मालतीमाल्यसंयुताम् ॥५६

राधा ददर्श श्रीकृष्णं किशोरं श्यामसुन्दरम् । नवयौवनसम्पन्नं रत्नाभरणभूषितम् ॥५७

उन समस्त वज बालाग्रों ने वहाँ प्रस्कोिकल कल घ्विन का श्रवण किया था और अत्यन्त सूक्ष्म भ्रमरों की मनोहर गुञ्जार को भी सुना था ।।५०।। विकसित पुष्पों के मधु में मत्त ग्रौर भ्रमरी के सङ्ग के संगी भ्रमरों के कलगान के शुभेक्षण क्षरा में राधिका ने उस रास मण्डल में प्रवेश किया था।। ४१।। समस्त ग्रपनी ग्रालियों के साथ कृष्ण के चरण कमलों को ध्यान में लाती हुई राधा को समीप में भलो भाँति देख कर श्री कृष्एा वहाँ पर ५रम हर्ष से युक्त हो गये थे ।।१२।। मन्द मुस्कान से संयुत तथा कामातुर होकर प्रीति के साथ श्रीकृष्ण ने उस व्रज का अनुगमन किया था। सत्पूर्ण सखिशों के मध्य में राधा स्थित थी और रत्नों के म्राभरणों से विभूषित थी ।। १३।। श्रीराधा दिव्य वस्त्र का पराधीन करने वाली-सिमत से युक्त-वक्रलोचनों से समन्वित-गजेन्द्र की भाँति मन्द एवं मस्त गमन करने वाली-परम रम्य एवं मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली थी।।१४॥ श्रीराधा नवीन वेश ग्रौर अवस्या से तथा रूप लावण्य से ग्रत्यन्त मनोहर थीं जिसके तल श्रीए। नितम्बीं का भार विशेष रूप से शोभा युक्त था।। ५५।। राशा की चार चम्पक के वर्ण के समान ग्राभा ग्रोर शरत्काल के पूर्ण चन्द्र के तुल्य मुख की परम शोभा से वह युक्त थी। कवरी के भार को वहन करने वाली थी जिसमें मालती की मालाएं लटकी हुई थीं।। ५६।। ऐभी परम सुन्दर रावा को श्रीकृष्म ने देखा स्रोर राधा ने किशोर श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण को देखा जा नवीन योवन से सम्पन्न और रत्नों के आभरणों से विश्वषित थे।।५७॥

कन्दर्पकोटिलावण्यलीलाधाममनोहरम् । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्तीं वक्रवक्षुषा ॥५८ परमाद्भुतरूपञ्च सर्वत्रानुपमं परम् । विचित्रवेशां चूड़ाञ्च बिभ्रन्तं सस्मितं मुदा ॥५९ वक्रलोचनकोणेन दर्शं दर्शं पुनः पुनः । मुखमाच्छादयामास ब्रीड़िया सस्मिता सती ॥६० मूर्च्छामवाप सा सद्यःकामबाणप्रपीड़िता । पुरुकाञ्चितसर्वाङ्गी बभूव हतचेतना ॥६१

श्रीकृष्ण का स्वरूप करोड़ों कामदेव के रूप लावण्य की लोला का धाम एवं अत्यन्त मनोहर था। वह ग्रपनी प्राणों से भी ग्रधिक प्रिया राधा को उस समय देख रहे थे जो राधा श्रीकृष्ण को ग्रपनी तिरछो हिष्ट से देख रही थी। । । । श्रीकृष्ण का परम अद्भुत रूप था जिसको सर्वंत्र कोई भी उपमा नहीं है। उनका परम विचित्र वेश था और मस्तक पर चूड़ा को धारण करने वाले थे—मन्द मुस्कान से ग्रुक्त एवं हिषत स्वरूप से समन्वित उनका सुन्दर वपु था। । । १ से परम मोहन स्वरूप वाले श्रीकृष्ण वक्त्र नेत्र के कोने से बार-बार राधा देख-देख कर क्रीड़ा से ग्रपने मुख को वह सती ढाँक लेतो थी। । ६०।। वह राधा काम बाण से ग्रत्यन्त उत्पोड़ित होकर उस समय मुच्छा को प्राप्त हो गई वह तुरन्त ही पुलकों से ग्राठ्यन समस्त अंगों धाली तथा चेतना से शून्य हो गई थी। । ६१।।

कटाक्षकासबागैश्च विद्धः क्रीड़ारसोन्मुखः ।
मूच्छी प्राप्य न पपात तस्थौ स्थागुसमो हिरः ।।६२
पपात मुरली तस्य क्रीड़ाकमलमुज्ज्वलम् ।
द्वितीयं पोतवस्रव्च शिखिपिच्छं शरीरतः ॥६३
क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिकं मुदा ।
कृत्वा वक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुनुम्ब सः ॥६४
श्रीकृष्णस्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती ।
प्राणाविकं प्राणनाथ समाश्लिष्यचुनुम्बह ॥६५
मनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा मुने ।
जगाम राध्या साधं रसिको रितमन्दिरम् ॥६६
रत्नप्रदीपसंयुक्तं रत्नदर्पणसंयुतम् ।
चारुवम्पकशय्याभिश्चनन्दनाक्ताभी राजितम् ॥६७
कर्पूरान्वितताम्बूलभीगद्रव्यः समन्वितम् ।
इवास राध्या साधं कृष्णस्तत्र मुदान्वतः। ।६६

राधा के सुन्दर स्वरूप को देख कर कृष्ण उसके कटाक्ष रूपी कामदेव की बाएों से विद्ध होकर क्रीड़ा के रस के उन्मुख होते हुए मूच्छा को प्राप्त हो गये किन्तु वह भूतल पर नहीं गिरे और हरि स्थाणु के समान वहीं पर स्थित रहे ।।६२।। उस समय उनकी मुरली ग्रीर उज्ज्वल क्रीड़ा का कमल हाथ से गिर गये दूसरा पीताम्बर जो उनके शरीर के ऊपर था वह और मयुर का पिच्छ भी नीचे गिर गया ।।६३।। एक ही क्षण में कृष्ण ने चेतना को प्राप्त किया था श्रौर फिर वह परम हर्ष के साथ राधा के पास गये। श्रीकृष्ण ने राधा को अपने वक्षःस्थल से लगा कर उसका प्रेम के साथ चुम्बन किया ।।६४।। श्रीकृष्य के अंग के स्पर्श मात्र से ही सती राधा को चेतना प्राप्त हो गई और उसने भी ग्रपने प्राप्तें से भी अधिक प्रिय प्राणों के नाथ का भली-भाँति श्रालिङ्गन करके चुम्बन किया।।६४।। हे मुने ! उस समय कृष्ण ने राधा के और राधा ने कृष्ण के मन को हरणा कर लिया। रसिक चूड़ामिण श्रीकृष्ण किर रावा क साथ रतिमन्दिर में चले गये ।।६६।। वह रति मन्दिर रत्नों के प्रदीपों से युक्त था और उसमें रत्नों के दर्पण लगे हुए थे। वहाँ सुन्दर चम्पक पुष्पों की शय्या लगी हुई थी जिसमें चन्दन की चर्चना हो रही थी ।।६०।। बह रित मन्दिर कपूर से युक्त, ताम्बूल ग्रादि श्रनेक भोग के योग्य दृव्यों से समन्वित था। वहाँ पर श्रोकृष्ण राधा के साथ बहुत ही हर्ष से संयुत होकर निवसित हो गये थे ॥६८॥

७५--जाह्नवी जन्म वृत्तान्तः

एतस्तिन्नन्तरे तत्र शङ्करः समुपस्थितः।
सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो विभूतिभूषणः स्वयम् ॥१
व्याद्र्यचर्माम्बरधरो नागयज्ञोपवीतकः।
स्वर्णाकारजटाभारमध्यन्द्रञ्च संदधत्।।२
तिश्र्लपट्टिशकरो विभ्रत् खट्वाङ्गमुत्तमम्।
सद्रत्नसाररचितस्वरयन्त्रकरो मुदा।।३
वाहनादवरुद्याशु भक्तिनम्रात्मकन्धरः।
प्रणम्य कमलाकान्तं वामे चोवास भक्तितः॥४

अाजग्मुमु नयः सर्वे सुराः शकादयस्तथा । आदित्या वसवो रुद्रा मनवः सिद्धचारगाः ॥५ पुलकाञ्चितसर्चाङ्गास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् । प्रणम्य तं शिवं सर्वे सुराश्च नम्रकन्धराः ॥६ एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीतं शङ्करो जगौ । कृत्वाऽतीव सुतालञ्च स्वरयन्त्रसमन्वितः ॥७

इस अध्याय में जाह्नवी के जन्म के वृत्तान्त का निरूपण किया गया है। श्रीकृष्ण ने कहा—इसी घन्तर में वहाँ पर राङ्कर समुपस्थित हो गये जो स्मित से संयुत-वृषभ पर समारूढ़ और स्वयं विभूति से भूषित शारीर वाले थे ॥१॥ शिव व्याघ्र के चर्म का वस्त्र धारण किये हुए थे ध्रौर उनके कन्छे पर नागों का यज्ञोपवीत था। सुनहली जटाग्रों के जूट का भार उनके मस्तक पर था ग्रीर ग्रर्ध चन्द्र को धारता किये हुए थे।।२।। शिव के करों में त्रिशुल ग्रीर पट्टिश नाम वाले श्रायुध भे ग्रीर उन्होंने उत्तम खट्वांग को धारए। कर रक्खा था। रत्नों के सार के द्वारा निर्मित किया हुआ स्वर यन्त्र परम हर्ष से कर में लिये हुए थे।।३।। वहाँ आकर शिव श्रपने वाहन वृषभ से नीचे उतर पड़े और मित्रत-भाव से विनम्र कन्धरा बाले होते हुए कमला कान्त को प्रणाम करके वाम भाग में संस्थित हो गये ।।४।। उस समय वहाँ पर इन्द्र आदि समस्त देवगरा—मुनि मण्डल आदित्य-वसु-- रुद्र-मनु-- सिद्ध और चारण सभी आये ॥५॥ सब पुलकों से प्रञ्चित सर्वाङ्ग वालों ने पुरुषोत्तम की स्तुति की और सबने शिव को प्रणाम करके समस्त देवगए। वहाँ नम्न कन्थरा वाले हो गर्ये ।।६।। इसी अन्तर में वहाँ पर शंकर ने एक सङ्गीत का गायन किया जो सुर और ताल से समन्वित अतीव सुरयन्त्र से युक्त एवं सुन्दर था ॥७॥

आवयोश्च गुणाल्यानं राससम्बन्धि सुन्दरम् । समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ।। ४ यत्र कण्ठकतानेत्र चैकमानेन चारुणा । पदभेदिवरामेण गुरुणा लघुना कमात् ।। ९ गमकेनातिदी घेंण मदेन मधुरेण च।
भवेति दुर्लभं सृष्टं प्रीत्या स्वेन विनिमितम् ॥१०
पुलकाञ्चितसर्वाङ्गः साश्रुनेत्रः प्नः पुनः।
तदेव श्रुतिमात्रेण मूच्छां प्राप्य विचेतनाः ॥११
बभूव रद्ररूपाश्च मुनयः पुरतः प्रिये।
स्द्ररूपाः सुराः सर्वे विधातृहिरिपाषदाः ॥१२
नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्।
जलपूर्णञ्च वेतुण्ठं दृष्ट्वा त्रस्तोऽहुमीश्वरि ॥१३
गत्वा मूर्तीविनिर्माय सर्वाश्च ताहशीरिति।
तत्स्वरूपास्तदस्त्राश्च तत्स्ववाहनभूषणा ॥१४

मन के मोहन करने वाले समय के समुचित राग के द्वारा हम दोनों के रास से सम्बन्ध रखने वाला गुणों का सुन्दर धाख्यान उस संगीत में था ।। ।।। जिस संगीत को कण्ठ की एकता—नेत्रों की एक मानता—सुन्दर पद भेदों का विराम जो गुरु लघु के क्रम से था—श्रतिदीर्घ गमक--मद और मधुर ध्रपने स्वर से विनिर्मित इस संसार में अत्यन्त दुर्लभ प्रीति के साथ मुजन किया ।। ६-१०।। वह पुलकायमान समस्त अंगों वाला और अश्रुगों से परिपूर्ण नेत्रों वाला बार-बार हो जाता था। उसके श्रवण मात्र से मूर्च्छा को प्राप्त करके चेतना शून्य हो गये थे।। ११।। हे प्रिये! समस्त मुनिगण—सुरगण—विधाता तथा हरि के पार्षदगण सामने ही रुद्र छप हो गये।। १२।। हे ईश्वरि! नारायण-लक्ष्मी और गायन करने वाले स्वयं शिव वैकुण्ठ को जल पूर्ण देख कर मैं भी त्रस्त हो गया।। १३।। जाकर सब उसी प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया उनके वे ही स्वरूप वही ग्रस्त्र ग्रीर वही वाहन तथा भूषण थे।। १४।।

तत्स्वभावास्तन्मनस्कास्तत्तद्विषयमानसाः ।
स्थानं निर्माय परितो वेकुण्ठस्य चतुर्विशि ॥१५
तदिधिष्ठातृदेवी च आजगाम स्वमालयम् ।
शरीरजा सुराणां सा बभूव सुरिनम्नगा ॥
मुक्तिदा च मुमुक्षुणां भक्तानां हरिभक्तिदा ॥१६

कोटिजन्माजितं पापं विविधं पापिनामहो।
यस्याश्च स्पश्चायोश्चसम्पर्केणविनश्यति ॥१७
किं वा न जाने प्राणेशि स्पर्शदर्शनोःफलम्।
किमुतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम् ॥१८
सर्वतीर्थात्परं पृथव्यां पृष्करं परिकीत्तितम्।
वेदोक्तञ्चत देवास्याःकलांनाईतिषोडशीम् ॥१९
भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्मृता।
गामागता स्रोतसोंऽशाद्गंगा तेन प्रकीत्तिता॥२०
जानुद्वारा पुरा दत्ता जहनुना तोयकोपतः।
तस्यकन्यास्वरूपा सा जाह्नवीतेनकीत्तिता॥२१
भीष्मः स्वयं वसुर्जातस्तस्यां सा तेन भीष्मसः।।२२

उन सबके स्वभाव वैसी ही थे भ्रीर वे सब तंन्मनस्क तथा तत्तत् विषयों के मन वाली थी। वैकुण्ठ के सब ग्रोर चारों दिशाग्रों में स्थान का निर्माण करके उसकी ग्रधिष्ठात्री देवी अपने ग्रालय में आगई। सुरों के शरीर से जन्म लेने वाली वह सुरों की नदी हो गई वह मुमुञ्जुओं की मुक्ति को प्रदान करने वाली तथा भगवद्भक्तों को हरि की भक्ति देनेवाली थी।।१५-१६।। जिसको स्पर्शकर लेने वाली वायुके स्पर्शसे तथा सम्पर्क मात्र से पापियों के करोड़ों जन्मों के विविध प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।।१७।। है प्रागोशि ! उसके साक्षात् स्पर्शकोर दर्शन का क्या अधिक फल होता है--इसे मैं नहीं जानता श्रीर उसमें स्नान करने से जो पुण्य होता है उसका तो निरूपण ही क्या किया जा सकता है ॥१८॥ इस भूतन में समस्त तीर्थों से परम तीर्थ पुष्कर कहा गया है और वह वेदों में कथित किया गया है किन्तु वह पुष्कर भी इस जाह्नवी की सोलहवीं कला के समान भी नहीं होता है ॥१६॥ इसको देवलोक से भगीरथ राजा लाया इसीलिये इसका शुभ नाम भागीरथी कहा गया है। स्रोत ग्रंश से मह गाम् अर्थात् पृथ्वी में आई थी इसीलिए इसे 'गंगा'—नाम से पुकारा गया है।।२०।। पहिले समय में जानु के द्वारा जल के कोप से यह जन्हु

राजा के द्वारा दो गई थी इसलिये यह उस जन्हु राजा की कन्या के स्वरूप में थी। ग्रतएव इसे जाह्नवी कहा जाता हैं। ।।२१।। भीष्म वसु स्वयं इससे समुत्पन्न हुए थे ग्रतएव इसका नाम भीष्मसू भी कहा जाता है।।२२।।

धाराभिस्तिसृभिः स्वर्गं पृथिवीमतलं तथा।
ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपथगामिनी ।।२३
प्रधानराधया स्वर्गेसाच मन्दािकनीस्मृता।
योजनायुतिवस्तीर्णाप्रस्थेचयोजनास्मृता।।२४
क्षीरतुल्यजला शश्वदत्युत्तुंगतरंगिणी।
वैक्ण्ठाद् ब्रह्मलोकष्च ततः स्वर्गं समागता।।२५
स्वर्गाद्धिमाद्रिमार्गेण पृथिवीमागता मुदा।
सा धारालकनन्दाख्या लवणोदेनिमिश्रता।।२६
शुद्धस्फटिकसंकाशा बहुवेगवती सती।
पापिनां पापशुष्केन्धं दग्धुंपावकष्टिपणी।।२७
अतो सागरवंशेभ्यो निर्वाणमुक्तिदायिनी।
वैकुण्ठगामिनी सा च सोपानष्टिपणी वरा।।२८

यह मेरी आज्ञा से तीन धाराम्नों से स्वर्ग—पृथ्वी म्रीर अतल लोकों में जाने वाली है। इसी से इसका नाम त्रिपथगामिनी—यह—शुभ नाम पड़ गया है।।२३।। वह प्रधान राधन द्वारा स्वर्ग में रहती हैं म्रीर वहां मन्दाकिनी इस नाम से कही गई है। वहां यह दश हजार योजन के विस्तार वाली कही गई है।।२४।। यह निरन्तर क्षीर के समान जल वाली और अत्यन्त ऊंची तरंगों वाली है। वंकुण्ठ से यह ब्रह्म लोक में म्राई भ्रीर फिर वहां से स्वर्ग में म्राई ।।२४।। स्वर्ग लोक से हिमालय के मार्ग द्वारा बड़े हर्ष से इस पृथ्वी में आई। वह लवगोद से मिश्रित होकर इस जगह धारालकनन्दा नाम वाली हुई।।२६।। यह पर यह शुद्ध स्फिटिक मिग्रा के समान जल वाली, अधिक वेग से संयुत सती पापियों के पापरूपी शुक्क ईधन के जला देने के लिए पावक के स्वरूप वाली थी।।२७।। इसलिए सगर राजा के वंश वालों को निर्वाग मुक्ति के प्रदान करने वाली हुई।

व्ह वैकुण्ठ में गमन कराने वाजी सोपान के स्वरूप वाली है जोकि सर्व श्रीष्ठ है ॥२८॥

अतोऽिप मृत्युसमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम् ।
आदौ पादौ च संन्यस्य मुखे तोयं प्रदीयते ॥२९
गंगासोपानमारुद्ध सन्तो यान्ति निरामयम् ।
आब्रह्मलोकं संलंध्य रथस्थाश्चिनरापदः ॥३०
दैवात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेत् कृतपातकैः ।
लोमप्रमाणवर्षच्च मोदन्ते हिरमन्दिरे ॥३१
ततो भोगो भवेते षां निश्चितं पापपुण्ययोः ।
अति स्वल्पेन कालेन कालव्यूहञ्चिश्चिताम् ॥३२
ततःपुण्यवतां गेहे लब्ध्वा जन्म च भारते ।
संप्राप्य निश्चलांभिक्तं भवन्ति हरिरूपिणः ॥३३
मृतद्विजानां देहांश्च दैवाच्छ्रूद्रा वहन्ति चेत् ।
पदप्रमाणवर्षञ्च तेषाञ्च नरके स्थिति।॥३४
ततस्तेषाञ्च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी ।
ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण कृपामयी ॥३५

इसीलिये पुण्य स्वरूप वाले सत्पुरुषों के मृत्यु के समय में आदि में पादों का त्याग करके इसका जल मुख में दिया जाया करता है ।।२८।। गंगा के सोपान पर समारूढ़ होकर सन्त पुरुष निरामयता को प्राप्त हो जाया करते हैं। ब्रह्मजोक तक उल्लंघन करके रथ पर स्थित हो निरापद हो जाते हैं। १३०।। यदि दैववश पिहले किये हुए पातकों से मग्न हों तो भी लोमों के प्रमाण वाले वर्षों तक हिर मन्दिर में ग्रानन्द प्राप्त किया करते हैं।।३९।। अत्यन्त स्वल्प काल में ही काल व्यूह का भरण करने वाले उन पुरुषों के पाप ग्रीर पुण्यों का भोग निश्चत होता है।।३२।। इसके ग्रनन्तर भारत में पुण्यात्मा पुरुषों के घर में जन्म प्राप्त करते हैं ग्रीर वहाँ पर निश्चल हिर की भक्ति को प्राप्त कर वे हिर के ही रूप बाले हो जाया करते हैं ।।३३।। मृत द्विजों के शव को यदि दैववश शूद्र वहन करते

हैं तो जितने कदम वे रखते हैं उतने ही वर्षों के प्रमाण तक उनकी नरक में स्थिति हुआ करती है।।३४।। इसके अनन्तर यह हिर के रूप वाली ही उनकी सहायता किया करती है। यह कृपामयी क्रम से उनके लिये भी मुक्ति दिया करती है।।३४।।

जन्मपुण्यवतां गेहे कारियत्वा च भारते ।
स्थलं ददाति वैक्ण्ठे निश्चितं जन्मभिस्त्रिभिः ।।३६
यात्रां कृत्वा तुःयः शुद्धौ स्नातुं याति सुरेश्वरीम् ।
पद्मप्रमाणवर्षं ञच वेक्ण्ठे मोदते ध्रुवम् ॥३७
गंगा प्राप्यानुषं गेण स्नातिचेत् समलो नरः ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यः पुनर्यं दि न लिप्यते ।।३८
कलौ पञ्चसहस्राब्दं स्थितिस्तस्याश्च भारते ।
तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभावःकलेरहो ॥३९
कलौ दशसहस्राणि वर्षाणि प्रतिमा मम ।
तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभावस्तत्र कः कलेः ॥४०
अतलं याति या धारा सा च भोगवती स्मृता ।
पयःकेतिभा शश्वदिविगवती सदा ॥४१

फिर यह—भारत देश में पुण्यवानों के घर में इनका जन्म कराके तीन जन्मों में बैंकुण्ठ में निश्चत रूप से स्थल दे देती है ।।३६॥ यात्रा करके जो शुद्धि में सुरेण्वरी के स्नान करने को जाता है वह अपने पदों (कदमों) के बराबर वर्षों तक बैंकुण्ठ में आनन्द किया करता है ।।३७॥ आनुषङ्ग से गङ्गा के समीप पर पहुँच कर जो मल से युक्त नर यदि गगा में स्नान कर लेता है तो वह समस्त प्रकार के पापों के छुटकारा पा जाया करता है यदि पुन: वह उसी प्रकार के पापों में लिस नहीं होता है तो उसका आनुषङ्किक स्नान से ही कल्यागा हो जाया करता है ।।३६॥ भारत में उस भागीरथी देवी की स्थित कलियुग में पाँच सहस्र वर्ष तक रहती है। जब तक भारत में विद्यमान रहती है कलियुग का कुछ भी प्रभाव नहीं रहता है ।।३६॥ कलियुग में दश सहस्र तर्ष तक मेरी प्रतिमा

श्रीर पुराण स्थित रहते हैं। उस समय में भी किलयुग का क्या प्रभाव हो सकता है।।४०।। जो धारा श्रतल लोक को जाया करती है वह भोग-वती कही जाती है। वह पय के फेन के तुल्य और निरन्तर वेग वाली सदा होती है।।४१।।

आकरामूल्यरत्नानां मगीन्द्राणाञ्च सन्ततम् ।
नागकन्याश्चतत्तीरेकीङ्नित स्थिरयोवनाः ॥४२
स्वयं देवी च वैकुण्ठें वेष्टियत्वा च सन्ततम् ।
सहस्रयोजनाप्रस्थे दैघ्यं च लक्षयोजना ॥४३
अस्या विनाशः प्रलये नास्त्येव दुहितुमम ।
नानारत्नाकरं दिव्य तत्तीरं सुमनोहरम् ॥४४

यह अमूल्य रत्नों की तथा सदा श्रेष्ठ मिएयों की खान है। उसके तट पर स्थिर यौनन वाली नाग कन्याएं की ड़ाएं किया करती हैं ॥४२॥ यह स्वयं देवी वैकुण्ठ में निरन्तर वेष्ठित करके एक लक्ष योजन तक रीर्घता बाली और चौड़ाई में एक सहस्र योजन वाली होकर रहा करती है। १४३॥ मेरी दुहिता इसका कभी प्रलय में भी नाश नहीं होता है। इसका दिव्य तीर अत्यन्त मनोहर श्रीर श्रनेक प्रकार के रत्नों का निधि है। १४४॥

## ७६ —श्रीकृष्ण चरित्र वर्णनम्

अतः परं कि रहस्यं बभ्व मुनिसत्तम ।
कथं जगाम भगवान् मथुरां नन्दमन्दिरात् ॥१
नन्दो दघार प्राणांश्च विच्छेदेन हरेः कथम् ।
गोपांगना यशोदा च कृष्णौकतानमानसाः ॥२
चक्रुनिमेषविच्छेदाद् या राधा न हि जीवति ।
कथं दघार सा देवी प्राणान् प्राणेश्वरं विना ॥३
ये ये तत्संगिनो गोपाः शयनाशन मोगतः ।
कथं विसस्मरुस्ते च तादृशं बान्ववं व्रजे ॥४
श्रीकृष्णोमथुरां गत्वा कि कि कमं चकारसः ।
स्वर्गारोहणपर्यंन्तं तद्भवान्वक्तु महंति ॥५

कंसरचकार यज्ञष्च समाहूतो घनुमं खम् । जगाम् तत्र भगवान् तेन राज्ञा निमन्त्रितः ।।६ राजाप्रस्थापयामास चाक्रूरं भगवित्प्रयम् । अक्रूरःप्रेरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्दिरम् ।।७

इस अध्याय में श्री कृष्ण के मथुरा गमन करने का निरूपण किया जाता है। नारद न कहा—हे मुनि सत्तम ! इससे आगे क्या रहस्य हुआ ? भगवान् श्रपने परम प्रिय नन्द के मन्दिर से मथुरा क्यों गये ? नन्द ने अपने परम प्रिय हरि के वियोग हो जाने पर कैसे प्राणों की धारण किया ? वज की समस्त गोपाङ्गना तथा माता यशोदा ने भी अपने प्राणों को कैसे रक्खा जोकि कृष्ण में ही एक मात्र मन वाली थी ? ।। १-२।। जो राधा चक्षु के निमेष मात्र समय तक भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकती थी और जीवित नहीं रह सकती थी उस राधा ने प्रपने प्रागोश्वर के बिना कैसे प्रपने प्राणों को घारण किया ? ।।३।। जो जो भी उसके सङ्ग में रहने वाले गोप थे जोिक शयन अशन और अन्य सभी भोगों में सर्वदा साथ ही रहा करते थे उन गोपों ने वज में उस जैसे बान्यव को कैसे भुला दिया ? श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर क्या-क्या कर्म किये ? श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण पर्यन्त जो-जो भी कर्म हुए, उन्हें ग्राप कहने के लिये प्राप योग्य होते हैं।।४-५।। नारायण ने कहा-मथुरा के राजा कंस ने यज्ञ किया धौर उस धनुर्मेख में कृष्णा को बुलाया। उस राजा के द्वारा निमन्त्रित होकर भगवान मधुरा में गये।।६।। भगवान के प्रिय झकूर को राजा ने व्रज में कृष्ण बलराम को लिवा लाने को भेजा भीर राजा के द्वारा प्रेरित प्रक्रूर नन्द के मन्दिर में गया ॥७॥

श्रीकृष्णञ्च गृहीत्वा च सगणं मथुरां गतः।
कृःणः श्रीमथुरां गत्वा जघान नृपति मुने ।।
जघान रजकञ्चेव चाणूरं मुष्टिकं गजम्।
चकार पित्रोरुद्धारं बान्धवानाञ्च बान्धवः ।।
कृष्णया सह श्रृंगारं कृत्वा च कौतुकेन च।
ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोकं गोपिकापतिः ।।
१०

चकार कृपया विष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम् । कृपयाचोद्धवद्वारा बोधयामासगोपिकाः ।।११ तदोपनीतो भगवानवन्तीनगरं ययौ । चकार विद्याग्रहणं मुनेः सान्दीपिनेर्गुरोः ।।१२ ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम् । उग्रसेनञ्च नृपतिञ्चकार विधिपूर्वकम् ॥१३ गत्वा समुद्रनिकटं निर्माय द्वारकां पुरीम् । जहारहिक्मणीं देवीं जित्वानृपतिसंघकम् ॥१४

वह म्रक्रूर श्री कृष्ण को उनके गणों के सहित लेकर मथुरा आग या। हे मुने ! कृष्ण ने मथुरा में पहुंच कर वहाँ के राजा कंस को मार दिया ।। परम बन्धु कृष्ण ने मथुरा में कंस के रजक (बोबी)—चाणूर श्रीर मृष्टिक नामक दोनों पहलवानों को और गज को भी मार गिराया श्रीर फिर माता-पिता देवकी वसुदेव का तथा ग्रन्य बान्धवों का बन्धन से उद्धार किया ।।।। श्रीकृष्ण ने मथुरा में कुब्जा के साथ कौतुक से श्रुङ्गार कीड़ा की श्रीर गोपिकाओं के पित ने उसे गोलोक धाम में भेज दिया ।।१०।। विष्णु ने कृपा करके मालाकार का मोक्ष कर दिया और प्रनुग्रह करके उद्धव के द्वारा गोपिकाओं को बज में बोध करा दिया ।।११।। इसके उपरान्त उस समय स्वय उपनीत होकर भगवाच् अवन्ती नगर में गये। चहाँ पर मुनि सान्दीपिन गुरु से विद्या ग्रहण की थी।।१२।। इसके अनन्तर जरासन्ध को जीतकर श्रीर यवने इवर का हनन करके उग्रसेन को विधि के साथ राजा बनाया।।१३।। समुद्र के निकट जाकर द्वारका पुरी का निर्माण किया तथा फिर राजाओं के समूह को जीतकर दिवमणी देवी का हरण किया।।१४।।

कालिन्दीं लक्ष्मगां शैव्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीम् । भित्रविन्दां नाग्नजितीं समुद्वाहञ्चकार सः ॥१५ निहत्य नरकं भूपं रणेन दारुणेन च । पत्नीषोड्शसाहस्र्यं विहारञ्च चकार सः ॥१६ जहार पारिजातञ्च जित्वा शक्तञ्च लीलया।
चिच्छेदबाणहस्तांश्च जित्वा च चन्द्रशेखरम्।।१७
पौत्रस्यमोक्षणं कृत्वा पुनरागत्यद्वारकाम्।
आत्मानं दर्शयामास लोकांश्चप्रतिमन्दिरम्।।१८
योगे च वसुदेवस्य तीर्थयात्राप्रसङ्गतः।
प्राणाधिष्ठातृदेवीञ्च ददशं तत्र राधिकाम्।।१९
पूर्णे च शतवर्षे च सुदाम्नः शापमोक्षणे।
पुनर्ययौ तया साद्धं पुण्यं वृन्दावनं वनम्।।२०
पुनश्चतुर्दशाब्दञ्च तथा साद्धं जगत्पतिः।
चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते।।२१
पूर्णमेकादशाब्दञ्च निर्वृत्य नन्दमन्दिरे।
मथुरायां द्वारकायां पूर्णमब्दशतं विभुः।।२२

उन भगवान ने इसके उपरान्त कालिन्दी-लक्ष्मणा-शैव्या-सत्याजाम्बवती-सती मित्रविन्दा धौर नग्निजी के साथ विवाह किया
11१५11 दारुण युद्ध के द्वारा नरकानुर राजा का हनन करके सोलह सहस्र
पत्नियों के साथ उसने विहार किया 11१६11 इन्द्र को लीला से ही
जीत कर पारिजात वृक्ष का हरण किया । चन्द्रशेखर को जीतकर वाण के
हाथों का छेदन कर दिया । १७11 पौत्र का मोक्ष करके फिर द्वारका में
भागये । प्रत्येक पत्नी के मन्दिर में अपने भाषको लोगों को दिखला दिया
11१८11 तीर्थ यात्रा के प्रसङ्ग से वसुदेव के योग में अपनी प्राणों की
अधिष्ठात्री देवी राधिका को वहाँ पर देखा 11१६11 भ्रपने सौ वर्ष पूणे हो
जाने पर और सुदामा के शाप के मोक्षण करने के पश्चात् फिर उस
राधा के साथ परम पुण्य स्थल वाले वृन्दावन के निकुंज वन में वह श्री
कृष्ण चले गये थे 1२०1 फिर चौदह वर्ष पर्यन्त उन जगतों के पति ने उस
प्राणेश्वरी राधा के साथ पुण्य क्षेत्र भारत में भीर रास मण्डल में रास किया
भीर 11२१11 पूरे ग्यारह वर्ष नन्द-मन्दिर में समाप्त किये भीर मथुरा में
तथा द्वारका में विभु ने पूरे सौ वर्ष व्यतीत किये 11२२11

चकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रमः ।
पञ्चिविद्यातिवर्षे च्च शतवर्षाधिकं मुने ।
तिष्ठन् जगाम गोलोकं पृथिव्याञ्च पुरातनः ॥२३
यशोदार्यं च नन्दाय वृषभानाय घीमते ।
राधामात्रे कलावत्यं ददौ सामीप्यमोक्षणम् ॥२४
कृष्णेन साद्धं गोपीभी राधिका च कुत्तहलात् ।
बबन्ध धर्मं सेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे युगे ।।२५
इत्येवं कथितं सर्वं समाभेन महामुने ।
श्रीकृष्णचिरतं रम्यं चतुर्वंगंफलप्रदम् ॥२६
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं सर्वं नश्वरमेव च ।
भज तं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम् ॥२७
स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम् ।
परमव्ययमव्यक्तं भक्तानुग्रहविग्रहम् ॥२६
सत्यं नित्यं स्वतन्त्रञ्च सर्वेशं प्रकृते:परम् ।
निर्गुणञ्च निरीहञ्च निराकारं निरञ्जनम् ॥२९

विशेष विक्रम वाले भगवान् ने हे मुने ! एक सौ पच्चीस वर्ष तक पृथिवी में निवास कर उसके भार का हरण किया था। सबा सौ वर्ष तक भूतल में स्थित रहते हुए भार का हरण और अन्य भ्रनेक लीलाएं करके पुरातन प्रमु फिर गोलोक धाम में चले गये।।२३॥ श्री कृष्ण ने यशोदा—नन्द—धीमान् वृषभानु—राधा मात्र और कलावती राधा की माता को सामीप्य का मोक्ष प्रदान किया।।२४॥ गोपियों शौर कृष्ण के साथ राधा ने कुतूहल से युग-युग में वेदोक्त धमसेतु का बन्धन किया।।२४॥ हे महामुने ! इस प्रकार से यह श्री कृष्ण का रम्य तथा चारों वर्गों के फल को प्रदान करने वाला समस्त चरित्र संक्षेप में वर्णन कर दिया।।२६॥ ब्रह्मा से स्तम्ब पर्यन्त सभी नाशवान् है । अतएव परम आनन्द से पूर्ण नन्द के नन्दन का ग्रानन्द के साथ भजन करो।।२७॥ भगवान् नन्द नन्दन स्वेच्छामय परम ब्रह्म—परमात्मा—ईश्वर—पर ग्रव्यक्त और ग्रपने भक्तों पर ग्रनुग्रह करने वाले स्वष्प से युक्त हैं। वह सत्य—नित्य—स्वतन्त्र—

सर्वेश प्रकृति से पर-निर्गु ग्ग-निरीह-निरञ्जन और निराकार हैं। साक्षाद पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए ॥२८-२६॥

## ७७—श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्

स एवभगवान् कृष्णः सर्वातमा पुरुषः परः ।
दुराराध्योऽतिसाध्यश्च सर्वाराध्यः सुखप्रदः ।।
निजभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च ।।१
शक्वद् हश्यः स्वभक्तस्याभक्तस्यादृश्य एव च ।।२
दुर्ज्ञोयं तस्य चरितं कार्यं हृदयमेव च ।
बद्धास्तन्मायया सर्वे मोहिताश्च दुरन्तया ।।३
यद्भयाद्वाति वातोऽयं कूमों धक्ते निराश्रयः ।
कूमोंऽनन्तं विधक्ते च यद्भयेन निरन्तरम् ॥४
बिभित्तं शेषो विश्वञ्च यद्भयेन च नारद ।
सहस्रशीर्षा पुरुषः शिरसश्चे कदेशतः ।।५
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा वसुन्धरा ।
शौलकाननसंयुक्ता पातालाः सप्त एव च ॥६
सप्त स्वर्गाश्च विविधा ब्रह्मलोकसमन्विताः ।
एवं विश्वं त्रिभुवनं कृत्रिमं परिकोतितम् ॥७

इस अध्याय में श्री कृष्ण के प्रभाव का निरूपण किया जाता है।
नारायण ने कहा—बह ही भगवान कृष्ण सबकी धारमा पर पुरुष —दुराराध्य — ध्रत्यन्त साध्य और सबके द्वारा धाराधना करने के योग्य तथा
सुख प्रदान करने वाले हैं ॥१॥ ध्रपने निजभवतों के द्वारा यह ध्रत्यन्त
साधन करने के योग्य हैं धौर भवतों के द्वारा धाराधना करने योग्य हैं।
जो ध्रपने निज के भवत हैं उन के द्वारा यह निरन्तर दर्शन करने के योग्य
हैं जो अभवत हैं उनको यह कभी भी दृश्य नहीं हुआ करते हैं ॥२॥ श्री
कृष्ण का चरित्र बहुत ही दुर्जय है। इसका ध्यान हृदय में ही करना
चाहिए। उपकी दुरन्त माया से सब लोग मोहित एवं बद्ध हैं॥३॥
जिसके भय से यह वायु वहन करता है और कूमं निराश्य होता हुपा

भूमि को घारण किये रहता है। जिसके भय से कूर्म निरन्तर अनन्त को घारण किया करता है।।४।। हे नारद ! यह शेष इस सम्पूर्ण विश्व को जिसके भय से घारण करता रहता है। वह सहस्र शीर्ष वाला पुरुष है किन्तु शिर के एक देश से ही विश्व को घारण करता है।।४।। यह वसुन्धरा सात सागरों से युक्त और सात द्वीपों वाली है। इस पर शैल ग्रीर कानन ग्रनेक हैं। पाताल भी सात ही हीते हैं।।६।। ब्रह्म लोक से संयुक्त स्वर्ण की विविध भाँति वाले सात हैं। एक विश्व है और तीन भुवनों वाला है। किन्तु यह सभी कृत्रिम कहा गया है।।७।।

यद्भयेन विधात्रा च प्रतिसृष्टौ च निर्मितन् ।
एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकूपैमँहान् विराट् ॥ प्रदेभयेन विधाते च यदंशो ध्यायते हि यम् ।
विष्णुः पाति च संसारं यद्भयेन कुपानिधः ॥ ए
कालाग्निष्द्रो यद्भीतः कालः संहरते प्रजाः ।
मृत्युञ्जयो महादेवो यद्भयाद्धयायते च यम् ॥ १० षडगुणैरनुरागैश्च विरागी विरतः सदा ।
यद्भयेन दहत्यग्नः सूर्यंस्तपति यद्भयात् ॥ ११ यद्भयाद्वर्षतीन्द्रश्च मृत्युश्चरित जन्तुषु ।
यद्भयेन यमः शास्ता पापिनां धर्म एव च ॥ १२ धत्ते च धरणी लोकान् यद्भयेन चराचरान् ।
सूर्यते प्रकृतिः सृष्टौ यद्भयान्महृदादिकम् ॥ १३ दुर्ज्ञयं तदिभप्रायं को वा जानाति पुत्रक ।
यत्प्रभावं न जानन्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १४

जिसके भय से विश्वाता के द्वारा प्रति सृष्टि में इसका निर्माण किया जाता है। इस तरह के ग्रसंख्य विश्व हैं। यह महान् विराट इस श्रीकृष्ण के लोमों के छिद्र में ही रहा करते हैं।। पा। जिसका एक अंश ही इसके भय से इसको किया करता है श्रीर जिसका ध्यान करता रहता है, जिसके भय से विष्णु कृषा का निधि इस संसार का पालन किया करता है।। श्री जिसके भय से डरा हुआ होकर कालाग्निष्ट काल प्रजा का

संहार करता है और मृत्यु को भी जीतने वाला महादेव जिसके भय से भीत होता हुआ ही उसका ध्यान सर्वदा करता रहता है।।१०।। जो शिव षड्युण और अनुरागों से सर्वदा विराग वाला एवं विरत रहते हैं। जिसके भय से अगिन दाह किया करता है और सूर्य तपता है।।११।। जिसके भय के कारण से ही इन्द्र वर्षा किया करता है और यह मृत्यु समस्त जन्तुओं में सञ्चारण करता रहता है। जिसके भय से ही यमराज शासन किया करता है तथा पापियों को दण्ड देजा है। धर्मराज भी जिसके भय से शासन करता है।।१२॥ जिसके भय से यह धरणी सम्पूर्ण चर और अचर लोकों को धारण किया करती है। जिसके भय से हो परम भीत होती हुई प्रकृति देवी सृजन में महदादि का प्रसव किया करती है। हे पुत्र! उस श्री कृष्ण का अभिप्राय बहुत कठिनता से जानने के योग्य है। कौन उसे जानने की सामर्थ्य रख सकता है। जिसके प्रभाव को ब्रह्मा—विष्णु और महेदवर भी नहीं जानते हैं।।१३-१४॥

कथं जानामि तच्चेष्ठामहं वत्स सुमन्दधीः।
कथं जगाम मथुरां त्यक्त्वा वृन्दावनं वनम्।।१५
कथं तत्याज गापीद्द्य राधां प्राणाधिकां प्रियाम्।
यशोदां बान्धवादींश्च नन्दं वा नन्दनन्दनः।।१६
दपहा दर्पदः,सोऽपि सर्वेषां सर्वदः सदा।
वभञ्ज राधादपञ्च सुदाम्नः शापकारणात्।।१७
अन्येषां भावनाहेतोत्रं ह्मप्राप्तिस्तथा भवेत्।
एवं किञ्चिद्वितकंञ्च कुरुते कमलोद्भवः।।१८
चकार दर्पभंगञ्च महाविष्णुः पुराविभुः।
ब्रह्मणश्च तथा विष्णोः शेषस्य च शिवस्यच।।१९
धर्मस्य च यमस्यापि साम्बस्यचन्द्रसूय्ययोः।
गरुड्स्य च वह्नेश्च गुरोर्ड् वीससस्तथा।।२०
दौवारिकस्य भक्तस्या जयस्य विजयस्य च।
सुराणामसुराणाञ्च भवतः कामशक्रयोः।।२१

लक्ष्मणस्यार्जु नस्यापि बाणस्य च भृगोस्तथा । सुमेरोश्चसमुद्राणां वायोश्चवरुणस्यच ।।२२

हे वत्स ! मैं सुमन्द बुद्धि वाला उसकी चेष्टा को कैसे जान सकता हूँ। वह वृन्दावन के निकुञ्जवन का त्याग कर मथुरा में कैसे गये।।१४।। उन श्रीकृत्सा ने अपनी परम प्रयसी गोपियों को और प्रासों से भी अधिक प्रिय राधा को वैसे त्याग दिया। उस नन्द नन्दन ने अपनी माता यशोदा और पिता नन्द को तथा ग्रन्य वान्यव आदि को कैसे श्रीर क्यों त्याग दिया। इसे मैं कैसे बता सकता हूँ ।।१६।। वह दर्पे के हनन करने वाले - दर्प को देने वाले और सर्वदा सबको सभी कुछ देने वाले हैं। उनने सुदामा के शाप के कारण से रावा के दर्भ का भञ्जन किया ॥१७॥ अन्यों की भावना के हेतु से ब्रह्म प्राप्ति उस प्रकार से होती है इस प्रकार से कमलोद्भ ब्रह्मा कुछ वितर्क किया करता है ।।१८।। पहिले विभु महा विष्णु ने ब्रह्मा-विष्णु-शेष और शिव का दर्ग-भंग किया था ॥१६॥ इसी प्रकार से महा विष्णु ने धर्म-यम-साम्ब -चन्द्र-सूर्य-गरुड़-विह्न मौर गुरु दुर्वासा का भी दर्प का भंजन किया था ।। २०।। अपने द्वारपाल भक्त जय ग्रीर विजय का-सुरों का-असुरों का-कामदेव का तथा इन्द्र का भी दर्प का भंग किया ।।२१।। लक्ष्मरा-प्रजु न-वारा-भृगु-सुमेरु वायु—वरुए और समुद्रों के दर्पका भी महा विष्णु ने भव्जन किया ॥२२॥

सरस्वत्याश्च दुर्गायाः पद्मायाश्चभुवस्तथा । सावित्र्यारचैव गङ्गाया मनसायास्तथैव च ॥२३ प्राणाधिष्ठातृदेव्यारच प्रिययाः प्राणतोऽपि च । प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥२४ हत्वा दर्पञ्च सर्वेषां प्रसादञ्च चकार सः । कर्ता हर्तां पाळियता स्रष्टा स्रष्टुरच सर्वतः ॥२५ यं स्तोतुमीको नाळञ्च पञ्चवक्त्रेण राङ्करः । स्तोतुं नालं चतुर्वक्त्रो विद्याताजगतामपि ॥२६ स्तोतुं नालमनन्तश्य सहस्रवदनैरहो ।
स्वयं विष्णुविश्ववगापी नालं स्तोतुं जनादेनः ॥२७
महाविराट् न शक्तोऽपि यं स्तोतुं परमेश्वरम् ।
कम्पिता यस्य पुरतः प्रकृतिः परमात्मनः ॥२४
सरस्वती जड़ीभूता यं स्तोतुं परमेश्वरम् ।
महिमानं न जानन्ति वेदा यस्य च नारद ॥२९
इत्येवं कथितो ब्रह्मन् प्रभावः परमात्मनः ।
निर्गुणस्य च कृष्णस्य किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥३०

सरस्वती का-दुर्गा का- पद्मा और पृथ्वी का-सावित्री-मंगा-मनसा के दर्प का भी भंजन किया ।।२३।। अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी-प्राणों से अधिक प्रिया राधा के दर्वका भी उन्होंने भंजन किया. तो अन्यों के विषय में तो कहा ही क्या जावे ।। २४।। उन्होने सबके दप का हनन करके पीछे सभी पर अपनी प्रसन्नता भी की है। वह कर्त्ता-हत्ती पालियता और सृजन करने वाले का भी स्नष्टा है।।२५।। पाँच मुखों वाले शङ्कर भी जिसका श्रवण करने में समर्थ नहीं होते हैं। सम्पूर्ण जगतों का विधाता चार मुखों वाले भी जिसकी स्तुति करने में क्षमता नहीं रखते हैं ।।२६।। शेष के एक सहस् मुख हैं किन्तु वह भी जिसकी स्तुति करने में श्रसमर्थ रहते हैं। स्वयं विष्णु जनादंन जो कि सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है-इनका स्तवन करने की सामर्थ नहीं रखते हैं। जिस परमेश्वर की स्तुति करने में महाविराट् भी समर्थ नहीं होते हैं। जिस परमात्मा के समक्ष में प्रकृति कम्पित रहा करती है। जिस परमेश्बर की स्तुति करने में सरस्वतीदेवी जड़ी भूत हो जाया करती है हे नारद ! उसकी महिमा को वेद भी नहीं जानते हैं ॥२६॥ हे ब्रह्मत् ! इंस प्रकार का परमात्मा का महान् प्रभाव होता है जिसका हमने निरूपण कर दिया है। ग्रंब उस निर्गुरा कृष्ण के विषय में अन्य तुम और क्या श्रवण कर ने की इच्छा रखते हो ॥१३०॥

## ७८—कंसयज्ञकथनम्

अथकंसो विचिन्त्यैवं दृष्ट्वा दुःस्वप्नमेवच । समुद्धिग्नो महाभीतो निराह।रोनिरुत्सुकः ॥१ पुत्रं मित्रं बन्धुगर्गा बान्धवञ्च पुरोहितम् । समानीय सभामध्ये तानुवाच सुदुःखितः ॥२ मयादृष्टो निज्ञीथे यो दुःस्वप्नोहिभयप्रदः। निबोधतबुधाः सर्वे बान्धवारच पुरोहिताः ।।३ बिभ्रती रक्तपुष्पाणां मालां सारक्त चन्दनम्। रक्ताम्बरं खङ्गतीक्ष्णां खर्परञ्च भयंकरम् ॥४ प्रकृत्याट्टाट्टहासञ्च लोलजिह्वा भयंकरी। अतीववृद्धां कृष्णांगी नगरे ममनृत्यति ॥५ मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कृष्णाम्बरापि या । विधवा सा महाशूद्री मामालिगितुमिच्छति ॥६ मलिनं चैलखण्डञ्च बिभ्रती रूक्षमूर्द्ध जान्। दधतीं कूर्णतिलकं कपाले मम वक्षसि ॥७ कृष्णवर्णानि पक्वानि छिन्नभिन्नानि सत्यक। पतन्तिकृत्वाशब्दांश्चशश्वतालफलानिच ॥८

इस ग्रध्याय में कंस राजा के यज्ञ का निरूपए। है। नारद ने कहा— इसके अनन्तर कंस ने इस प्रकार से विचिन्तन कर तथा दुःस्वप्न को देख कर वह एक समुद्धिग्न हो गया। उसे महान् भय व्याप्त हो गया और उत्साह हीन होते हुए निराहार रहने लगा।।१।। उसने ग्रपने पुत्र—मित्र गएा—वन्धुवर्ग—बान्धव—ग्रीर पुरोहित इन सबको बुलाकर वह बहुत अधिक दुःखित होते हुए सभा के मध्य में उनसे बोला।।२।। कंस ने कहा--ग्राज मैंने ग्राधी रात में एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा जिससे अत्यधिक भय ने मुक्ते घेर लिया है। ग्रब ग्राप समस्त मेरे बान्धव लोग—विद्वान् ग्रीर पुरोहित मुक्ते समक्ताने की कृपा करें।।३।। मेरे नगर में मैंने स्वप्न में देखा है कि एक अत्यन्त वृद्धा जिसका वर्षा एकदम काला है, नुत्य करती हुई भ्रमण कर रही है। वह रक्त वर्ण के पुष्पों की माला तथा रक्त चन्दन धारण करने वाली थी। उसके वस्त्र भी लाल थे। उसके हाथ में एक तीक्ष्ण खंग ग्रौर ग्रित भयं कर खप्पर था। उसकी बहुत ही चंचल लम्बी जिह्ना बाहिर निकल रही थी और वह एकदम बड़े ही जोर से ग्रटहास कर रही थी। १४-५।। उसके केशों का जूड़ा खुला हुआ था ग्रार्थात् शिर के बाल विखरे हुए थे। एक ऐसी थी जिसकी नासिका छिन्न थी तथा कृष्ण अम्बर वाली थी। वह विधवा—महा शूद्री मेरा ग्रालिंगन करने की इच्छा वाली हो रही थी। १६।। मैला एक पुराने वस्त्र के खण्ड को धारण करने वाली तथा जिसके केश बहुत ही रूखे थे ग्रौर चूर्ण तिलक को कपाल पर लगाये हुए थी। मेरे वक्षःस्थल पर कृष्ण वर्ण वाले-पक्व ग्रीर छिन्न-भिन्न ताल के फल निरन्तर शब्द करते हुए गिर रहे थे।।७-६।।

कुचंलो विकृताकारो म्लेच्छो हि रूक्षमूर्छं जः । ददाति मह्य भूषायां छिन्नभिन्नकपर्वकान् ॥९ महारुष्टा चित्वया स्त्री पितपुत्रवती सती । बभञ्ज पूर्णकुम्भञ्च साभिशप्य पुनः पुनः ॥१० अम्लानामूढ्मालाञ्च रक्तचन्दनचिताम् । ददाति मह्यं विप्रश्च महारुष्टोऽतिशप्य च ॥११ क्षणमङ्गारवृष्टिश्च भस्मवृष्टिः क्षणं क्षणम् । क्षणं क्षरां रक्तवृष्टिभवेच्च नगरें मम ॥१२ वानरं वायसं श्वानं भल्लूकं शूकरं खरम् । पश्यामि विकटाकारं शब्दं कुवेन्तमुल्वणम् ॥१३ पश्यामि शुष्कककाष्ठानां राशिमम्लानकज्जलम् । अरुणोदयवेलायां कपीन् छिन्ननखानि च ॥१४

एक कुवस्त्रधारी—विकृत झाकार वाला—रूखे केशों से युक्त म्लेच्छ है जो मुक्ते भूषा के लिये छिन्न-भिन्न चिथड़ों को दे रहा था ।।६।। पित और पुत्र बाली सती दिव्य स्त्री अत्यधिक मुक्त पर रुष्ट हो रही थी और वह बार-बार पूर्ण कुम्भ का भञ्जन कर मुक्ते अभिशप्त कर रही थी ।।१०।। एक महाः रुष्ट वित्र रक्त चन्दन से चिंत अम्लान मूढ़ माला को स्रित शप्त करके दे रहा था । १११। क्षण भर में तो मैंने स्वप्न में देखा कि अगारों की वर्षा चारों ओर हो रही है और फिर दूसरे ही क्षण में भस्म की वर्षा हो रही है। कभी २ क्षण-क्षण में रक्त वृष्टि होती हुई मैंने अपने ही नगर में देखी। मैंने रात्रि के स्वप्न में यह भी देखा कि वानर वायम--श्वान--भल्लूक--शूकर और गथा विकट आकार वाला अत्यन्त उत्वण शब्द कर रहे थे। मैंने शुष्क काष्टों के समूह को स्रम्लान कज्जल के रूप में देखा तथा अरुणोदय के समय में किपयों को भीर खिन्न नखों को देखा। १२-१४।।

पीतवस्त्रपिधाना शुल्कचन्दनचिता।
बिस्रती मालतीमालां रत्नभूषणभूषिता।।१५
कीड़ाकमलहस्ता सा सिन्दूरिवन्दुशोभिता।
कृत्वाभिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात् सती।।१६
पाशहस्तांश्च पुरुषान् मुक्तकेशान् भयङ्करान् ।
अतिरुक्षांश्च पश्यामि विश्वतो नगरं मम।।१७
नगनारीं मुक्तकेशीं नृत्यन्ती व्च गृहे गृहे ।
अतीत्र विकृताकारां पश्यामि सिस्मतां सदा।।१८
छिन्ननासा च विधवा महाशूदी दिगम्बरी।
सा तैलाम्यङ्कितं माव्च करोत्यितभयङ्करी।।१९
निर्वाणाङ्कारयुक्ताश्च भस्मपूर्णा दिगम्बराः।
अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सिस्मताः।।२०
कंस ने कहा मैंने रात्रि के स्वप्न में देखा कि एक पीतवर्णं
परीवान करने वाली-शक्त चन्दन में चिंवत श्वां वाली-म

कंस ने कहा मैंने रात्रि के स्वप्त में देखा कि एक पीतवर्श के वस्त्र का परीवान करने वाली—शुक्ल चन्दन से चिंचत ग्रंगों वाली—मालती की माला धारण किये हुए—रत्नों के ग्राभूषणों से विभूषित तथा क्रीड़ार्थ कमल हाथ में लेने वाली एवं सिन्दूर के विन्दु से शोभित मस्तक वाली सती है जो मुक्त पर अत्यन्त रुष्ट हो गई ग्रीर मुक्ते ग्रिभिशाप देकर बह मेरे मन्दिर से बाहिर कहीं चली गई ॥१५-१६॥ मैंन स्वप्न में देखा कि मेरे इस नगर में मुक्त केशों वाले अत्यन्त भयञ्कर पुरुष जिनके हाथों में पाश लगे हुए थे ग्रीर वे बहुत हो अधिक रूखे प्रवेश कर रहे थे ॥१७॥ एक नग्न नारी जिसके माथे के केश एक दम खुले हुए थे घर-घर में नृत्य करती हुई भ्रमण कर रही थी। मैंने देखा कि उसकी आकृति श्रत्यन्त विकृत थी ग्रीर मुस्करा रही थी।।१८।। एक छिन्न नासिका वाली विधवा महाशूद्री बिलकुल ही नग्न थी। वह अत्यन्त भर्यकरी मेरा तैलाम्यङ्ग कर रही थी।।१६।। मैंने देखा कि निर्वाण अंगारों से ग्रुड-भस्म से पूर्ण श्रीर नग्न, स्मित करने बाले विचित्र पुरुष अति प्रभात के समय में यहाँ मेरे नगर में आये हुऐ हैं।।२०।।

पश्यामि च विवाहञ्च नृत्यगीतमनोहरम्। रक्तवस्त्रपरीधानान् पुरुषान् रक्तमूर्द्धजान् ।।२१ रक्तं वमन्तं पुरुषं नृत्यन्तं नग्नमुल्वणम् । धावन्तञ्च शयानञ्च पश्यामि सस्मितं सदा ॥२२ राहुग्रंस्तञ्च गगने मण्डलं चन्द्रसूर्य्ययोः । एककाले च पश्यामि सर्वग्रासञ्च बान्धवाः ॥२३ उल्कापातं धूमकेतुं भूकम्पं राष्ट्रविष्लवम् । भञ्भावातं महोत्पातं पश्यामि च पुरोहित ॥२४ वायुनां घूर्णंमानांश्च छिन्नस्कन्धान् महीरुहान् । पतितान् पर्वतांश्चेव पश्यामि पृथिवीतले ॥२५ पुरुषं छिन्नशिरसं नृत्यन्तं नग्नमुच्छितम्। मृण्डमालाकरं घोरं पश्यामि च गृहे गृहे ।।२६ दग्धं सर्वाश्रमं भस्मपूर्णमं गारसंकुलम्। हाहाकारञ्च कुर्वन्तं सर्वं पश्यामि सर्वतः ॥२७ इत्येवमुक्त्वा राजा स विरराम सभातले। श्रुत्वा स्वप्नं वान्धवाश्च नतवक्त्रानिशश्वसुः ॥२४ जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरोहितः । मत्वा विनाशं कंसस्य यजमानस्य नारद ॥२९ रुरोद नारीवगँइच पिता माता च शोकतः। मेने विनाशकालक्व सद्यः स्वयमुपस्थितम् ॥३०

मैंने स्वप्न में विवाह-मनोहर नृत्यगोत-रक्तवस्त्र के परीघान वाले लथारक्त केशों वाले पुरुष देखे ।।२१।। ऐसा पुरुष भी देखा जो नग्न---तेजी से दौड़ लग ने वाला, रक्त का वमन करने वाला, नाचता हुम्रा-सोता हुया और मुस्कान से समन्वित था ।।२२।। मैंने चन्द्र ग्रीर सूर्य क्षोनों को श्राकाश में राहु के द्वारा **प्र**सा हुआ देखा। मैंने एक ही काल में समस्त का हे बान्धवो ! सर्व ग्रास होते हुए देखा ।।२३।। उल्कापात, धूमकेतु, भूकम्प, राष्ट्र विष्वव, क्षञ्कावात, महोत्पात ये सब हे पुरोहित ! मैंने स्वप्न में देखे ।।२४।। मैंने यह भी देखा कि वायु के द्वारा वृक्ष एक दम हिल रहे थे ग्रीर उनके स्कन्ध दूट२ कर गिर रहे थे। मैंने पर्वतों को मिरते हुए देखा जो पृथ्वी पर उखड़ २ कर पतित हो रहे थे ॥२५॥ कटे हए मस्तक बाने, नग्न और उच्छित एवं नृत्य करने वाले पुरुष को देखा। मैंने घर-घर में मुण्डों की मालाओं का ढेर देखां जो कि अत्यन्त ही घोर रूप वाला था ।।२६॥ समस्त आश्रम दग्ध अस्म से पूर्ण और ग्रंगारों से घिरे हुए भे। मैंने देखा कि सभी श्रोर सब हाहा कार कां चीत्कार कर रहे थे 11२७॥ इस प्रकार से यह सब कह कर राजा कंस उस सभा के स्थल में चुप हो गया बान्यवों ने जब इस प्रकार के दुःस्वप्न को सुना तो सबके सब नम् मस्तक होकर लम्बी श्वास लेने लगे। सत्यक नामधारी पुरोहित ने तुरन्त ही चेतना का हरण किया। हे नारद! उसने अपने यजमान कंस के विनाश का होना मान लिया ॥२६॥ समस्तं नारी वर्ग रुदन करने लगा तथा माता-पिता भी शोक से प्रस्त होकर रुदन कर रहे थे। सबने शीझ ही स्वयं उपस्थित बिनाश का काल अच्छी तरह से मान लिया ॥३०॥

७६ — कंस सत्यक परामर्शः

सर्वं कृत्वा परामर्शं सत्यकश्च पुरोहितः।
बुद्धिमान् शुक्रशिष्यश्च तमुवाच हितं मुने ॥१
भयं त्यज महाभाग भयं कि ते मिथ स्थिते।
कुरु यागं महेशस्य सर्वारिष्टविनाशनम्॥२

यागो धनुर्म खो नाम बह्नन्नो बहुदक्षिणः।
दुःस्वप्नानां नाशकरः शत्रुभीतिविनाशकः।।३
साध्यात्मिकमाधिदैवमाधिभौतिकमुत्कटम्।
एषां त्रिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिवर्धनः।।१
यागे समाप्ते शम्भुश्च जरामृत्युहरं वरम्।
ददाति साक्षाद्भवित दाता च सवसम्पदाम्।।५
सकारेमञ्च यागञ्च पुरा बाणो महाबलः।
मन्दी परशुरामश्च महलक्षच बलिनां वरः।।६
पुरा ददौ धनुरिदं शिवो नन्दीश्वराय च।
यागेन भूत्वा सिद्धः स ददौ बाणाय धार्मिकः।।७

नारायए। ने कहा—हे मुने ! सत्यक नामक कंस के पुरोहित ने जो शुक्राचार्यका शिष्यथा और ग्रत्यधिक बुद्धिमान्था सब परामर्शकरके कंस से उसके हित की बात बोला ।।१।। सत्यक ने कहा — हे महाभाग ! आप ग्रपने भय का त्याग कर देवें। मेरे स्थित होते हुए आपको किस बात का भय है। ग्राप ग्रब शिव का याग करिए जो कि समस्त श्ररिष्टों के विनाश करने वाला है ।।२।। वह याग धनुर्मख नाम वाला है जिसमें बहुत सा ग्रन्न लगता है और बहुत ग्रधिक दक्षिग्। भी दी जाती है। यह याग दु:स्वप्नों के बुरे फलों का नाश करने वाला है भीर शत्रुधों की भीति का विनाशक होता है । । ३।। भूति वर्धन शिव आध्यात्मिक, आधि-दैविक श्रीर आधिभीतिक इन तीनों प्रकार के उत्पातों का उत्कट खण्डन करने वाला देवता है ॥४॥ याग के समाप्त होते ही शम्भु जरा ग्रीर मृत्यु के हरण करने वाला वरदान दिया करते हैं और वह साक्षात् समस्त प्रकार की सम्पदार्थों के प्रदान करने वाले होते हैं।।।। पहिले महाबली वारा ने इस याग को किया था। नन्दी, परशुराम श्रीर बलियों में श्रेष्ठ मल्ल ने भी इस याग को किया था। पहिले शिव ने नन्दी इवर के लिये यह घनु दिया। याग से वह सिद्ध हो गया श्रीर फिर उस धार्मिक ने इसे वाग के लिये दे दिया था।।६-७।।

कृत्वा यागं महासिद्धो ददौ रामाय पुष्करे ।
तुभ्यं ददौ पर्णु रामः कृपया च कृपानिधिः ॥ ८
सहस्रहस्तपरिमितं दैध्ये ऽतिकिष्ठिनं नृप ।
दशहस्तप्रशस्तञ्च शङ्करेच्छाविनिमितम् ॥ ९
पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन दुर्वहम् ।
सर्वे भंक्तुं न शक्ताश्च देवं नारायणं विना ॥ १०
यागे च धनुषः पूजां शङ्करस्य तु शङ्करे ।
कुष्ठ शीघ्रं शुभाहं च्च सर्वान् कुष्ठ निमन्त्रणम् ॥ ११
अस्मिन् यागे धनुभं ङ्को भवेद्यदि नराधिप ।
विनाशो यजमानस्य भविष्यति न संशयः ॥ १२
भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम् ।
फलं ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कर्मणि ॥ १३
स्रह्मा च धनुषो मूले मध्ये नारायणः स्वयम् ।
अग्रे चोग्रप्रतापश्च महादेवो महामते ॥ १४

महा सिद्ध ने याग करके पुष्कर में इसे परशुराम की दे दिया और कृपा के निधि परशुराम ने इसे तुमको दिया था ।।।।। हे नृप ! यह देश हों में एक सहस्र परिमित है और प्रत्यन्त किन है। यह दश हस्त प्रशस्त शंकर की इच्छा से ही निर्मित किया गया है।।।।। यह पशुपति का पाशुपत धनु युक्तमान के द्वारा भी दुर्वह है। नारायणदेव के बिना इसको सभंग करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं।।१०।। इस शंकर के धनुष के याग में शंकर की पूजा भ्राप शीघ्र ही करें। यह परम शुभ करने वाला है। इस याग में आप सबको निमन्त्रित करें।।११।। हे नराधिप ! इस याग में यदि धनुष का भंग हो जायगा तो यजमान का निश्चय ही विनाश हो जायगा—इसमें तिनक भी संशय नहीं है।।१२।। धनुष के भग्न हो जाने पर तो फिर वह याग भी निश्चित रूप से भग्न हो जायगा। जब कर्म ही पूर्ण निष्पन्न नहीं होगा तो फिर इसका फल देने वाला भी कौन होगा। अर्थात् कोई भी फल दाता नहीं होगा ।।१३।। इस धनुष के मृत में बह्या विराजमान रहते हैं और इसके मध्य में नारायण स्वयं

विद्यमान हैं और हे महामते ! इसके अब भाग में उद्मप्रताप वाले महादेव रहते हैं ॥१४॥

धनुहि त्रिविकारञ्च सद्रत्नखचितं वरम्। ग्रीष्ममध्याह्नमार्तं ण्डप्रभाप्रच्छन्नकारणम् ॥१५ अशक्तरच नमयितुमनन्तरच महाबलः। सूर्यश्च कार्तिकेयश्च का कथान्यस्य भूमिप ॥१६ त्रिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुरं मुदा। निर्भयं कुरु स्वच्छन्दं मंगलाई महोत्सवे ॥१७ सत्यकस्य वचः श्रुत्वा चन्द्रवंशविवर्धनः । उवाच कंसः सर्वार्थे सततव्च हितैषिणम्।।१८ वसुदेवगृहे यज्ञे मद्रधी कुलनाशनः। स्वच्छन्दं नन्दगेहे च वर्धते नन्दनन्दनः ॥१९ मद्बन्धुवर्गान् शूरांश्च मन्त्रिणः सुविशारदान् । भगिनीं पूतनां पूतां जघान बालको बली ॥२० गोवर्धनं दधारैककरेण वलवर्धनः।

महेन्द्रस्य च शुरस्य चकार च पराभवम् ॥२१

इस धनुष में तीन विकार हैं। यह बहुत उत्तम रत्नों से खिचत है। श्रीष्ठ है और ग्रीष्म काल के मध्याह्म के मार्तण्ड की प्रभा के तुल्य प्रभा से प्रछन्न कारण वाला है ।।१५३। इसको महात् बलशाली ग्रनन्त स्वामि कार्तिकेय, सूर्य भी नवा देने में असमर्थ हैं अन्य के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है ॥१६॥ हे राजन् ! पहिले त्रिपुरारि शिव ने इसके ही द्वारा त्रिपुर को बड़े हथे से मारा था। आप बिल्कुल निर्भय होकर महोत्सव में मङ्गल के योग्य इस धनुर्मंख को स्वच्छन्दता पूर्वक करिये ।।१७।। सत्यक पुरोहित के इस वचन का श्रवए। कर चन्द्र वंश को बढ़ाने वाला कंस सभी ग्रथों में निरन्तर ग्रपने हित चाहने वाले उससे बोला ॥१८॥ कंस ने कहा-वसुदेव के गृह में यज्ञ में मेरे मारने वाला कुल का नाशक स्वतन्त्रता पूर्वक नन्द नन्दन नन्द के घर में वर्धमान हो रहा है ।।१६।। उस बलवान् बालक ने मेरे बन्धु वर्गो—शूरों-सुविशारद मन्त्रियों Control of the second

को तथा मेरी भगिनी परम पूत पूतना को मार दिया ।।२०।। उन बल में बढ़े हुए ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया । महान् शूर महेन्द्र का भो उसने पराभव कर दिया ।।२१।।

ब्रह्माणं दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम् ।
निवहं बालवत्सानां चकार कृत्रिमं मुदा ।।२२
तमेव बिलनं हन्तुं मन्त्रणं कृष्ठ सत्यक ।
मम शत्रुविना तेन नास्तीह धरणीतले ।।२३
न हि स्वर्गं न पाताले त्रिषु लोकेषु निश्चितम् ।
सन्ति सन्तश्च राजानः सर्वत्र मम बान्धवाः ।।२४
महातपस्त्री ब्रह्मा च तपस्त्री शङ्करः स्वयम् ।
विष्णुः सर्वत्र सर्वात्मा समदर्शी सनातनः ।।२५
नन्दपुत्रं निहत्याहं त्रिषु लोकेषु पूजितः ।
सार्वभौमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरो महान् ।।२६
स्वर्गं निहत्य शक्रंच दुबलं दैत्यनिजितम् ।
भविष्यामि महेन्द्रश्चतत्र निजित्य भास्करम् ।।२७
यक्ष्मग्रस्तंच चन्द्रंच ममैव पूर्वपूरुषम् ।
वायुं कुबेरं वरुणं यमं जिष्यामि निश्चतम् ।।२८

इस बालक ने ब्रह्मा को प्रपत्ता चरावर ब्रह्मरूप दिखला दिया कि वड़े हर्ष से कृत्रिम बालक थ्रौर वत्सों का निर्वाह कर दिया ।।२२।। हे सत्यक ! तुम उस प्रकार के बली के हनन करने की मन्त्रणा करो । उसको छोड़कर इस धरणी तल में अन्य मेरा कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ है ।।२३।। स्वगं में—पाताल में श्रौर तीनों लोकों में निश्चत रूप से मेरा कोई शत्रु नहीं है । सभी सन्त थ्रौर राजा लोग सर्वत्र मेरे बान्धव ही हैं ।।२४।। ब्रह्मा तो महान् तपस्वी पुष्प हैं । शङ्कर भी स्वयं परम तपस्या करने वाले हैं तथा विष्णु सभी जगह रहने वाला—सब की थ्रात्मा श्रौर सबको समहिष्ट से देखने वाला है तथा सनातन है ।।२५।। यदि मैं किसी भी प्रकार से नन्द के पुत्र का निहनन कर पाऊँ तो किर मैं तीनों लोकों में पूजित हो सकूँगा और महान् सातों द्वीपों का स्वामी सार्वभीम

हो सकता हूँ ।।२६।। स्वर्ग में दैरयों के द्वारा निर्जित दुर्बल इन्द्र को मार कर मैं भी महेन्द्र हो जाऊ गा। सूर्य को पराजित कर और यक्ष्मा से ग्रसित चन्द्रमा को भी जो कि मेरा ही पूर्व पुरुष है, जीतकर फिर मैं वायु—कुवेर—वरुए। और यम को निश्चित रूप से अवश्य ही जीत लूँगा।।२७-२८।।

गच्छ नन्दव्रजंशीघ्रं नन्दंच नन्दनन्दनम्। तद्भातरंच बिलनं बलमानय साम्प्रतम् ॥२९ कंसस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच स सत्यकः। हितं सत्यं नीतिसारं परं सामयिकं तथा ॥३० अकरूरमृद्धवं बापि वसुदेवमथापि वा। प्रस्थापय महाभाग नन्दब्रजमभीप्सितम् ॥३१ सत्यकस्य वचः श्रुत्वा वसन्तं तत्र संसदि । स्वर्णसिहासनस्थंच वसुदेवमुवाच सः ।।३२ तत्त्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वमुपायविशारदः। व्रज नन्दव्रजं बन्धो वसुदेवसुतालयम् ॥३३ वृषभानुञ्च नन्दञ्च बलञ्च नन्दनन्दनम् । शीघ्रमानय यज्ञेऽत्र सर्वं गोकुलवासिनम् ॥३४ गृहीत्वा पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुर्दिशम् । नृपान् मुनिगणान् सर्वान् कर्त् विज्ञापनं मुदा ॥३५ नृपस्य वचनं श्रुत्वा शुष्कण्ठोष्ठतालुकः। उवाच वचनं ब्रह्मन् हृदयेन विदूयता ॥३६

कंस ने सत्यक पुरोहित सं कहा कि तुम ग्रब शी झ जा में जाग्रो वहां नन्द जा में जाकर नन्द—नन्द नन्दन ग्रीर उसके भाई महाबली बलराम को ग्रब यहाँ ले ग्राग्रो ॥२६॥ कंस के इस वचन का श्रवण कर सत्यक उससे सत्य—नीति का सार—बहुत ही समय के अनुसार उचित एवं हित वचन बोला—सत्यक ने कहा—हे महाराज ! नन्द व्रज में तो उस परम ग्रभीष्सित स्थल में ग्राप अकूर —उद्धव या वसुदेव को हीं

भिजवाइये ।।३०-३१।। सत्यक के इस वचन को सुनकर उस संसद में वास करने वाले थ्रोग स्वर्ण के सिहासन पर स्थित वसुदेव से वह कंस बोला—।।३२।। राजेन्द्र कंस ने कहा—ग्राप तो नीति शास्त्रों के तत्त्रों के परम ज्ञाता हैं ग्रीर श्राप सभी उपायों के भी महान् पण्डित हैं। हे बन्धो ! ग्राव आप नन्द के वज में चले जाइये जो कि वसुदेव के सुत का श्रालय है।।३३।। ग्राप वहाँ से वृषभानु—नन्द बलराम ग्रीर नन्द नन्दन को यहाँ यज्ञ में अन्य भी समस्त गोकृत वासियों को लिवा लाओ ।।३४।। दूत लोग पत्रिका लेकर चारों दिशाओं में चले जावें। मेरे यहाँ धनुर्मख होने वाला है—इसका सब नृपों—मुनियों श्रीर ग्रन्य सबको भली भाँति विज्ञापन हर्ष पूर्वक कर देवें।।३५।। राजा कंस के इस वचन को सुनकर वसुदेव का कण्ठ—ओष्ठ और ताल शुष्क हो गये थे। हे ब्रह्मन् ! विदूयमान हृदय से वसुदेव ने यह वचन राजा कंस से कहा—।।३६।।

न युक्तमत्र राजेन्द्र गमनं मम साम्प्रतम् ।
बिज्ञापितुं नन्दत्रजं वसुदेवस्य नन्दनम् ॥३७
यद्यायातो नन्दपुत्रो यागे ते च महोत्सवे ।
अवस्यं तद्विरोधस्य भिवष्यति त्वया सह ॥३८
तमहं च समानीय कारिषष्यामि संयुगम् ।
इति मे न हि भद्रंच विष्नस्तम्य तवापि च ॥३९
पित्रानीतो मृतः कृष्णः इति सर्वो विष्यति ।
वसुदेवः सुतद्वारा जघान नृपमेव च ॥४०
द्वयोरेकतरस्यापि सद्यो मृत्युर्भविष्यति ।
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धं निरामयम् ॥४१

वसुदेव बोले—हे राजेन्द्र ! मेरा इस समय वहाँ पर जाना उचित न होगा कि मैं वहाँ जाकर नन्द बज में वपुदेव के नन्दन को इसका विज्ञापन करूं।।३७।। यदि वह नन्द का पुत्र यहाँ आगया और ग्रापके इस महान उत्सव धनुमैंख में सम्मिलित हुआ तो भ्रवश्य ही आपका विरोध उस के साथ हो जायगा।।३८॥ मैं उसको यहाँ लाकर एक युद्ध कराऊं, इससे मेरी भी कोई भलाई नहीं होगी तथा आपका भी इससे कल्याण नहीं होगा ग्रीर उसको विघ्न हो जायगा ।।३६।। किर तो संसार में सभी लोग यही कहेंगे कि पिता ही इस कृष्णा को मथुरा ले गया था कि वह वहाँ जाकर मर गया था । ग्रथवा वसुदेव ही ने अपने पुत्र के द्वारा राजा को मरवा दिया था ।।४०।। दोनों में किसी भी एक की तुरन्त ही मृत्यु तो अवध्य ही होगी क्यों कि ग्रूर लोगों का पतन होता ही है कभी भी युद्ध में निरामय तो होता ही है ।।४१।।

वसुदेववचः श्रुत्वा रक्तपंकजलोचनः। खड्गं गृहीत्वा तं हन्तुं प्रययौन्पतीश्वरः॥४२ हा हेति कृत्वा पुत्रंच वारयामास तत्क्षणम्। उग्रसेनो महाराजमतीवबलवान् मुने ।।४३ स्वपीठाद्वसुदेवरच कोपाविष्टो गृहं ययौ । अकरूरं प्रोरयामास गन्तुं नन्दव्रजं नृपः ॥४४ दूतान् प्रस्थापयामास शीघ्रं प्रतिदिशं तथा । आययुर्मुनयः सर्वे नृपाश्च सपरिच्छदाः ॥४५ दिक्पालाश्च सुराः सर्वे ब्राह्मणाश्चतपस्विनः। सनकश्च सनन्दश्च वोदुः पंचशिखस्तथा ।।४६ सनत्कुमारो भगवान् प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा। कपिलक्चासुरिः पैलः सुमन्तुक्चसनातनः ॥४७ पुलहश्च पुलस्त्यश्च भृगुश्च कतुरंगिराः। मरीचि:कश्यपश्चैव दक्षोऽत्रिश्च्यवनस्तथा ॥४८ भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमश्च पराशरः। प्रचेताश्च वशिष्ठश्च संवर्तश्च बृहस्पतिः ॥४९

वसुदेव के इस वचन को श्रवण कर कस की ग्रांखें एक दम रक्त कमल के समान लाल हो गई गौर वह खड़्ज लेकर क्रोध से उस वसुदेव को मारने के लिये चल दिया ।।४२।। उस समय उग्रसेन पिता ने अपने पुत्र कंस नृप को हा हा कार कर के वारण किया । हे मुने ! उस सहाराज को ग्रत्यन्त बलवान उस समय उग्रसेन ही रोक सका ।।४३।। वसुदेव भी कोप में आविष्ट होकर ग्रपने ग्रासन से उठकर अपने गृह को चले गये फिर राजा कंस ने ग्रक्तूर को नन्द के व्रज में जाने के लिये प्रेरित किया ।।४४।। उसी समय उसने प्रत्येक दिशा में इस महोत्सव का विज्ञापन करने के लिये दूतों को भिजवा दिया वहाँ पर सभी मुनिगण और राजा लोग परिच्छदों के सहित आने लगे ।।४५।। सभी दिशाओं के स्वामी—देवगण—ज्ञाह्मण—तपस्वी—सनक—सनन्द—वोद्ध ग्रौर पंच-शिख—ज्ञह्म—तेज से प्रज्वलित भगवान् सनत्कुमार—कपिल—आसुरि—पैल—सुमन्तु—सनातन—प्रलह—पुलस्त्य—भृगु—क्रतु—अङ्गिरा—
—मरीचि—कश्यप—दक्ष—ग्रित्र—च्यवन—भरद्वाज—व्यास—गौतम—पराशर—प्रचेता—विशष्ट—संवर्त्त—ग्रौर—बृहस्पति ये सभी वहाँ पर राजा कंस के धनुर्म ख के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये थे ।।४६-४६।।

कात्यायनो याज्ञवल्कचोऽप्युतथ्यः सौभरिस्तथा । पर्वतो देवलश्चैव जैगीषव्यश्च जैमिनः ॥५० विश्वामित्रश्च सुतभाः पिप्पलःशाकटायनः। जावालिजिङ्गिलिश्चैव पिशलिश्च शिलालिकः ॥५१ अस्तिकश्चजरत्कारुस्तथा कल्याणमित्रक:। दुर्वासावामदेवरच ऋष्यशृंगोविभाण्डकः ॥५२ करिपथः कणादश्च कौशिकः पाणिनिस्तथा। कौत्सोऽघमर्षंणरचौव बाल्मीकिलों महर्षणः ॥५३ मार्कण्डेयो मृकण्डुश्च पर्शु रामश्च साङ्कृतिः। अगस्त्यश्च तथावाञ्च तथाऽन्ये मुनयो मुने ॥५४ सशिष्याश्च सपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च तपस्विनः। जरासन्धो दन्तवक्रो दाम्भिको द्राविडाधिप: ॥५५ शिशुपालो भीष्मकश्च भगदत्तश्च मुद्गलः। धृतराष्ट्रो धूमकेशो धूमकेतुश्च शम्बरः ॥५६ शल्यः सत्राजितः शंकुन् पाश्चान्ये महाबलाः । भीष्मो द्रोणः कृपाचार्यो ह्यश्वत्थामा महाबलः ॥५७

भूरिश्रवाश्चशाल्वश्च कैकेयः कौशलस्तथा । सर्वान्सम्भाषयामास महाराजोयथोचितम्।।५८ सत्यको यज्ञदिवसं चकार च शुभञ्जणम्।।५९

कात्यायन-याज्ञवल्क्य-उतथ्य-सौभरि-पर्वत-देवज-ज गी-षव्य--ज मिनि--विश्वानित्र--मुनपा--पिप्पल--शकटायन--जावालि —जांगलि—पिशलिः—शिलालिक—आस्तिक—जरत्कारु—कल्याग्ग— मित्रक-दुर्वासा-वामदेव-ऋष्यशृङ्ग -विभाण्डक-करिपथ-कणाद —कौशिक—पाणिति-कौत्स-अधमर्षण - वाल्मीकि-और लोमहर्षण ये सभी महा मनीषी श्रीर मुनिगए। उस उस सबको देखने के लिये मथुरा पुरी में एकत्रित हुए ॥५०-५३॥ मार्अण्डेय-मृकण्डु-परशुराम-साङ्कृति अगस्त्य-तथा वान हे मुने, इनके अतिरिक्त धन्य समस्त मुनिगण अपने शिष्यों के सिहत वहाँ उपस्थित हुए। ब्राह्मण गर्ग ग्रौर तपस्वियों का समुदाय भी मथुरा में महोत्सव के दर्शन के लिये आया । राजा लोगों में जरासन्ध-दन्तवक-दाम्भिक-द्राविड देश का ग्रिधिप शिशुपाल-भीष्मक-भगदन्त--- मुद्गल--- धृतराष्ट्र--- धूमकेश-- धूमकेतु-शम्बर-शल्य--- सत्राजित भीर शङ्कुतथा अन्य महान् बलवान् राजा वहाँ महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये ग्राये । भीष्म-द्रोण-कृपाचार्य-महान् बलवान् अक्वत्थामा —भूरिश्रवा–शाल्व—कैकेय—कौशल आदि महाराज एवं महान् पुरुष वहाँ उपस्थित हुए। राजा कंस ने इन सबका जैसा भी स्वरूप के अनुरूप उचित था स्वागत सत्कार किया। राजा कंस के पुरोहित सत्यक ने यज्ञ दिवस को शुभ क्षण किया था।।१४-५६।।

द० — अक्रू रहर्षोत्कर्षकथनम् कंसस्य वचनं श्रुत्वा सोकरो धर्मिणां वरः । उवाच चोद्धवं शान्तं शान्तः प्रहृष्टमानसः ॥१ सुप्रभाताद्य रजनी बभूव मे शुभं दिनम् । तुष्टाश्च गुरुवो विप्रा देवा मामिति निश्चितम् ॥२ कोटिजन्माजितं पुण्यं मम स्वयसुपस्थितम् । बभूव मे समुत्पन्नं यद्यत्कर्मं श्रुभाशुभम् ॥३

चिच्छेद बन्धनिगड़ं मम बद्धस्य कर्मणा।
कारागाराच्च संसारान्मुक्तो यामि हरेःपदम्।।४
सुहृदथीं कृतोऽहंच कंसेन विदुषा रुषा।
वरेण तुल्यो देवस्य कोधो मम बभूव ह।।५
व्रजराजं समाहर्त्तुं व्रजं यास्यामि साम्प्रतम्।
द्रक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनम्।।६
नवीनजलदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्।
पीतवस्त्रसमायुक्तकटिदेशिवराजितम्।।७
धूलिधूसरिताङ्गंच किंवा चन्दनचित्तम्।
अथवा नवनीताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्।।

इस अध्याय ने अक्रूर के हर्ष के उत्कर्ष का निरूपण किया है। नारायए। ने कहा--कंस के नन्द वर्ज में भेजने के वचन को सुतकर वह धर्मियों में परम श्रेष्ठ ग्रक्रूर शान्त ग्रीर प्रहष्ट मन वाला होकर शान्त मूर्ति उद्धव से वोला-प्रक्रूर ने कहा-ग्रात की रात्रि ग्रीर प्रातः काल बहुत ही सुन्दर एवं शुभ है। यह दिन भी परम शुभ है। मैं समक्षता हैं कि मेरे गुरु वर्ग-देवगए। और वित्र सभी मुक्त से परम सन्तुष्ट हो गये हैं और मेरे ऊपर प्रसन्न हैं--यह धुव सत्य है।।१-२।। आज करोड़ों जन्मों के पुण्य जो मैंने कभी ग्राजित किये होंगे वे सभी आज स्वयं ही मेरे कल्याए। के लिये उपस्थित हो गये हैं। जो भी शुभाशुभ कर्म मेरे समूत्पन्न हुए हैं उनका कर्म से बद्ध मेरे बन्धन का निगड़ ग्राज निछन्न हो गया है। इस संसार रूपी कारागार से अब मैं मुक्त होकर धब हरि के पद प्राप्त होने के लिये जारहा हूँ ।।३-४।। राजा क'स ने रोष में आकर ग्राज मुक्ते ग्रपने सुहृद का ग्रर्थी बना दिया है। उस कंस का यह आदेश मेरे लिये तो किसी देवता के वरदान के समान हो गया है। कंस ने तो क्रोध में आकर ऐसी श्राज्ञा दी थी किन्तु मुक्ते बहुत ही उत्तम फल देने वाली हो गई।। ४।। अब में व्रजराज के यहाँ लिवाकर लाने के लिये व्रज में ज़ाऊँगा भीर वहाँ मैं मुक्ति और भुक्ति के प्रदान करने वाले अपने परम इष्ट देव का दर्शन प्राप्त करूँगा ।।६।। आज मैं अपना परम भ्रहोभाग्य मानता हूं कि वहाँ नवीन जलद के सम श्याम वर्ण वाले—नील इन्ही वर के तुल्य परम सुन्दर लोचनों से युक्त—पीताम्बर किट देश में धारण करने वाले—धूलि से धूसरित अङ्गों से समन्वित अथवा चन्दन से चिंवत भ्रङ्गों से युक्त-नवनीत से श्रक्त अंग वाले एवं मन्द स्मित युक्त श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा ।।७-८।।

किंवा विनोदमुरलीं वादयन्तं मनोहरम् ।
किंवा गवां समूहं च चारयन्तिमतस्ततः ॥९
किंवा वसन्तं गच्छन्तं शयानं वा सुनिश्चितम् ।
निदेशं कीदृशं चाद्यं सुदृष्ट्या च शुभे क्षणे ॥१०
यत्पादपद्मं ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णुशिवादयः ।
न हि जानाति यस्यान्तमनन्तोऽनन्तविग्रहः ॥११
यत्प्रभावं न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम् ।
यस्य स्तोत्रे जड़ीभूता भीता देवी सरस्वती ॥१२
दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता ।
गङ्गा यस्य पदाम्भोजान्नि.सृता सत्वरूपिणी ॥१३
जन्ममृत्युजराव्याधिहरा त्रिभुवनात्परा ।
दर्शनस्पर्शनाम्यांचनृणां पातकनाशिनी ॥१४

श्रथवा वह श्यामसुन्दर किसी स्थान पर विराजे हुए अपनी मुरिलका के वाहन का विनोद कर रहे होंगे। या वे कहीं इधर—उधर अपनी प्यारी गौश्रों का चारण कराते हुए दर्शन देंगे। किम्बा किसी स्थल पर सानन्द विराजमान होंगे या जारहे होंगे अथवा निश्चित रूप से शय्या पर शयन करते हुश्रों का मैं दर्शन प्राप्त करूंगा। आज यह कैसा निदेश प्राप्त हुश्रा है जो सुदृष्टि से यह परम शुभ क्षण मुक्ते उपस्थित हो गया है।।६-१०।। जिसके चरण कमल का ब्रह्मा—विष्णु और शिव श्रादि बड़े २ तपस्वीगण ध्यान किया करते हैं श्रौर वह ऐसा अनन्त विग्रह वाला धनन्त है कि उसके ग्रन्त को कोई भी नहीं जानता है।।११।। जिसके

प्रभाव को देवगए। ग्रीर सन्त पुरुष भी नहीं जानते हैं। और जिसके स्तवन करने में साक्षात् बुद्धि—विद्या की अधिष्ठात्री सरस्त्रती देवी भी भीत होकर जड़ जैसी हो जाया करती है।।१२॥ जिसके दास्य कर्म में महालक्ष्मी देवी भी दासो को भाँति नियुक्त रहा करती है श्रीर गंगा जिसके चरण कमल से नि:सृत होती है जो कि सत्त्व के रूप वाली है।।१३॥ यह गंगा जीवों के जन्म—मृत्यु—जरा और व्याधियों के हरण करने वाली श्रीर त्रिभुवन से भी पर है। यह दर्शन और स्पशन मात्र से ही मानवों के पापों को हरण करने वाली हुगा करती है।।१४॥

ध्यायते यत्पदाम्भोजं दुर्गा दुर्गं तिनाशिनी ।
त्रं लोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरोश्वरी ॥१५
लोम्नां कृपेषु विश्वानि महाविष्णोश्च यस्य च ।
लसंख्यानि विचित्राणि स्थूलात् स्थूलतरस्य च ॥१६
स च यत्षोडशांशश्च यस्यसर्वेश्वरस्य च ॥
तंद्रश्चे यागि हे बन्धोमायामानुषरूपिणम् ॥१७
सर्वं सर्वान्तरात्मानं सर्वज्ञं प्रकृतेः परम् ।
ब्रह्मज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम् ॥१८
निर्गु णञ्च निरोहञ्च निरानन्दं निराश्रयम् ।
परमं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम् ॥१९
स्वेच्छामयं सर्वपरं सर्वबीजं सनातनम् ।
वदन्ति योगिनः शश्चत् ध्यायन्तेऽहन्तिः शिशुम् ॥२०
मन्वन्तरसहस्रञ्च निराहारः कृशोदरः ।
पद्मे पाद्मतपस्तेपे पुरा पाद्मे तु यत्कृते ॥२१

जिसके चरण कमतों का घ्यान दुगों की आर्ति का नाश करने वाते दुर्गा स्वयं किया करती है जो कि इस श्रै लोक्य की जननी साक्षात् मूल प्रकृति देवी ईश्वरी है।।१४।। स्त्रूल से भी अधिक स्यूल जिस महा विष्णु के रोमों के छिद्रों में विचित्र एवं असंख्य विश्व पड़े रहा करते हैं वह भी जिस सर्वेश्वर कुष्ण का सोलहवाँ असं होता है। हे बक्यों! आज मैं उसी माया से मनुष्य का रूप धारण करने वाले प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिये नन्द बज में जा रहा हूं ।।१६-१७।। वह स्वयं सबका स्वरूप है— सब कुछ का ज्ञाता है थौर प्रकृति से भी पर है। वह बह्य ज्योति के स्व-रूप वाला है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ही रूप धारण करने वाला है ।।१८।। वह निगुंण है—निरानन्द—निराश्रय—परम—परमानन्द तथा आनन्द के सहित नन्द नन्दन है ।।१६।। वह स्वेच्छा मय—सबसे पर—सबका बीज रूप और सनातन है—ऐसा योगी लोग उसे सर्वदा कहते हैं और निरन्तर ही रात दिन उस शिशु का ही ध्यान किया करते हैं।।२०।। सहस्रों मन्वन्तरों के काल तक निराहार एवं कृशोदर होकर पहिले पद्म में पाद्मतप की तपस्या की थी जिसके लिये पाद्म हुग्ना है।।२१।।

पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति । सकुच्छब्दञ्च शुश्राव न ददशं तथापि तम् ॥२२ तावत्कालं पुनस्तप्त्वा वरं प्राप ददर्श तम्। ईदृशं परमेशञ्च दक्ष्याम्यद्य तमृद्धव ॥२३ पुराशम्भुस्तपस्तेषे यावद्वे ब्रह्मणो वयः। ज्योतिर्मण्डलमध्ये च गोलोके तं ददर्श सः ।।२४ सर्वतत्वं सर्वसिद्धं मम तत्वं परं वरम्। सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिञ्च निर्म लां पराम् ॥२५ चकारात्मसमं तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः। ईहरा परमेशांच द्रक्याम्यद्य तमुद्धव ॥२६ सहस्रशकपातान्तं निराहारः क्रुशोदरः। यस्यानन्तस्तपस्तेषे भक्त्या च परमात्मनः ॥२७ तदा चात्मसमं ज्ञानं ददौ तस्मै य ईश्वरः। ईहरा परमेश च द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥२८ वहाँ यह आज्ञा हुई कि पुनः तपस्या करो तभी तुम मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। एक ही बार ऐसा शब्द का अवरा मात्र ही हुआ किन्तु उसका दर्शन फिर भी नहीं हुआ ॥२२॥ उतने ही समय तक पुन: तपस्या करके

वरदान प्राप्त किया और फिर उसका दर्शन प्राप्त किया है। उद्धव ! आज मैं ऐसे ही परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगा।।२३।। पहिले शम्भु ने तप ब्रह्मा की जितनी श्रवस्था होती है उतने समय तक किया था। तब ज्योति मण्डल के मध्य में गोलोक में शम्भु ने उसका दर्शन —लाभ किया। सर्वं तत्त्व — सर्वसिद्ध और मम तत्त्व का परम वरदान प्राप्त किया तथा उनके पद कमल में परा विर्मल भक्ति प्राप्त की थी।।२४-२५।। जो भक्त है उमको भक्त बत्सल ने श्रपने ही समान कर दिया था। इस प्रकार के परमेश प्रभु का दर्शन हे उद्धव! आज मुक्ते प्राप्त होगा।।२६।। एक सहस्र इन्द्रों के पात जितने समय में हुशा करते हैं। उतने लम्बे समय तक श्राहार का त्याग करते हुए कृशउदर वाले अनन्त ने जिस परमात्मा का भक्ति भाव के साथ तप किया। तब कहीं जिस ईश्वर ने उसको श्रात्म समान ज्ञान प्रदान किया। ऐसे परमेश का हे उद्धव! आज मैं दर्शन प्राप्त करूंगा।।२७-२८।।

सहस्रशकातान्तं धर्मस्तेषे च यत्तपः।
तदा बभूव साक्षी स धर्मिणां सर्वकर्मिणाम्।।२९
शास्ता च फलदाता च यत्प्रसादान्नृणामिह।
सर्वेशमीदशमहो द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव।।३०
अष्टाविशतिरिन्द्राणां पतने यिद्वानिशम्।
एवं क्रमेण मासाब्दैः शताब्दं ब्रह्मणो वयः।।३१
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्।
ईदृशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव।।३२
नास्ति भूरजसां संख्या यथेव ब्रह्मणांतथा।
तथेवबन्धो विश्वानांतदाधारो महाविराद्।।३३
विश्वे विश्वे च प्रत्येकं ब्रह्मविष्णुशिवादयः।
मुनयो मनवःसिद्धा मानवाद्याश्चराचरा।।।३४
यत्षोङ्शांशः स विराद् सृष्टा नष्टश्च लीलया।
ईदृशं सर्वशास्तारं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव।।३५

इत्येवमुक्त्वाक्रू रश्चपुलकािन्चतिवग्रहः।
मूच्छा प्राप साश्चनेत्रो दध्यो तच्चरणाम्बुजम्।।३६
बभूव भक्तिपूर्णश्च स्मारं स्मारं पदाम्बुजम्।
कृत्वा प्रदक्षिणं वापि कृष्णम्य परमात्मनः।।३७
उद्धवश्च तमाश्लिष्य प्रशशंस पुनः पुनः।
स च शीघ्रं ययो गेहमक रोऽपि स्वमन्दिरे।।३८

एक सहस्र इन्द्रों के पतन होने के समय तक धर्म ने जिसके प्रसन्त करने के लिये तपस्या की थी तब सर्व कर्मी घर्मियों का साक्षी वह उसकी प्रत्यक्ष हुआ। जिसके प्रसाद से वह इस समय तक नटों के ऊपर शासन करने वाला तथा उनको फल देने वाला होता है। हे उद्धव ! मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं ऐसे परमेश के दर्शन का लाभ प्राप्त करूँगा, ।।२६-३०।। अट्टाईस इन्द्रों के पतन में जो दिन रात होते हैं इसी क्रम से मास और वर्षों के द्वारा सी वर्ष की ब्रह्मा की भ्रवस्था होती है।।३१॥. जिसके एक ही निमेष मात्र समय से उस ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है। हे उद्धव ! आज मैं ऐसे ही उस परमातमा का दर्शन करूंगा ।।३२।। जिस प्रकार से भूमि की रज के कराों की संख्या नहीं होती है उसी भौति ब्रह्माओं की संख्या और हे वन्धो ! उसी प्रकार से विश्वों की भी कोई संख्या नहीं होती है। उन सब का आधार यह महा विराट् होता है ।।३३।। प्रत्येक विश्व में भिन्न २ ब्रह्मा—विष्गु और शिव आदि होते हैं ग्रोर इसी भाँति मुनिगण--मनुगए।--सिद्धवर्ग ग्रोर मानव आदि चराचर सभी हुम्रा करते हैं। 1३४।। वह महा विराट् भी जिसके सोलहवाँ अंश है। बह सृष्ट और नष्ट लीला से ही हुआ करता है। हे उद्धव ! मैं आज ऐसे ही उस सबके शास्ता ईश्वर का दर्शन करू गा । ३५।। श्रक्रूर ने इतना ही इस प्रकार से कह कर वह पुलकों से अञ्चित शरीर वाला हो गया। उस समय मक्रूर को भ्रमातिरेक से मूर्च्छा होगई। उसके नेत्रों से अविरल ग्रश्र धारा बहने लगी धौर उसने श्री कृष्ण के चरण कमल में धपना घ्यान लगा दिया ।।३६।। श्री कृष्ण के पद कमल का वार २ स्मरण करके बह ग्रकर भक्ति के भाव में आविष्ट हो गया। उसने परमात्मा कृष्ण की

प्रदक्षिणा की ।।३७।। उस प्रेमावेश की स्थिति में रहने वाले अकूर का उद्धव ने प्रालेश्षण किया और वार २ उसके भक्ति भाव की प्रशंसा की । इसके पश्चात् उद्धव अपने घर में शीझ ही चले गये और प्रकूर भी अपने आवास मन्दिर में प्रवेश कर गये ।।३८।।

## ८१—श्रीराधाशोकापनोदन**म्**

अथ रासेश्वरोयुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम् ।
स च रेमे तया सार्द्धं मतीवरमणोत्सुकः ।।१
सुखसम्भोगमात्रेण ययो निद्धाञ्च राधिका ।
हृष्ट्वास्वप्नं समुत्थाय दीनोवाच प्रियं दिने ॥२
अहो स्वामिन्निहागच्छ त्वां करोमि स्ववक्षसि ।
परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति ॥३
इत्युक्त्वा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्ववक्षसि ।
दुःस्वप्नं कथयामास हृदयेन विद्यता ॥४
रत्निसहासनऽहञ्च रत्नच्छत्रञ्च विश्वती ।
तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे प्रभो ॥५
सागरे कज्जलाकारे महाघोरे च दुस्तरे ।
गभीरे प्ररेयामास मामेव दुबंलां स च ॥६
तत्र स्रोतिस शोकार्ता श्रमामि च मुहुमुं हुः ।
महोर्मीणांच वेगेन व्याकुला नकसं कुछैः ॥७

इस प्रघ्याय में श्रीराया की श्लोक के अपनोदक का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा—इस के अनन्तर रासेश्वर श्ली कृष्ण रास में रासेश्वरी श्लीराया से संयुत होकर स्वयं उस के साथ अत्यन्त रमण क्लीड़ा उत्सुकता रखते हुए रमण करते थे।।१॥ रमण क्लीड़ा के सुख सम्भोग मात्र से राधिका निद्रा को प्राप्त हो गई थी। राधा ने निद्रित दशा में स्वप्त देखा और तुरन्त उठ बैठी। फिर दिन में अत्यन्त दीन होकर प्रिय से बोलीं—॥२॥ राधिका ने कहा—अहो स्वामिन् ! आप मेरे निकट में प्रधारिये, मैं आपको अपने बक्षा स्थान में करना चाहती हूं। परिणाम में

विधाता मेरा न जाने क्या करेगा।।३।। इतना कह कर उस महाभागा ने अपने प्राणेश्वर प्रिय को वक्षः स्थल में करके विद्यमान हृदय वालो होती हुई उसने जो निद्रा में दुःस्वप्र देखा था उसे प्राणेश्वर से कहने लगी।।४।। राधा ने कहा—हे प्रभो ! मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं एक रत्नों के सिहासन पर स्थित हूँ और रत्नों का ही छत्र धारण कर रही हूँ। उस समय किसी रुष्ट विप्र ने मेरा ग्रात पात्र मुफ से ले लिया है। ।।४।। फिर उसने एक कञ्चन के समान आकार वाले महान् घोर एवं दुस्तर सागर में जो कि प्रत्यन्त गम्भीर था दुवंला मुफ को ही प्रेरित कर दिया।।६।। मैं उस स्नोत में शोक से अत्यन्त ग्रात होकर वार २ भ्रमण कर रही थी। उस सागर में जो बड़ी २ लहरे उठ रहीं थीं उनके वेग से भी मैं व्याकुल हो रही थी ग्रीर अनेक नक्रों से वे तरंगे घिरी हुई थीं।।।।।

त्राहि त्राहीति हे नाथ त्वां वदामि पुनः पुनः। त्वां न दृष्ट्वा महाभीता करोमि प्राथनां सुरम् ॥ द कृष्ण तत्र निमुजनती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्। निपतन्तं च गगनाच्छतखण्डं च भूतले ॥९ क्षणान्तरे च पश्यामि गगनात् सूर्यमण्डलम् । बभूव च चतुःखण्डं निपत्य धरणीतले ॥१० एककाले च गगने मण्डलं चन्द्रसूर्ययोः। अतीवकज्जलाकारं सर्वं ग्रस्तञ्च राहुणा ।। ११ क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीप्तिमानिति । मत्कोडस्थसुधाकुम्भं बभञ्ज च रुषेति च ॥ १२ क्षणान्तरे च पश्यामि महारुष्टं च ब्राह्मणम् । गृहीत्वा च व्रजन्तं च चक्षुषोः पुरुषं मम ॥१३ कीड़ाकमलदण्डंच हस्ताद्धस्तं मम प्रभो। सहसा खण्डखण्डंच बभूव सह हेतुना ॥ (४ मैं स्वप्न में हे नाथ ! मेरी रक्षा करो २ इस प्रकार से वार २ बोल रही थी। जब मैंने प्रापको वहाँ कहीं भी नहीं देखा तो मैं महा भय से युक्त हो गई और फिर देवों की प्रार्थना करने लगी।।।।। हे कुष्ण ! मैं वहाँ निमग्न हो रही थी और उसी दश! में मैंने देखा कि चन्द्रमण्डल के धाकाश से सैकड़ों खण्ड होकर भूतल में पतन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि गगन से सूर्य मण्डल भी चार खण्डों वाला होकर भूतल पर पितत हो गया है।।१-१०।। इसके पश्चात् मैंने स्वप्न में देखा कि एक ही समय में धाकाश में चन्द्र और—सूर्य दोनों का मण्डल राहु के द्वारा प्रस्त होकर घ्रत्यन्त कज्जल के धाकार वाला सब हो गया।।११।। एक क्षण के पश्चात् मैंने स्वप्न में देखा कि एक विप्न क्षोध में भरा हुम्रा आया जो कि घ्रत्यन्त दीप्तिमान था। उसने मेरी गोद में स्थित सुधा के कलश लेकर भगन कर दिया था।।१२।। एक ही क्षण के पश्चात् मैंने क्षोध में भरे हुए एवं ऐसे ब्राह्मण को देखा जो मेरे चक्षुम्रों के पुरुष को ग्रहण करके चला जारहा था।।१३।। हे प्रभो ! उसने मेरे हस्त से अपने हाथ में मेरे क्रीड़ा कमल को भी ले लिया और वह हेतु के साथ सहसा खण्ड खण्ड हो गया।।१४।।

हस्ताद्धस्तं च सहसा सद्रत्नसारदर्णणः ।
निर्मलः कज्जलानारः खण्डखण्डो बभूत्र ह ।।१५
हारो मे रत्नसाराणां छित्नो भूत्वा च वक्षसः ।
अतीवमिलनं पद्मं पपात धरणीतले ।।१६
सौधपुत्तिल्काः सर्त्रा नृत्यन्ति च हसन्ति च ।
आस्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणम् ॥१७
कृष्णवर्णं वृहच्चकं से भ्रमन्तं मृहुमुंहुः ।
निपतन्तं चोत्पतन्तं पश्यामि च भयङ्करम् ॥१८
प्राणाधिदेवः पुरुषो निःसृत्याभ्यन्तरान्मम ।
राधे विदायं देहीति ततो यामीत्युवाच ह ॥१९
कृष्णवर्णां च प्रतिमा मामाशिलष्यति चुम्बति ।
कृष्णवस्क्षपरीधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम् ॥२०
इतीदं विपरीतं च हृष्टा च प्राणवल्लभ ।
नृत्यन्ति दक्षिणांगानि प्राणा आन्दोलयन्ति मे ॥२१

हाथों ही हाथों में मेरा सद्रत्नों का सार स्वरूप जो दर्पण था वह सहसा निर्मल होते हुए भी कज्जल के ग्राकार वाला होकर खण्ड-खण्ड हो गया। मेरा हार भी रत्नों के सार द्वारा निर्मित था वह भी छिन्न-भिन्न होकर भ्रत्यन्त मलिन हो गया भ्रौर घरणी तल पर वक्षः स्थल से गिर गया ।।१५-१६।। जो सौव पुत्तलिकाऐं शोभनार्थं थीं वे सब नृत्य करती हुई हस रही थीं। वे सब क्षरण भर में आस्फोटन करती थीं और फिर एक ही क्षण में गायन तथा रुदन कर रहीं थीं ।।१७।। मैंने भ्रपने स्वप्न में देखा कि एक कृष्ण वर्ण वाला वृहत चक्र वार वार आकाश में भ्रमण कर रहा था। वह कभी ऊपर को जाता और कभी नीचे की ग्रोर आता हुआ महान् भयङ्कर था।।१८।। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरा प्राणों का अधिदेव पुरुष मेरे ग्रम्यन्तर से बाहिर निकल कर कह रहा था कि हे राघे ! मुफे विदाई दे दो-इसके पश्चात् उस ने मुफे कहा कि मैं तो अब जारहा हूँ ।।१६।। हे नाथ ! मैंने स्वप्न में देखा कि कोई कृष्ण वर्ण वाली प्रतिभा मेरा ग्रालिङ्गन और चुम्बन कर रही थी जो कि कृष्ण वस्त्रों के परोधान वाली थी। यह मैं अभी भी देख रही हूँ ।।२०।। हे प्रारण वल्लव यह सभी विपरीत देख कर मेरे दक्षिण अङ्ग नृत्य कर रहे हैं घीर मेरे प्राण आन्दोलित हो रहे हैं ।।२१।।

रुदित शोकात्कर्षन्ति समुद्विग्नं च मानसम् ।

किमिदं किमिदं नाथ वद वेदविदां वर ।।२२
इत्युक्तवा राधिकादेवी शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ।

पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविह्नला । २३
श्रुत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देवीं कृत्वा स्ववक्षसि ।
अध्यात्मिकेन योगेन बोधयामास तत्क्षणम् ।।२४
तत्याज शोकं सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निमलम् ।
शान्तंच भगवन्तंच कृत्वा कान्तं स्ववक्षसि ॥२५
मेरे प्राण रोते हैं और शोक से मेरे अत्यन्त उद्विग्न मन को खींच
रहे हैं । हे नाथ ! यह क्या है ? यह सब क्या है ? हे वेदों के वेताओं में
श्रष्ठत्तम ! मुक्ते शीघ बतलाइये ॥२२॥ इतना कह कर वह देवी राधिका

सूखे हुए कण्ठ—अष्ठ और तालु वाली हो गईं। वह राधिका ग्रत्यन्त भय भीत होती हुई शोक से बहुत हो ग्रधिक विङ्मल होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ी थीं।।३३।। जगतों के स्वामी श्री कृष्ण ने राधा के द्वारा कहे हुए बुरे स्वप्न की समस्त बातें श्रवण कर देवी राधिका को अपने वक्षः स्थल से लगा लिया था ग्रौर उपी समय में ग्रपने ग्राध्यात्मिक योग के द्वारा उनको बोध करा दिया था।।२४।। बोध होने से उस देवी ने समुत्थित शोक का त्याग करदिया और फिर निर्मल ज्ञान की प्राप्ति करली। फिर राधा ने अपने कान्त परम शान्त स्वष्ट्य भगवान् को अपने बक्षःस्थल में लगा लिया।।२४।।

## =२—आध्यात्मिकयोगकथन म्

विरह्न्याकुलांदृष्ट्वा कामिनी काममोहनः
कृत्वावक्षसि तां कृष्णो ययौकीड़ासरोवरम् ॥१
राजराजेश्वरी राघा कृष्णविक्षसि राजते ।
सौदामिनीव जलदे नवीने गगने मुने ॥२
रेमे सरमया साद्धं कृपया च कृपानिधिः ।
द्वयोद्वयोयथा स्वणमण्योगीरकतो मणिः ॥३
रत्निर्माणपर्यं द्वे रत्नेन्द्रसारनिमिते ।
रत्नप्रदीपे ज्वलित रत्नभूषणभूषित्तः ।।४
रत्नभूषाभूषितया रासरत्नश्च कौतुकात् ।
रसरत्नाकरे रम्ये निमग्नो रसिकेश्वरात्वासा ।
सुरतौ विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ।।६

इस अध्याय में आध्यात्मिक योग का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा — काम मोहन कृष्ण ने जिस समय कामिनी राधा को बिद्रह से ब्याकुल होती हुई देखा तो उसको वह अपने वक्षःस्थल में लगाकर कीड़ा के सरोवर में चले गये थे ॥१॥ राज राजेश्वरी राधा कृष्ण के बक्षःस्थल में है मुने ! गगन में नूतन जलद में सौदामिनी की

मांति शोभित हो रही थी।।२।। कृपानिधि कृपा करके रमा के सहित साथ में रमण कर रहे थे। उस समय ऐसी शोमा हो रही थी जैसे दो-दो स्वर्ण मिणयों के बीच में मरकत मिण हो।।३।। रत्नों के निर्माण बाले पर्य द्ध पर जो कि उत्तर प्रकार के रत्नों के द्वारा निमित किया गया था—रत्नों के प्रदीपों के जलने पर रत्नों के भूषणों से भूषित होकर रत्नों के भूषणों से विभूषिता के साथ कौतुक से रासरत्न रस रत्नाकर में निमग्न होकर रसिकेश्वर रस विभोर हो रहे थे। वह रासेश्वरी राधा रासेश्वर से कहने लगी कि सुरत कीड़ा तो विरत हो गई है किन्तु मनो-रथ विरत नहीं हुआ है।।४-६।।

प्रफुल्लाऽहं त्वया नाथ मृता म्लाना च त्वां विना। यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ।।७ नक्तं दीपशिखेवाहं त्वया सार्द्धं त्वया विना । दिने दिने यथा क्षीणा कुष्णपक्षे विधोःकला ॥८ तव वक्षसि मे दीप्तिःपूर्णचन्द्रप्रभासमा । सद्यो मृता त्वया त्यक्ता कुह्वां चन्द्रकलायया 📭 \varsigma ज्वलद्गिनशिखेवाहं घृताहुत्या त्वया सह। त्वया विनाहं निर्वाणां शिशिरे पद्मिनी यथा ॥१० चिन्ताज्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्। अस्तंगतेरवीचन्द्रे ध्वान्तग्रस्ताघरायथा ।।११ भ्रष्टो वेशस्त्वां विना मे रूप यौवनचेतनम् । तारावली परिभ्रष्टा सूर्यसूतोदये यथा ॥१२ त्वमेवातमा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः। तनुर्यथात्मना त्यक्ता तथाहञ्च त्वया विना ।।१३ 🌃 पञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे मृताहञ्च त्वृयाविना । 🦩 यथा दृष्टिश्च गोलोके दृष्टिपुत्तलिकांविना १११४ राधिका ने कहा-हे नाथ ! मैं तो ग्रापके साथ रहने पर-ही प्रफुल्लिन रहती हूं और आपके बिना तो मैं अत्यन्त म्लान एवं मृता जैसी हो रहा करती हूँ। जिस प्रकार से महीषिवयों का समुदाय प्रभात में भास्कर

भगवान् उदित होने पर ही शोमा दिया करता है।।७।। रात्र के समय में श्रापके साथ में तो दीप की शिखा को भाँति रहती हूँ श्रीर अपके बिना कुष्ण पक्ष में चन्द्र की कला के समान मैं दिन प्रति दिन क्षीण हो जाया करती है।। इ।। धापके वक्षःस्थल में मेरी दीप्ति पूर्ण चन्द्र की प्रभा के समान होती है श्रीर श्रापके बिना तो मैं तुरन्त ही मृता जैसी हो जाती हैं जब कि आप मेरा त्यागं कर दिया करते हैं जैसे चन्द्रकला से त्यक्त कुह्वा अर्थात् अमावस्या की रात्रि होती है।।६।। ग्रापके साथ घृत की श्राहुति के द्वारा जलती हुई श्राग्न की शिखा के समान रहती हूँ। आपके बिना शिशिर ऋतु में निर्वाणा पद्मिनी भी भाँति ही मेरी दशा हो जाया करती है ।। '०।। मेरे साथ से धापके चले जाने पर मैं चिन्ता के ज्वर से प्रस्त हो जाया करती हूँ। जिस भाँति चन्द्र ग्रीर सूर्य दोनों के ेअस्ताचलगामी हो जाने पर यह भूमि एक दम घोर धन्धकार से आवृत हो जाया करती है ।।११।। हे नाथ! आपके बिना मेरा यह सुददर वेश भो म्रष्ट जैसाही रहताहै और मेरा यह रूप लावण्य तथा योवन एक अचेतन जैसा हो जाता है जिस प्रकार से सूर्य सुत के उदय होने पर गगन में तारावली परिश्रष्ट हो जाया करती है।।१२।। वैसे तो ग्राप ही समस्त चराचर की ग्रात्मा है किन्तु हे प्रागोश्वर ! मेरे तो आप विशेष 'रूप से नाथ हैं जिस तरह आत्मा के' द्वारा त्यका यह करीर होता है विसे ही हे प्राणवल्लम ! आपके बिना मेरी दशा हो जाती है ।। १३।। भाप मेरे पाँच प्राणत्मक हैं और मापके बिना में मृता जैसी ही है जिस तरह गोलोक में हाँष्ट पुत्तिका के बिना हिष्ट हुआ करती है ।।१४।।

स्थलं यथा चित्रयुक्तं त्वया सार्द्धं महं तथा।
असंस्कृता त्वया होना तृणाच्लना यथा मही ॥१५
त्वया सार्द्धमहं कृष्ण चित्रयुक्ते व मृष्मयी।
त्वां विना जलघौताहं विरूपा मृष्मयीवच ॥१६
गोगाञ्जनानां शोभा च त्वया रासेश्वरेणच।
हारे स्वर्णविकारे च श्वेतेन मणिना सह ॥१७

व्रजराज त्वया साद्धं राजन्ते राजराजयः।
यथा चन्द्रेण नभिस ताराराजिविराजते।।१८
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन।
यथा शाखा फलस्कन्धेस्तहराजिविराजने।।१९
त्वया साद्धं गोकुलेश शोभा गोकुलवासिनाम्।
यथा सर्वां लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते।।२०

जिस प्रकार से चित्र युक्त स्थल होता है वैसे ही आपके साथ में मैं हूं। आपके बिना नृणों से आच्छान मही की भौति मैं होन एवं संस्कार से शून्य रहती हूं। ११५।। हे कृष्ण ! आपके साथ में में मृण्मयी चित्र युक्ता के तुल्य रहती हूं। आपके बिना जल से घोई हुई विरूप वाली मृण्मयों के समान हो जाती हूं।।१६।। हे नाथ! रास के ईश्वर आप से ही गोपाङ्गनाओं की शोभा होती है जैसे सुवर्ण के निर्मित हार में दवेत वर्ण की मिण के साथ रहने से उसकी विशेष शोभा हुआ करती है।।१७।। हे वजराज! राजरानियाँ आपके साथ में ही शोभा सम्पन्न होती हैं जैसे नम में चन्द्र के द्वारा तारावली विशेष रूप से दीपिमान हुआ करती है।।१५॥ हे नन्दनन्दन! यशोदा और नन्द की भी आप से ही यह अद्भुत शोभा हो रही है जिस तरह से वृक्षों की पंक्ति शाखा फल और स्कन्धों के द्वारा शोभा युक्त हुआ करते हैं।।१६॥ हे गोकुलेश! आपके ही साथ रहने पर गोकुल के निवासी वजवासियों की शीभा है जैसे समस्त लोकों का समूह राजेन्द्र के द्वारा विशोधित होता है।।२०॥

रासस्यापि च रापेश त्वया शीभा मनोहरा।
राजते देवराजेन यथा स्वर्गेऽमरावती ।।२१
वृन्दावनस्य वृक्षाणां त्वञ्च शोभा पतिर्गेतिः।
अन्येषाञ्च वनानाञ्च बलवान् केशरीयया ।।२२
त्वयाविनायशोदाच निमग्ना शीकसागरे।
अप्राप्यवरसं सुरभी क्रोशन्ती व्याकुलायेथा ।।२३

आन्दोलयन्ति नन्दस्यप्राणा दग्धञ्च मानसम्।
त्वयाविना तप्तपात्रे यथाधान्यसमूहकः।।२ ब
इत्युक्त्वा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे।
पुनराष्ट्र्यात्मिकेनैव बोधयामास ता विभुः।।२५
आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदकारणम्
यथापरशुर्वृक्षाणां तोक्ष्णधारश्च नारद ॥२६
आध्यात्मिकं महायोगं वद वेदविदां वर।
होोकच्छेद्रञ्च लोकानां श्रोतुं कौतुहलं मम ॥२७

हे रासेश ! इस रास की शोभा भी जो सबको हरए। करने वाली अत्यन्त रुचिर है वह भी ग्राप ही से है जिस तरह स्वर्ग में अमरावती पुरी देवराज । इन्द्र से ही सुशोभित हुया करती हैं ।।२१।। हे नाथ ! वृत्दावन के वृक्षों की आप ही शोभा हैं, पित हैं और गित हैं जिस प्रकार से अन्य समस्त वन्य पशुग्रों में: एक ही केशरी बलवान् हुग्रा करता है।।२२।। श्रापके बिना माता यशोदा तो शोक के समुद्र में निमनन हो जाया करती हैं। जैसे कोई दुधार गौ अपने बत्स को न पाकर र भाती हुई अत्यन्त बेचैन होकर इधर-उधर दौड़ती फिरा करती है।।२३।। आप के बिना नन्द के प्राण दग्ध मानस को प्रान्दोलित किया करते हैं जैसे तृप्तपात्र में धान्य का समूह रहा करता है।।२४।। इतना कहकर वह राधा परम प्रेम से हरि के पद कमल में पतित हो गई थीं। वित्र ते पूनः प्रपने आध्यात्मिक योग से उसका प्रबोधन करा दिया-था ॥२४॥ ग्राध्यात्मिक महायोग है जो मोह के सच्छेदन करने का कारणः होता है। हे नारद! जैसे परशु जिसकी अत्यन्त तीक्ष्ण धार हो -वृक्षों के छेदन का कारण हुआ करता है।। २६॥ नारद ने कहा-हे वेदों के वेता विद्वानों में परम श्रेष्ठ ! उस महायोग ग्राध्यात्मिक को कृपा कर बताइये। जो लोकों के शोक का बछेदन करते वाला होता है। मरे मत में उसके श्रवण करने का घ्रत्यधिक कौतूहल हो रहा है ॥२७॥

आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि । स च नानाप्रकारस्च सर्वं वेत्ति हरिः स्वयम् ॥२८ किञ्चिदाध्यात्मिकञ्चैव गोलोके राधिकेश्वरः ।
सुप्रीतः कथयामास त्रिपुरारिमहामुने ॥२९
सहस्रे नद्रनिपातान्तं तपः कुर्वन्तमोश्वरम् ।
श्रेष्ठः जोष्टः वैष्णवानां वरिष्ठञ्च तपस्त्रिनाम् ॥३०
पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पाद्मे पाद्मञ्च पद्मजः ।
दृष्ट्वा तं सादरं कृत्वां उवाच किञ्चिदेवतम् ॥३१
शतेन्द्रपातपर्य्यन्तं कठोरेण कृशोदरम् ।
निश्चेष्टमस्थिसारञ्च कृपया च कृपानिधिः ॥३२
सिहक्षेत्रे पुरा धम मत्तातं धिमणां वरम् ।
चतुर्देशेनद्राविच्छन्नां तपस्तप्त्वा कृशोदरम् ॥३३
पपाठाध्यात्मिकं किञ्चित् कृपया च कृपानिधिः ।
किञ्चिच्छतेन्द्राविच्छन्नमातपन्तमुवाच सः ॥३४

नारायण ने कहा-अध्यात्मिक एक महान् योग है जिसे योगिगण भी नहीं जाना करते हैं। वह महायोग अनेक प्रकारों वाला होता है जिन्हें स्वयं हरि ही जानते हैं।।२८।। हे महामुने ! राधिकेश्वर ने जो लोंक में कुछ थोड़ा-सा वह ग्राघ्यात्मिक योग ग्रत्यन्त प्रसन्न होते हुए त्रिपुरारि शिव से कहा था ।।२६।। वह शिव एक सहस्र इन्द्र ध्रपने समय का उपभोग कर-करके जब उनका निपात हो जावे-इतने लम्बे समय' तक तपस्या करते रहे थे-ऐसे ईश्वर वैष्णवों में सबसे बड़े श्रीर तप-स्वियों में सबसे श्रेष्ठ थे। पुष्कर में दुष्कर तप करके पादा में पादा को पद्मज ने देखा था। उस समय में उनका आदर करके उनसे कुछ कहा था ।।३०-३१।। इसी प्रकार से शत इन्द्रों के पात तक कठोर ता से कृत उदर वाले - चेष्टा से रहित-अस्थियौ मात्र शेष रह जाने वाले - विमयों में श्रीष्ठ धर्म से सिंह क्षेत्र में कृपा करके कृपा के निधि ने कुछ थोड़ा सा आध्यात्मिक महायोग बताया था। चौदह इन्द्रों के पात पर्यन्त तपस्या करने से ग्रत्यन्त कृश उदर वाले से कृपा के सागर ने कुछ ग्राध्यात्मिक महायोग कृपा करके पढ़ा था। इसी प्रकार से अतेन्द्रा-विद्या तप करने वालों को उन्होंने कुछ-कुछ बताया या ॥३२-३४॥

किञ्चित् सनत्कुमारञ्च तपन्तं सुचिरं परम् । सुतपन्तमनन्तंच किचिच्चोवाच नारद ॥३५ चिरं तपन्तं किपलं हिमशैले तपस्विनम्। पुष्करे भास्करे किचित्तपन्तं दुष्करं तपः ।।३६ उपाच क्रिचित् प्रह्लादं किचिद् दुर्वासस भृगुम्। एवंनिगूढ़ भक्त चक्रपया भक्तवत्सल: ।।३७ 💮 क्रीड़ासरोवरे रम्ये यदुवाच कृपानिधि: 🖊 ः शोकार्ता राधिकां तच्च कथयामि निशामय ॥३८ विरसां रसिकां दृष्ट्वा वासियत्वा च वक्षसि । उवाचाध्यात्मिकं किचिद् योगिनीं योगिनां गुरु ॥३९ जातिसमरे समरात्मानं कथ विस्मरिस प्रिये। सर्वं गोलोकवृत्तान्तं सुदाम्नः शापमेवच ॥४० शापात किचि दिदनं दीने त्वद्धि चछेदी मया सह। भविष्यति महाभागे मेलन पुनरावयोः ॥ ४१ पुनरेवगमिष्यामि गोलोकं तं निजालयम्। गत्वा गोपाञ्जनाभिश्च गोपैगोलोकवासिभिः ॥४२

बहुत समय पर्यन्त तपस्या करने वाले सनत्कुसार से धौर हे नारद ! अच्छी तरह से तप करने वाले अनन्त से कुछ भगवान ने यह महायोग बोला था।।३४।। हिमालय पर्वत पर चिरकाल तक परम तपस्वी तप करने वाले कपिल को कुछ कहा था तथा भास्कर पुष्कर में दुष्कर तपस्या करने वाले प्रह्लाद को दुर्वासा को और भूगु को जो इस प्रकार से परम निगूढ़ तथा मन्द ये भक्त बरसल ने यह आव्यात्मक महायोग कुछ २ थोड़ा सा बताया था ।।३६-३७।। रम्य कीड़ा सरोवर में शोक से अत्यन्त आतं राधिका को जो कृपा के निधि प्रभु ने कहा था उसे अब में तुमसे कहता हूं दूसका तुम श्रवण करो ।।३६।। उस परम रिसका राधा को विगल रस बाली देखकर उसे अपने बक्षास्थल पर संस्थित का को गोगयों के गुष्क ने कुछ थोड़ा सा अध्याहिमक महा-

योग बोला था ।।३६।। श्रीकृष्ण ने कहा—हे जातिस्मरे ! हे प्रिये ! तुम श्रपने आपको स्मरण करो । इस समय कैसे अपनी श्रात्मा को तुम भूल रही हो । वह जो गोलोक में समस्त वृत्तान्त घटित हुआ था धौर सुदामा के द्वारा तुमको शाप दिया गया था ।।४०।। हे प्रिये ! हे दीने ! कुछ समय तक तो अवश्य ही मेरे साथ तुम्हारा विच्छेद होगा किन्तु हे महाभागे ! फिर हम दोनों का मिलना हो जायगा ।।४१।। फिर उसी अपने आलय नित्यधाम गोलोक को चला जाऊँगा और वहाँ सभी गोपाङ्गनाएं गोप जो गोलोक के वास करने वासे हैं एकत्रित हो जायंगे ।।४२।।

अधुनाध्यात्मिकं किचित् त्वांवदामि निशामय।
शोकघ्न हर्षदं सारंसुखदं मानसस्यच।।४३
अहं सर्वान्तरात्मा च निलिप्तः सर्वकमंसु।
विद्यमानश्च सर्वेषु सर्वत्रादृष्ट एव च ।।४४
वायुश्चरात सर्वत्र यथैव सर्ववस्तुषु।
न च लिप्तस्तथैवाहं साक्षी च सर्वकर्मणाम्।।४५
अीवो मत्प्रतिविम्बश्च सवः सर्वत्र जीविषु।
मोक्ता गुभागुभानाञ्च कर्ताच कर्मणांसदा ।।४६
यथा जलघटेष्वेव मण्डलं चन्द्रसूर्ययोः।
भग्नेषु तेषु सर्वलष्टस्तयोरेव तथा मिय।।४७
जीवश्चिष्ठस्तथा काले मृतेषु जीविषु प्रिये।
आवाञ्च विद्यमानौ च सततं सर्वजन्तुषु।।४४
आधारश्चाहम।घेयं कारंभ्च कारणं विना।
अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणि च सुन्दरि।। ९

इस समय मैं आपको आध्यात्मिक महायोग कुछ, थोड़ा—सा बताता हूँ उसका श्रवण करो । यह शोक का हनन करने वाला—हर्ष को प्रदान करने वाला—परम साररूप और मन को सुख देने वाला है ॥४३॥ मैं संबका अन्तरात्मा हूँ अर्थात् सभी के घट-घट में विद्यमान रहने वाला अन्तर्यामी स्वरूप वाला हूँ किन्तु मैं समस्त कर्मों से निलिस रहता हूँ

ग्रयति कर्मों का कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर कभी भी नहीं होता है। में सब चराचर में सर्वदा विद्यमान रहते हुए भी सर्वत्र ग्रहष्ट ही रहा करता हूँ। तात्पर्यं यह है कि मुक्ते कभी कोई देख नहीं पाता है ।।४४।। जिस प्रकार से वायु सभी जगह चलता रहता है। ऐसा कोई भी स्थल नहीं होता है जहाँ वायु न हो-वह सभी वस्तुग्रों में सर्वत्र ग्रीर सर्वदा रहता ही है वैसे ही मैं भी सदा मर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी वायु की भौति ही अदृश्य रहता हूं। मैं लिप्त नहीं होता हूँ श्रीर समस्त कर्मों का साक्षी प्रयत् देखते रहने वाला हूं।।४५।। सर्वेत्र जीवियों में जो यह जीवात्मा है वह मेरा ही एक प्रतिबिम्ब होता है जो शुभ ग्रीर ग्रशुभ कर्मों का करने वाला और उनके फलों को भोगने वाला भी होता है ।।४६।। जिस प्रकार से जल से पूर्ण भरे हुए घटों में चन्द्र और सूर्य के मण्डल का स्पष्ट प्रतिबिम्ब ऐसा दिखलाई दिया करता है मानों वह उसी में संस्थित है किन्तु जिस समय वे घर भग्न हो जाते हैं तो वह चन्द्र सूर्य का दिलाई देने वाला स्वरूप उन्हीं में संब्लिष्ट हो जाया करता है। उसी भाँति मेरा प्रतिबिम्ब जीव भी मुक्त में संदिलष्ट हो जाया करता है ॥४७॥ हे प्रिये ! जीवियों के मृत होने पर जब कि उनका समय आता है यह जीविश्लष्ट होता है किन्तु हम दोनों तो निरन्तर सभी जन्तुओं में विद्य-मान रहा करते हैं।।४८।। मैं ग्राधार है ग्रीर बिना कारण के कार्य बाधेप भी हूँ। हे सुन्दरी ये समस्त द्रव्य नश्वर अर्थात् नाशवान् हो होते है ।।४६॥

आविर्भावाधिकाः कुत्र कुत्रचिन्तूनमेवच ।
ममांशाःकेऽपि देवाश्च केचिद्दवाःकलास्तथा ॥५०
केचित्कलाः कलांशांशास्तदंशांशाश्च केचन ।
मदंशाःप्रकृतिःसूक्ष्मा साच मूर्त्याचपञ्चघा ॥५१
सरस्वतीचं कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदसूः ।
सर्वेदेवाः प्राकृतिका यावन्तो मूर्तिघारिणः ॥५२
अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानानुरोधतः ।
ये ये प्राकृतिका राधि ते नष्टाः प्राकृते लये ॥५३

अहमेवासमेवाग्रे पश्चादप्यहमेव च।
यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा घात्रत्यदुग्धयोः ॥५४
भेदः कदापि न भवेन्निश्चितं च तथावयोः।
अहं महान्विराट् सृष्टौ विश्वानि यस्य लोमसु ॥५५
अदं सस्त्वं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी।
अहं क्षुद्रविराट् सृष्टौ विश्वं यन्नाभिपद्मतः ॥५६

कहीं पर इनका अधिक अधिवर्भाव होता है थ्रीर कहीं पर कुछ कस होता है। जुछ देव तो मेरे ही अंश होते हैं और जुछ मेरी कला होते हैं। कुछ कलाओं के भी अर्श और कुछ उन अर्शों के भी अंश हुआ करते हैं। यह सूक्ष्मा प्रकृति भी मेरा ही एक अंश है ग्रौर मूर्ति के स्वरूप में वह पाँच रूपों में रहा करती है ।।५०-५१।। उन पाँचों मूर्त्तियों में सरस्वती-कमला-दुर्गा-तुम और वेदसू हैं। ये समस्त देव प्राकृतिक ही हैं जितने भी मूर्ति को धारण करके रहने वाले हैं।। १२।। मैं भ्रात्मा नित्य देहधारी हूं और भनतों के ध्यान के अनुरोध से ही रहा करता हूं। हे राधे! जो भी प्राकृतिक स्वरूप वाले होते हैं वे सभी प्राकृतिक लय होने पर नष्ट हो जाया करते हैं।।५३।। मैं ही आदि में भी था धीर पीछे भी मैं ही रह जाता हूं। मैं जिस प्रकार से हूँ वैसे ही तुम भी हो। मुक्त में ग्रीर आपमें कुछ भी अन्तर नहीं है जिस तरह दूध में घवलता रहा करती है वैसे ही हमारा और ग्रापका नित्य सम्बन्ध है ।। ५४।। हम दोनों का कभी भी भेद नहीं होता है-यह निश्चित है। मैं महान् विराट हूँ सृष्टि के सृजन के समय में जिसके लोम कूपों में ये विश्व रहा करते हैं ।। ५५।। तुम उसमें एक महान् कामिनी अंश हो - उसके अपने अंश से में क्षुद्र विराट् हूँ सृष्टि में जिसके नाभि स्थित पद्म से यह विश्व विरचित होता है ॥५६॥

अयं विष्णोर्लोमकूपे वासो मे चांशतः सित । तस्य स्त्री त्वञ्च बृहती स्वाशेन सुभगा तथा ॥५७ तस्यविश्वेचप्रत्येकं ब्रह्मविष्णुशिवादयः । ब्रह्मविष्णुशिवा अंशाश्चान्याश्चापिचमत्कला। ५४ मत्कलांशां शकलया सर्वे देवि चरावराः। वंकुण्ठे त्वं महालक्ष्मीरहं तत्र चतुर्भुं ज् ।।५९ स च विश्वाद्बहिश्चाद्वं यथा गोलं क एव च । सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ।।६० शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकृतिरीश्वरी । विनाश्य दुगं दुर्गाच्च सर्वदुगंतिनाशिनी ।।६१ सा एव दक्षकत्या च सा इव शंलकन्यका । कैलासे पावंती तेन सौभाग्या शिववक्षसि ।।६२ स्वांशेन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदेविष्णुवक्षसि । अहं स्वांशेन सृष्टौच ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।।६३

हे सित ! यह मेरा वास अंश विष्णु के लोम कूप में है। उसकी तुम भ्रपने भ्रंश से वृहती सुभगा स्त्री हो ।। ४७।। उसके प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा—विष्णु श्रोर शिव श्रादि होते हैं। ब्रह्मा—विष्णु और शिव ये अंश हैं इनके अतिरिक्त अन्य भी चमत्कलाऐं हैं।।५८।। हे देवि ! मेरी कला के अंश के ग्रंश — कला से हाये सब चर ग्रौर ग्रचर होते हैं। वैकुण्ठ में तुम मेरे साथ महालक्ष्मी के स्वरूप में हो और वहाँ पर मेरा चार भुजाग्रों वाला स्वरूप होता है ।। १६।। और वह विश्व से ग्राधा बाहिर है जैसे गोलोक धाम होता है। हे सत्ये ! तुम ब्रह्मा की प्रिया सरस्वती और सावित्री के स्वरूप वाली हो ।।६०।। शिवलोक में ग्राप मूल प्रकृति ईश्वरी शिवा के स्वरूप वाली हैं। दुर्ग से दुर्गा को विनष्ट करके श्राप समस्त दुर्गों की आति (पीड़ा) का नाश करने वाली देवी हैं ।।६१।। वह ही तुम दक्ष प्रजापति की कन्या हो धीर धपर जन्म में वही हिमशैल की पुत्री हुई हो। तुम कैलाश में शिव के वक्षःस्थल में परम सौभाग्य वाली प.वंती कही जाती हो ।।६२।। क्षीर सागर में तुम पिष्णु के वक्षःस्थल में भ्रपने ही अंग से सिन्धु की कन्या लक्ष्मी होकर विराजमान रहा करती हो । श्रीर में अपने ही अंश से सृष्टि में ब्रह्मा—विष्णु और महेश्वर के स्वरूप में रहा करता हूं।।६३।। 1.1 त्वंच लक्ष्मीः शिवा धात्री सावित्री च पृथक् पृथक्
गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ।।६४
वृन्दा वृन्दावने रम्ये विरजा विरजातटे ।
सा त्वं सुदामशापेन भारतं पुण्यमागता ।।६५
पूतं कर्तुं भारतञ्च वृन्दारण्यञ्च सुन्दरि ।
त्वत्कलां स्वांशकलया विश्वेषु सर्वयोषितः ।।६६
या योषित्सा च भवती यः पुमान् सोऽहमेव च ।
अहं च कलया विह्नस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ।।६७
त्वया सह समर्थोऽहं नालं दग्धुं ञ्च त्वांविना ।
अहं दीप्तिमतां सूर्यः कलया त्वं प्रभाकरी ।।६८
सज्ञा त्वंच त्वया भामि त्वां विनाऽहं न दीप्तिमान् ।
अहं च कलया चन्द्रस्त्वञ्च शोभा च रोहिणी ।।६९
मनोहरस्त्वयासाद्धं त्वां विना न च सुन्दरः ।
अहमिन्द्रश्च कलयासर्वलक्ष्मीश्च त्वंशची ।।७०

आप ही लक्ष्मी—िश्वा—धात्री श्रीर सावित्री इन के पृथक्र स्वरूपों में रहा करती हैं। आप गोलोक नित्य धाम में रास में सक्ष्दा रास की ईश्वरी राधा के स्वरूप में रहती हो। ।। ६४।। वृन्दावन में आप वृन्दा होकर विराजती हैं श्रीर परम रम्य विरजा के तट पर श्राप विरजा के के स्वरूप में हैं। वह तुम श्रव सुदामा के शाप से इस परम पुण्य भारा में आगई हो।। ६४।। हे सुन्दिर ! इस भारत देश की वसुन्धरा को और वृन्दारण्य को पवित्र करने के लिये ही श्रापका यहाँ पदार्पण हुश्चा है। विश्वों में समस्त नारियां श्रापकी स्वांशकला के श्रंश से ही समुत्यन्न हुईं हैं। ६६।। जो भी कोई नारी है वह आपका ही एक स्वरूप है और जो पुरुष है वह मेरा ही स्वरूप होता है। मैं ही एक कला से अग्न का स्वरूप वाला हूं श्रीर आप उसके ही सर्वदा साथ रहने वाली उसकी प्रिया दाहिका शक्ति हैं। १५७।। मैं अग्न के रूप में रहकर तुम्हारे साथ रहने ही से दग्ध करने में समर्थ होता हूं अन्यथा प्रिया दाहिका के विना मुक्षमें किसी के भी जला देने की सामर्थ नहीं हुआ करती है। मैं दीप्तमानों में

सूर्य का स्वरूप हूं और वहाँ पर भी तुम ग्रपनी एक कला से प्रभाकरी शिक्त के रूप में मेरे साथ विद्यमान रहा करती हो ।।६८।। ग्राप संज्ञी हैं शौर मैं तुम्हारे ही साथ दीप्ति देता हूं। तुम्हारे बिना मैं कभी भी दीप्ति वाला नहीं हो सकता हूं। मैं अपनी एक कला से चन्द्र के स्वरूप वाला हूं तो ग्राप ग्रपनी कला से उसकी शोभा धापिका रोहिएगी के स्वरूप में सर्वदा साथ रहा करती हो ।।६६।। मैं ग्रापको साथ लेकर ही मनोहर होता हूं। आपके बिना मेरा कुछ भी सौन्दर्य नहीं है। मैं कला से इन्द्र के रूप में स्थित रहा करता हूं ग्रीर ग्राप वहाँ भी मेरे साथ अपनी कला से सर्व लक्ष्मी शची हैं।।७०।।

त्वया साद्धं देवराजो हतश्रीश्च त्वया विना।
अहं धमंश्च कलया त्वंच मूर्तिश्च धमिणी।।७१
नाहं शक्तो धमंकृत्ये त्वाञ्च धमंकियां विना।
अहं यज्ञश्च कलया त्वं स्वाहां शेनदक्षिणा।।७२
त्वया साद्धं ञ्च फलदोऽप्यसमर्थस्त्वया विना।
कलया पितृलोकोऽहं स्वांशेन त्वं स्वधा सती।।७३
त्वयालं कव्यदाने च सदा नालं त्वयाविना।
अहं पुमांस्त्वं प्रकृतिनं स्रष्टाहं त्वयाविना।।७४
त्वंच सम्पत्स्वरूपाहमीश्वरश्च त्वया सह।
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या निःश्रीकश्च त्वया विना।।७५
यथा नालं कुलालश्च घटं कर्तुं मृदा विना।
अहं शेषश्च कलया स्वांशेन त्वं वसुन्वरा।।७६
त्वं शस्यरत्नाधारांचिक्यमिमूर्धिन सुन्दरि।
त्वंचकान्तिश्च शान्तिश्चभूतिमूर्गितमतीसती।।७७

तुम्हारे साथ में रहने पर ही इन्द्र देवराज होता है अन्यथा तुम्हारे बिना वह हत श्री हो जाया करता है। मैं ग्रपनी एक कला से धर्म हूँ ग्रीर आप धर्मिग्गो की मूर्ति हैं।।७१।। धर्म किया तुम्हारे बिना मैं धर्म के कृत्य में समर्थ नहीं होता हूं। मैं ग्रपनी एक कला से यज्ञ के स्वरूप बाला हूं ग्रीर तुम रवाहांश से दक्षिगा हो। तुम्हारे दक्षिगा रूपिगो के

साथ रहने पर ही मैं फल प्रदाता बनताहूं ग्रीर तुम्हारे बिना मैं यज्ञ रूप वाला कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकता हूं। मैं अपनी एक कला से पितृलोक हूं तो तुम भ्रपने भ्रंश से सती स्वधा हो ।।७२-७३।। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं कव्य के दान में सदा समर्थ होता हूँ और जब तुम नहीं होती हो तो मैं स्वधा के श्रभाव में कभी समर्थ नहीं रहा करता हैं। मैं पुमात है श्रीर श्राप प्रकृति है। तुम्हारे बिना मैं सृजन करने में सामर्थ नहीं रखता हूँ ।।७४।। प्राप सम्पत् स्वरूप वाली हैं और ग्राप के साथ ही में में ईश्वर हूँ। तुम लक्ष्मी रूपिए । के साथ में रह कर ही में लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मी नारायण हूं। जब तुम लक्ष्मी ही मेरे पास नहीं होती हो तो मैं भी नि:श्रीक ही रहता हूँ ।।७४।। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बिना निर्माण कला में कुशल होते हुए भी घर भी रचना नहीं कर सकता है। उसी भाँति रचना का पूर्ण कौशल रहते हुए भी में मुजन तुम्हारे बिना नहीं कर सकता हूँ। मैं कला से शेष के स्वरूप बाला हूँ भीर तुम भ्रपने भ्रंश से वसुन्धरा हो ॥७६॥ हे सुन्दरि ! शस्म रत्नों की द्याधार स्वरूपिणी भापको अपने मस्तक पर धारण किया करता हूँ। तुम कान्ति-शान्ति-भूति घौर मूर्तिमती सती हो ॥७७॥

तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्जा क्षुघा तृष्णा परा दया ।

निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूच्छी च सम्नतिः क्रिया ।।७८

मूर्तिरूपा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी ।

ममाधारा सदा त्वंच तवात्माहं परस्परम् ।।७९

यथा त्वंच तथाहंच समौ प्रकृतिपूरुषौ ।

न हि सृष्टिभेवेद्देवि द्वयोरेकतरं विना ।।८०

इत्युक्तवा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम् ।

कृत्वा वक्षसि सुप्रीतो बोधयाम स नारद ।।८१

स च क्रीड़ानियुक्तरच बभूव रत्नमन्दिरे ।

तया च राधया साद्धं कामुक्या सह कामुकः ।।८२

तुम हो तुष्टि—पुष्टि—क्षमा—लज्जा—क्षुत्रा—नृष्णा-परादया—निद्रा

धुद्धातन्द्रा—मूच्छां—सन्नति श्रीर क्रिया के स्वरूपों वाली हो ।।७६॥

आप मूर्तिरूप वाली—भक्ति के स्वरूप वाली ग्रीर देहधारियों की देह रूप वाली हैं। आप सदा मेरी आचार हैं और में तुम्हारी ग्रात्मा हूंं। ऐसे ही में और तुम दोनों परस्पर में हैं।।७६।। जैशी तुम हो वैसा ही में हूं। हम दोनों प्रकृति श्रीर पुरुष समान ही हैं। हे देवि ! दोनों में एक के बिना भी इस जगत् की सृष्टि नहीं हो सकती है।।५०।। यह कह कर परमात्मा ने अपने प्रायों से भी अधिक प्रिय राधा को ग्रपने वक्षःस्थल में लगा लिया था। हे न।रद! श्रीकृष्ण ने सुप्रसन्न होते हुए इस प्रकार से राधा को अध्यातिमक महायोग के द्वारा प्रवोधन कराया था।।५१।। इसके अनन्तर फिर उस रत्निर्मित मन्दिर में कामुकी राधा के साथ परम कामुक वह क्रोड़ा में संलग्न हो गये थे।।५२।।

## ८३—राधाकुष्णसंवादवर्णनम्।

कृत्वाक्रीडांसमुत्थाय पुष्पतत्पात् पुरातनः।
निद्वितांप्राणसदृशीं बोधयामासतत्क्षणम्।।१
वस्त्राञ्चलेन संस्कृत्य कृत्वा तिन्नमंलं मुखम्।
उचाव मधुरं शान्तं शान्तांच मधुसूदनः।।२
अयि तिष्ठ क्षर्णं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते।
वज वृन्दावनं वापि वजं वज वजेश्वरि ॥३
रासाधिष्ठातृदेवि त्वं रास रासे कुरु क्षणम्।
ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सर्वंत्र ग्रामदेवताः।।४
प्रियालिनिवहैः साद्धं क्षर्णं चन्दनकाननम्।
क्षर्णं गृहञ्च यास्यामि विशिष्टं कार्यमस्ति मे।
विरामं देहि मे प्रीत्या क्षणं मां प्राणवल्लभे।।६
प्राणाधिष्ठातृदेवी त्वं प्राणाश्च त्विय सन्ति मे।
प्राणी विहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातुं क्षमः प्रिये।।७
इस ग्रध्याय में श्रीरावा ग्रीर श्रीकृष्ण के सम्वाद का व

इस अध्याय में श्रीरावा और श्रीकृष्ण के सम्वाद का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा—पुरातन पुरुष ने राधा के साथ क्रीड़ा

करके फिर वह पुष्पों की उस शय्या से उठकर बैठ गये थे ग्रीर निद्रित एवं प्रामा के सहश प्रिया राधा को उसी समय में उन्होंने जगादिया था ॥१॥ उनके मुख को वस्त्र के छोर से सुसंस्कृत करके निर्मल कर दिया था और फिर मधुसूदन शान्त स्वरूप वाली राधा से परम जान्त एवं मधुर वचन बोले ।।२।। श्रीकृष्ण ने कहा-हे रासेश्वरि ! हे शुचिस्मिते ! ग्रब म्राप अगा मात्र रास में स्थित हो जाम्रो। ग्रथवा वृन्दावन में चलो या हे व्रजेश्वरि ! व्रज में चलो ।।३।। आप तो हे देवि ! रास की ग्राधिष्ठात्री हैं। थोड़ी देर तक रासमण्डल में रास करो। जैसे ग्राम-ग्राम में सर्वत्र ग्राम देवता होते हैं ॥४॥ हे सुन्दरि ! अपनी प्यारी आलियों के समूहों के साथ कुछ क्षाएा चन्दन के कानन में ग्रथवा कुछ क्षाए। चम्पक के वन में जाकर स्थित रही ।।१।। मैं क्षण मात्र को अपने गृह को जाऊंगा मुक्ते वहां कुछ कार्य है जो कि विशेषता रखने वाला है। हे प्राण वल्लभे ! आप प्रसन्नता पूर्वक मुक्ते क्षाण भर के लिये श्रवकाश प्रदान कर दो ।।६।। श्राप मेरे प्राणों की श्रविष्ठात्री देवी हैं। मेरे प्राण तुम्हारे ही अन्दर रहा करते हैं। हे त्रिये ! प्राणी प्राणों का त्याग करके अन्यत्र कहाँ रह सकता है ॥७॥

त्विय मे मानसंश्वत्वं मे संसारवासना ।
त्वत्तोममप्रिया नास्ति त्वमेवशङ्करात्प्रिया ॥ ८
प्राणा मे शङ्करः सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सित ।
इत्युक्त्वा तां समाश्लिष्य भगवान् गन्तुमुद्यतः ॥ १
अक्रूरागमनं ज्ञात्वा सर्वज्ञः सर्वसाधनः ।
आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वोपकारकारकः ॥ १०
द्वष्ट्वा तमेव गच्छन्तमुत्सुकं भिन्नमानसम् ।
उवाच राधिका देवी हृदयेनविद्यता ॥ ११
हे नाथ रमणश्लेष्ठ श्लेष्ट्या प्रेयसा मम ।
हे कृष्ण हे रमानाथ वज्ञेश मा वज्ञ वज्ञम् ॥ १२
अधुना त्वां प्राणुनाथ प्रयामि भिन्नमानसम् ॥
गते त्विय मम प्रेम गतं सौभ ग्यमेव च ॥ १३

बदयासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे। विरहन्याकुरुदीनां त्वय्येवशरणागताम् ॥१४ न यास्यामि पुनर्गेहं यास्यामि काननान्तरम्। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिवानिशम् ॥१५

मेरा मन तुम्हारे ही अन्दर निरन्तर रहता है श्रीर श्राप मेरे संसार की वासना हैं। तुम से प्रविक भ्रन्य कोई भी मेरी प्यारी नहीं है तुम मुफे शङ्कर से भी अधिक प्रिय लगती हो ।। हो सित ! यह सत्य है कि शंकर मेरे प्राणों के तृत्य प्रिय हैं किन्तु श्राप तो मेरे प्राणों से भी ग्रधिक प्रिय हैं। इस प्रकार से कह कर उस राधा का ग्राइलेष भली भाँति करके हरि जाने को उद्यत हो गये थे।।१।। सर्व कुछ के ज्ञान रखने वाले और सब साधनों से सम्पन्न ने अक्रूर के ग्रागमन को जान लिया था। हरि सबके ग्रात्मा—पालन एवं रक्षगा करने वाले तथा सबके उपकार के करने वाले थे ।।१०।। राधिका ने भिन्न मन वाले जाने की उद्यत उनकी देख कर वह देव अपने विदूयमान हृदय को करके बोली-।।११।।राधिका ने कहा—हे नाथ! हे रमए। श्रेष्ठ! आप तो मेरे प्यारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे कृष्ण ! हे रमानाथ ! हे व्रजेश ! आप व्रज में मत जाश्रो ॥१२॥ हे प्राग् नाथ ! इस समय मैं आपको भिन्न मन वाले देख रही है। अ.पके चले जाने पर मेरा प्रेम और यह सौभाग्य भी गया ही समिक्तये ।।१३।। हे प्रागा वल्लभ ! गम्भीर शोक के सागर में मुफ्ते डाल कर आप इस समय कहाँ जा रहे हैं ? मैं तो आपके विरह से अत्यन्त व्याकुल एवं दीन हो रही हैं। मैं इस समय आपकी ही शरण में आई हुई हूं ।।१४।। मैं फिर अपने घर में भी नहीं जाऊ गी श्रीर श्रन्य काननों में रात दिन हे कृष्ण हा कृष्ण-इस तरह गायन करती हुई भ्रमण करती रहूँगी।।१४।।

न यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । तत्रत्वत्कामनांकृत्वात्यक्ष्यामिचकलेवरम् ॥१६ यथाऽऽकाशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रविः । तथा त्वं यासि मत्पार्श्वे निबद्धो वसनाञ्चले ॥१७ अधुनायासि नैराश्यंकृत्वा मे दीनवत्सल ।
न युक्तं हि परित्यक्तुं दीनां मां शरणागताम् ॥१८
यत्पादपद्मं ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णुशिवादयः ।
त्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरी ॥१९
कृतं यद्देव दुर्नीतमपराधसहस्रकम् ।
यदुक्तं पतिभावेन चाभिमानेन तत् क्षम ॥२०
चूर्णीभूतश्च मद्गर्वो दूरीभूतो मनोरथः ।
विज्ञातमात्मसौभाग्यं किमन्यत् कथयामि ते ॥२१
ज्ञात्वा गर्गमुखाच्छु त्वा मोहिता तव मायया ।
त्वाञ्च वक्तुं न शक्नोमि प्रेम्णा वा भक्तिपाशतः ॥२२

अथवा में किसी भी कानन में नहीं जाऊ गी ग्रीर काम के सागर में चली जाऊंगी। वहाँ पर आपकी कामना करके ग्रपने इस कलेवर का त्याग कर दूंगी ।।१६।। जिस तरह श्राकाश, श्रात्मा, चन्द्र और रिव हैं वैसे ही आप मेरे पास में वसन के छोर में वद्ध हैं।।१७।। हे दीनों पर प्यार करने वाले ! इस समय ग्राप बिल्कुल मुक्ते निराश करके त्याग कर रहे हैं यह उचित नहीं है मैं अत्यन्त दीन और आपके शरण में आई हुई हूँ ।। १८।। जिसके चरण कमल को ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर शिव ग्रादि घ्यान में लाया करते हैं मत्सरी मैं माया से गोप के वेश वाले आपको कैसे जान सकती हूँ ।।१६।। हे देव ! मैंने जो कुछ भी बुरा व्यवहार ग्रीर सहस्र श्रपराध किये हैं श्रीर पति के भाव से तथा श्रभिमान वश होकर जो कुछ भी मैंने आपसे कह दिया है उसे धब धाप क्षमा कर दीजिए ॥२०॥ मेरा समस्त गर्व चूर्ण हो गया है और सारे मनोरथ भी दूर हो गये हैं। मैंने अपना सौभाग्य जान लिया था। इससे अधिक इस समय आपसे मैं क्या कहूँ ।।२१.। गर्ग के मुख से धवरण करके और जान कर भी मैं आपकी माया से मोहित हो गई थी। इस समय प्रेम से ग्रथवा भक्ति के भाव के पाश से ग्रापसे कहने में समर्थ नहीं हो रही हूं।।२२।।

यासिचेन्मां परित्यज्य सकलङ्को भविष्यति । स्वत्पुत्रपौत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपानलेनच ॥२३ क्षण युगशतं मन्ये त्वां विना प्राणतल्लभम् ।
कथं शताब्दं त्वां त्यक्त्वा बिर्भीम जीवनं प्रभो ॥२४
इत्युक्त्वा राधिका कोपात्पपात घरणीतले ।
मूच्छीं संप्राप सहसा जहार चेतनां मुने ॥२५
कृष्णस्तां मूच्छितां दृष्ट्वा कृपया च कृपानिधिः।
चेतनां कारियत्वा च वासयामास वक्षसि ॥२६
बोधयामासविविधं योगीशोकविखण्डनैः।
तथापिशोकं त्यक्तुंच न शशाकशुचिस्मता ॥२७

हे प्राणनाथ ! यदि आप मुक्ते त्याग कर जा ही रहे हैं तो प्राप कल क्क से युक्त हो जाँयगे । ब्रह्मकोप को प्रांग्न से प्रापके समस्त पुत्र और पीत्र नष्ट हा जायँगे । रहा। प्राणवल्लम प्रापके बिना मैं एक क्षणा को युग के समान मानती हूँ। हे प्रभो ! यत दर्ष तक प्रापका त्याग करके मैं कैसे अपने जीवन को घारणा करू गी।। २४।। इस प्रकार से यह इतना कह कर राधिका कोप से भूतल पर गिर पड़ी थीं। हे मुने उस राधा को मूर्छा सहसा हो बई थी और उसने अपनी चेतना का त्याग कर दिया था।। २४।। इन्ज्य ने उसको मूर्च्छित देख कर कृपा के निधि ने कृपा करके उसको होझ दिलाया था प्रोर प्रपने वक्षः स्थल में उठा कर उसे लगा लिया था।। २६।। शोक के विखण्डन करने वाले अनेक योगों के द्वारा राधा को प्रबोधित किया था तो भी शुचि हिमत वाली उस राधिका ने प्रपने शोक को त्याग करने की सामर्थ प्राप्त न की थी।। रहा।

सामान्यवस्तुविश्लेषो नृणां शोकायकेवलम् । देहात्मनोश्च विच्छेदः क्व सुखायप्रकल्पते ॥२८ न ययौ तत्र दिवसे वजराजो वजं प्रति । कोड़ासरोवराभ्यासं प्रययौ राघया सह ॥२९ तत्र गत्वा पुनः कोड़ां चकार च तया सह । विजहौ विरहज्वालां रासे रासेश्वरी मुदा ॥३० राघा सा स्वामिना सार्द्धं पुष्पचन्दनचिता । पुष्पचन्दनतल्पे च तस्थौ रहसि नारद ॥३१ मनुष्यों को एक साधारण सी वस्तु का वियोग भी केवल शोक उत्पन्न कर देने वाला हो जाया करता है तो देह श्रीर श्रारमा का विच्छेद होना कहाँ सुख प्रद रह सकता है ? ।। र द।। उप दिन वजराज वज की ओर नहीं गये थे और राधा के साथ वह कीड़ा के सरीवर के सभीप में चले गये थे ।। र ६।। वहां पहुंच कर फिर उन श्रीकृष्ण ने उस राधा के साथ पुन: क्रीड़ा की थी । वहाँ पर रासेश्वरी राधा ने रास में ग्रत्यन्त हर्ष से विरह की ज्वाला का त्याग कर दिया था ।। र ०।। हे नारद ! वह राधा श्रपने स्वामी के साथ में पुष्पों श्रीर चन्दन से चिंवत होकर पुष्प और चन्दन से चिंवत श्रय्या पर एकान्त में स्थित हो गई थी ।। र १।।

## ८४ — रासक्रीड़ा मध्ये ब्रह्मणा आगमन

अतः परं कि रहस्यं राधाकेशवयोर्वेद । निगूढ़तत्वमस्पष्टं तन्मे व्याख्यातुम्हसि ॥१ शृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यंपरमाद्भुतम्। गोपनीयञ्च वेदेषु पुराणेषु पुराविदाम् ॥२ पुनः सकामो भगवान् कृष्णः स्वेच्छामयो विशुः। रेमे सरमयासाद्धं विदग्बश्चविदग्धया ॥३ चतुःषष्टिकलासक्ता यथा कान्ताकलावती । कामशास्त्रेषु निरुणा विदग्धारसिकेश्वरी ।।४ श्रुङ्गारलीलानिपुणाशश्वत्कामा च कामुकी। सुन्दरीसुन्दरीःवेव शश्वत्सुस्थिरयौवना ॥५ पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च मानिनी । शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकल्पान्त जीवनी ॥६ वेदवेदाङ्गनिपुणा योगनीतिविशारदा। नानारूपधरा साध्वी प्रसिद्धा सिद्ध योगिनी ॥७ तत्कन्याराधिकादेवीः मातृतुल्याचकामुकीः। चकारना नाभावंसासुबीलास्वामिनं प्रति ॥ इ

इस ग्रध्याय में रास क्रीड़ा के मध्य में ब्रह्मा के आगमन का निरूपए। किया जाता है। नारद ने कहा-इसके अंगे राधा और वेशव का क्या रहस्य हुग्रा था ? उस निगूढ़ तत्त्व वाले ग्रस्पष्ट रहस्य को ग्राप मेरे समक्ष कहने के योग्य होते हैं। नारायरण ने कहा - हे नारद ! में ग्रब एक परम अद्भुत रहस्य को तुमको बताता हूँ उसका तुम श्रवण करो। यह रहस्य वेदों में भी अत्यन्त गोपनीय है श्रीर पुरावृत्त के ज्ञाताश्रों के पुराणों में भी यह छिपा हुआ है ॥ १-२॥ पुनः मकाम भगवाद विभू श्री कुष्णा ने जो कि अपनी इच्छा से परिपूर्ण रहने वाले ग्रीर परम विदग्र हैं रमा के सहित उस विदग्वा राधा के साथ रमण किया था ।।३।। वह रसिकों की ईश्वरी काम शास्त्र में अत्यन्त निपुण थी जैसे कलावती कान्ता हो उसी भाँति वह चौंसठ कला तक आसक्त हो गई थी । ४।। वह राशा भ्युङ्गार लीलाग्रों में बहुत ही दक्ष थी ग्रीर कामुकी वह निरन्तर काम वासना वाली रहती थी श्रीर निरन्तर स्थिर वह सुन्दरियों में सबसे अधिक सुन्दरी थी ग्रोर निरन्तर स्थिर यौवन से समन्वित रहती थी ।।।। वह देवी पितृगरा की मानसी कन्या-धन्या-मान्या और परम मान वाली थी। वह रांभुकी ज्ञान से युक्त शिष्या शीतथा रात कल्गों क ग्रन्त तक जीवित रहने वाली थी ॥६॥ वह देवी वेदों और वेदों के समस्त भ्रञ्जों में निपूरा थी तथा या ग्रीर नीति की महती विद्षी थी। वह ग्रनेक तरह के रूपों को धारण करने वाली-साव्वी और परम प्रसिद्ध सिद्धा एवं योगिनी थी ।।७।। उस देवी की वन्या यह राधिका देवी थी जो अपनी माला के ही समान कामुकी थी। उस सुशीला ने अपने स्वामी के प्रति शनेक प्रकार के भावों को प्रदर्शित किया था ।।।।।

नानासुवेशोज्ज्विलतां तां निद्राकुलितांविभुः।
पुनश्चकार मोहेनगाढ़ालिङ्गनमीिस्तम् ॥९
पुनश्च चुम्बनं कृत्वा निवेश्य च स्ववक्षसि।
सुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातरः॥१०
एतस्मिन्नन्तरे काले ब्रह्मा लोकियतामहः।
शिवशेषादिभिर्देवैमैनीन्द्रैः साद्धं माययौ॥११

क्षागत्यनत्वा शिरसा तुष्टावसम्पुटाञ्जिल । सोमवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं विभूम् ॥१२ भारावतारण करुणार्णव शोकसन्तापग्रसन जरामृत्युभयादिहरण शरणपञ्जर भक्तानुग्रहकातरभक्तवत्सल । भक्तसञ्चितघनअोनमोऽस्तुते ॥१३

अनेक प्रकार के सुवेशों से समुज्ज्वलित और निदा से प्राकुलिता उसका विभु ने पुनः मोहसे अभीष्ट गाढा लिङ्गन किया था ॥ ।। और पून: चुम्वन करके अपने वक्षः स्थल पर निवेशित कर जगतों का स्वामी-परम कामी धौर विरह से कातर सो गये थे।।१०।। इसी बीच में लोकों के पितामह ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवों तथा मुनीन्द्रों के साथ वहाँ आ गये थे ।।११।। वहाँ ग्राकर और शिर से प्रणाम कर के पुटाञ्जलि होकर साम वेद में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा उस परि पूर्णतम विभु का स्तवन करने लगे थे ।।१२।। ब्रह्मा ने कहा—हे जगत के ईश ! आपका जय हो ? ग्राप निन्दित चरण वाले हैं--गुणों से रहित भौर निराकार हैं--- धाप अपनी ही इच्छा से परिपूर्ण हैं-ग्राप अपने भक्तों पर भ्रनुप्रह करने के लिये ही नित्य विग्रह वाले हैं। आपका गोप वेश है जो कि माया के द्वारा किया गया है-आप माया के ईश हैं-आप सुन्दर वेश से युक्त-सुन्दर शील स्वभाव वाले और शान्त स्वरूप से संयुत्त है। ग्राप सब के स्वामी-दान्त ग्रीर नितान्त ज्ञान तथा ग्रानन्द के स्वरूप हैं। आप पर से भी परतर हैं---प्रकृति से पर हैं और सबके अन्तरात्मा रूप हैं। आप निर्लिप्त-सबके द्रष्टा साक्षी स्वरूप हैं ग्रीर व्यक्त तथा अव्यक्त एवं निरञ्जन हैं। आप भार के ग्रवतारण करने वाले-करुणाज सागर तथा शोक एवं सन्ताप के ग्रास करने वाले हैं। ग्राप मानवों के केरा-मृत्यु आदि के भव को हरण करने वाले हैं। ग्राप शरण में प्राप्त के पञ्जार ग्रथीत् पूर्ण रक्षक हैं। ग्राप अपने भक्तों पर ग्रनुग्रह करने के लिये ग्रत्यन्त कातर रहा करते हैं। आप भक्तों पर प्यार करने वाले और भक्तों के लिये संचित धन के तुल्य हैं। भ्राप के लिये प्रशाम है।।१३॥

सर्वाधिष्ठातृदेवायेत्युक्तवा व प्रीणनाय च ।
पुनः पुनरुवाचेदं मूच्छितश्च बभूव ह ॥१४
इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं यः श्रुणोति समाहितः ।
तत्सर्वाभीष्टसिद्धिश्च भवत्येव न संशयः ॥ ५
अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियहोनो लभेत् प्रियाम ।
निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम् ॥१६
इह लोके सुखं भुक्तवा चान्ते दास्यं लभेद्धरेः ।
अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्ते रिप सुदुर्लमाम् ॥१७
स्तुत्वा च जगतां धाता प्रणम्य च पुनः पुनः ।
शनैः शनैः समुत्थाय भक्त्या पुनरुवाच ह ॥१७

श्रह्माजी ने उन सबके श्रधिष्ठातृ देव के लिये इतना स्तवन करके उन की प्रसन्नता करने के लिये इसी स्तवन को वार वार कहा और फिर वह मूच्छित हो गये थे ।।१४।। इस ब्रह्मा के द्वारा किये गये स्तोन्न को जो समाहित होकर श्रवण करता है उनके समस्त अभीष्टों की सिद्धि निश्वय ही हो जाया करती है—इस में तिनक भी संशय नहीं है ।।१५।। जो पुत्र हीन होता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है श्रीर जो भर्या से रिहत होता है उसे भार्या मिल जाया करती है । निर्धन पुष्य को धनका लाभ होता है श्रीर वह सत्य ही परिपूर्ण धन होता है ।।१६।। इस स्तोन्न का श्रोता पुष्य इस लोक में सुख का भोग कर अन्त में हिर के दास्य भाव को प्राप्त हो जाया करता है। वह श्रवल भक्ति प्राप्त करके अत्यन्त सुदुर्लभ मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह जगत् के धाता ने प्रभु का स्तवन करके उनको वार-वार प्रणाम किया था । फिर धीरे धीरे उठकर मक्ति पूर्वक उनसे बोले ।।१७-१८।।

उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥१९ व्रज् नन्दालयं नाथ त्यज वृन्दावनं वनम् । स्मर सुदामशापञ्च शतवषनिबन्धनम् ॥२० भक्तशापानुरोधेन शतवर्ष प्रियां त्यज ।
पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोलोकञ्च गमिष्यसि ॥२१
गत्रा पितृगृहं देव पश्याक्रूरं समागतम् ।
पितृच्यमितिथि मान्यं धन्यं वैष्णवमीश्वरम् ॥२२
तेन सार्द्धं मधुपुरों।भगवन् गच्छ साम्प्रतम् ।
कुरु शम्भोधंनुभ ङ्गं भग्नं वैरिगणं हरे ॥२३
हन कंसं दुरात्मानं तातं बोधय मातरम् ।
निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरण भुवः ॥२४
दह वाराणसी शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो ।
शिवस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजक्चन्तनम् ॥२५

ब्रह्मा ने कहा-हे देव देवेग ! आप तो परम आनन्द के कारण हैं। ग्रब उठिये। हे नन्द के नन्दन ! ग्राप आनन्द से युक्त और नित्य ही मानन्द से परिपूर्ण हैं। आपको हम सबका नमस्कार है ॥१६॥ हे नाथ ! अब ग्राप नन्द के ग्रालम में पथारिये शौर इस वृन्दावन की निकुञ्ज का त्याग करिये । आप सुदामा के शत वर्षे निबन्धन वाले शाप का स्मरण करिये ।।२०।। अपने मक्त के द्वारा दिये हुए शाप के अनुरोध से सौ वर्ष तक प्रिया राधा का परित्याग कर दीजिए । फिर इनकी प्राप्ति कर आप गो लोक में जायों ।।२१।। हे देव ! इस सनय पिता के घर में जा कर आये हुए अकरू का दर्शन करें। वह अकरूर प्रापके पितृन्य होते हैं-अतिथि के स्वरूप में घर पर आये हुए हैं-परम मान्य-धन्य एव वैष्णव शिरोमिए। हैं ॥२२॥ हे भगवन ! अब उसके साथ आप मधु पुरी को जाइये। हे हरे ! वहाँ शम्भु के धनुष का भङ्ग कर वैरिगए। का नाश करिय ।।२३।। भ्रत्यन्त दुष्ट का हुनन कर अब वहाँ जाकर 'अपने पिता वसुदेव को वोधन देवें । ग्रब तो आपको द्वारका पुरी का निर्माण और इस वसुन्घरा के भार का अवतरए। करना है।।२४।। हे विभो ! शम्भु की वाराएासी और इन्द्र के सदन का दाह करें। युद्ध में मिव का जूम्भए। तथा वाएा की भूजाओं का वृत्तन करने की कृपा करें।।२४।।

रुविमणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च। षोड़शानां सहस्रञ्च स्त्रीणां पाणिग्रहं कुरु ॥२६ त्यज प्रियां प्राणसमां वजेश्वर वजं वज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते यावद्राधा न जागृति ॥२७ इत्येवमुक्त्वा ब्रह्मा च सेन्द्रैर्देवगर्गः सह । जगाम ब्रह्मलोकञ्च शेषश्च शङ्करस्तथा ॥२८ पुष्पचन्दनवृष्टिञ्च कृष्णस्योपरि देवताः। चकः प्रीत्या च भदत्या च वाग्बभूवाशरीरिणी ॥२१ बध कंसं वत्रार्हञ्च स्विपत्रोमें क्षिणं कुरु। क्षयं कुरु भवो भारं नारदेत्येवमेव च ॥३० इत्येवं तद्वचः श्रुत्वा भगवान् भूतभावनः। राधां भगवतीं त्यक्तवा समुत्तस्थौ शनैः शनैः ॥३१ ययौ हरिः कियद्दूरं निरीक्ष्य च पुनः पुनः। क्ष्मणं तस्थौ चन्दनानां वने वाससमीपतः ॥३२ विहाय राधा निद्रां सा समुत्तस्थौ स्वतल्पता। न निरोक्ष्य हरिं शान्तं कान्तञ्च प्राणवल्लभम् ॥३३ हा नाथ रमणश्रेष्ठ प्राणेश प्राणवल्लभ । प्राणचोर प्रियतम क्व गतोऽसीत्युवाच ह ॥३४

हे नाथ ! आप कृपा करके रुविमणी देवी का हरण करें और नरकासुर घातन भी करें वहाँ से सोलह सहस्र पित्यों का पाणिप्रहण किरये ।।२६।। हे ब्रजेश्वर ! भव अपनी प्राणों के समान प्रिया का त्याग कर देवें और ब्रज में पथारें आप शोध्र ही उठ कर चल दीजिए जब तक यह राधा जाग्रत नहीं होती है ।।२७।। इन्द्र भ्रादि देवगणों के साथ ब्रह्मा ने इस प्रकार से श्री कृष्ण से निवेदन करके फिर वह ब्रह्म लोक को चले गये थे तथा शेष भौर शङ्कर भी भ्रपने २ निवास स्थानों में चले गये थे ।।२६।। इसी समय में देवों ने श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प चन्दन की वर्षा की थी जो कि बड़े हो प्रेम भौर भक्ति के भाव से की गई थी । इसके उपरान्त आकाश वाणी हुई थी।।२६।। आकाश वाणी ने कहा

था—वध के योग्य कंस का अब शी घ्र वध करो और ध्रपने माता-पिता को मुक्त कराइये । हे नारद ! ध्राकाश वाणी ने कहा था कि अब भूमि के भार का क्षय करो ।।३०।। इस प्रकार के ध्राकाश से उद्भूत वचन का श्रवण कर भूत मात्र पर कृपा करने वाले भगवान ने भगवती रावा का त्याग कर के वहाँ से शनैः शनैः उत्थान किया था ।।३१।। कुछ हे दूर हिर गये थे कि वार-वार देखकर वह एक क्षरण के लिये वास के समीप में चन्दन के वन में खड़े हो गये थे ।।३२।। राधा ने निद्रा का त्याग कर दिया था और अपने तल्प से खड़ी हो गई थी। उसने ग्रपने समीप में वहाँ पर परम शान्त स्वरूप स्वामी प्राण वल्लभ को नहीं देखा था ।।३३।। राधा श्रयाम सुन्दर को न देखकर विलाप करने लगी — हा नाथ ! ध्राप रमण कराने बहुत ही श्रंष्ठ थे । हे प्राणों के स्वामिन ! हे प्राणों के वल्लव ! ग्राप तो मेरे प्राणों को चुराने वाले हैं । इंप्रान ! ग्राप इस समय कहाँ चले गये हैं ? ।।३४।।

क्षणमन्वेषणं कृत्व बभ्राम मालतीवनम् ।
उवास क्षणमृत्तस्थौ क्षणं सुष्वाप भूतले ।।३५
ररोद क्षणमत्युच्चैविललाप मुहुर्मु हुः ।
आगच्छागच्छ हे नाथेत्येवमुक्तवा पुनः पुनः ।।३६
मूच्छां सम्प्राप सन्तापात् सन्तप्ता विरहानलेः ।
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा मृता ।।३७
आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन् शतसहस्रशः ।
काश्चिचामरहस्ताश्च गृहोत्वा चन्दनद्रवम् ।।३८
तासां मध्ये प्रियलीलाः कृत्वाराधां स्ववक्षसि ।
मृतामिवप्रियां हथ्या ररोद प्रेमिवह्नला ।।३९
सजलं पङ्कजदलं पङ्कोपरि निधाय च ।
स्थापयामास तां राधां निश्चेष्टाञ्च मृतामिव ।।४०
राधा ने इस प्रकार बिलाप करते हुए क्षणमात्र अन्वेषण किया था
श्रीर मालती के निकुञ्ज वन में भ्रमण किया था। एक क्षण वह बैठ
स्वाती थीं फिर कुछ क्षण खड़ी होजाती थीं श्रीर क्षण भर के लिये मृतव

पर सो जाती थीं ।।३४।। फिर क्षरा भर में ही बहुत ऊँचे स्वर में वह रवन करती थीं और वार-वार विलाप करने लगीं थीं। बार-बार यह यही कहती थीं कि हे नाथ ! श्रव यहां आ जाइये-आ जाइये ।।३६।। वह फिर उस श्री कृष्या के विरह के धनल से जो सन्ताप हुआ था उससे अत्यन्त सन्तप्त होकर मूर्छा को प्राप्त होगई थीं। फिर बेहोश होकर वहीं हुगों से समाच्छुत्र भूतल पर गिर पड़ी थीं जैसे कोई मृता हो।।३७।। वहाँ पर हे बहुन् ! सैकड़ों और सहस्रों गोपियाँ धागई थीं। उनमें कुछ के करों में चमर थे ग्रौर कुछ हाथों में शीतल सुगन्वित चन्दन का द्रव लिये हुए थीं।।३८।। उनके मध्य में प्रिया लीला रावा को ध्रपने वक्ष: स्थल में लेकर प्रपनी प्रिया रावा को मृत की भांति देखकर प्रेमातिशय से विह्नल होकर रुदन करने लगी थीं।।३६।। जल के सहित पङ्कल के दलों को पङ्क के ऊपर रख कर उस पर मृत के भाँति पड़ी हुई चेष्टाहीन राधा को स्थापित कर दिया था ।।४०।।

गोपीभिः सेवितां तत्र रुचिरैः श्वेतचामरैः ।
चन्दतद्रवय्क्ताञ्च स्निग्धवस्त्रान्वितांसतीम् ॥४१
ददशं कृष्णस्तत्रेत्य तामेव प्राणवल्लभाम् ।
निवारितश्च गोपीभिर्वेलिष्ठाभिश्च नारद ॥४२
यथानीतः सापराधो दण्डचो राजभयादिभिः ।
चकार राधां क्रोड़े च समागत्य कृपानिधिः ॥४३
चेतनां कारयामास बोधयामास बोधनैः ।
सम्प्राप्य चेतनां देवी ददशं प्राणवल्लभम् ॥४४
बभूव सुस्थिरा देवी तत्याज विरहण्वरम् ।
चकार कान्तं सा कान्ता गात्रालिङ्गनमीप्सितम् ॥४५

गोपियों के द्वारा मुन्दर श्वेत चमरों से वहाँ राधा की सेवा की जा रही थी। राधा के निश्चेष्ट शरीर में शीतल चन्दन का इन गोपियों के द्वारा लगाया गया था और स्निग्ध वस्त्र से वह संयुत थी। इस रीति से उस सती की सेवा होरही थी।।४१।। उसी समय कृष्ण ने वहाँ आकर - अपनी प्राण बल्लभा उसको देखा था। हे नारदः! जो बलिष्ठ गोपियाँ थीं उन्होंने उनका निवारण भी किया था। । ४२।। जैसे कोई अपराध से युक्त और राज भय आदि से दण्ड के योग्य होता है वैसे वह वहाँ आये थे। कुनानिधि ने यहाँ आकर राधा को अपनी गोद में लिटा लिया था। । ४३।। श्रोकृष्ण ने उस समय अनेक बोधनों के द्वारा उसे ज्ञान कराया और चेतना प्राप्त कराई थीं। जब राधा को चेतना प्राप्त होगई तो उसने वहाँ अपने प्राण् वल्लभ का दर्शन किया था। । ४४।। श्रीकृष्ण को देखकर वह देवी सुस्थिर हुई और विरह के ज्वर का उसने त्यांग कर दिया था। उस कान्ता ने फिर अपने कान्त से ईप्सित गात्रका आलिक्कन किया था। । ४५।।

## अक्रूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्।

यथाऽक्रूरः स्वशरणं गत्वा कंसेन प्रेषितः ।
चकार शयनं तत्पे भुक्त्वा मिष्टान्नमुत्तमम् ॥१
सक्पूं रञ्च ताम्बूलं चलाद वासितं जलम् ।
जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥२
ततो ददशं सुस्वप्नं पुरागश्रुतिसम्मितम् ।
निशावशेषसमये वाद्यादिपरिवर्जिते ॥३
अरोगी बद्धकेशश्च वस्त्रयुग्मसमन्वितः ।
सुतत्पशायी सुस्निग्धश्चिन्ताशोकविवर्णितः ॥४
किशोरवयसं श्यामं द्विभुजं मुरलीधरम् ।
पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम् ॥५
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं मालतीमाल्यशोभितम् ।
भूषितं भूषणाहं ञ्च सद्दत्नमणिभूषर्गः ॥६
मयूरिपच्छचूडञ्च सस्मितं पद्मलोचनम् ।
एवम्भूतं द्विजशिशुं ददशं प्रथमं मुने ॥७

इस अध्याय में श्रीकृष्ण के समीप में ग्रक्तूर के गमन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा—कंस नृप के द्वारा भेजे हुए शक्तूर श्रपने गृह में गये थे भौर वहाँ उत्तम मिष्ट अन्न को खाकर तल्प पर उसने शयन किया था।।१।। उस अन्नूर ने सुवासित जल पान किया ग्रीर कर्पूर सम-

न्वित तम्बून का चवंगा किया था। फिर वह सुख सम्भोग से सुख-पूर्वक निद्रा को प्राप्त होगये थे ।।२।। उस समय ग्रक्कूर ने एक पुराण और श्रुति से सम्मत बहुत सुन्दर वहाँ स्वप्न अक्रूर ने निशा के श्रवशेष होने के समय में देला था जब कि वाद्य आदि सब परिवजित हो गये थे।।३।। ग्रक्रूर ने स्वप्न में देखा था कि एक कोई रोग से रहित ग्रवीत पूर्यों स्त्रस्थ, अपने केशों को बांधे हुए, दो बस्त्रों से संयुत पुरुष है जो सुन्दर शस्या पर शयन कर रहा है---सुस्निग्ध धौर चिन्ता शोक ग्रादि सब विकारों से रहित है ।।४।। फिर ग्रक्रूर ने स्वप्न में देखा था कि एक किशोर अवस्था चाला, इयाम वर्गा से युक्त, दो भुजाओं वाला, मुरलोधारी, पीताम्बर का परी-धान किये हुए और वन माला से विभूषित पुरुष है।।।। उस पुरुष के समस्त शरीर में चन्दन लगा हुया है और मालती के पुष्पों की मालाओं से वह सुकोभित हो रहा है। सुन्दर रत्नों के भूषणों से भूषण के योग्य वह विभूषित हो रहा है।।६।। उसके मोर की पंख लगी हुई है, स्मित से युक्त उसका मुख है और पद्म के समान परम सुन्दर नेत्रों बाला है। हे मुने ! प्रथम इस प्रकार का एक द्विज का क्षिशु प्रक्रूर ने अपने स्वप्न में देखा था ॥७॥

ततो ददशं रुचिरां पितपुत्रवतीं सतीम् ।
पीतवस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूषिताम् ॥द
ण्वलतप्रदीपहस्ताञ्च शुक्लधान्यकरां वराम् ।
शर्च्चन्द्रिनभास्यांच सस्मितांवरदां शुभाम् ॥दै
ततो ददशं विप्रंच प्रकुर्वन्तं शुभाक्षिषम् ।
श्वेतपद्मं राजहंसं तुरगंच सरोवरम् ॥१०
ददश चित्रितं चारु फिलतंपुष्टिपतं शुभम् ।
आम्रिनम्बनारिकेलगुर्वाकंकदलीतरुम् ॥११
दंशन्तं श्वेतसर्पंच स्वात्मानं पर्वतस्थितम् ।
वृक्षस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम् ॥१२
वीणां वादितवन्तञ्च भुक्तवन्तञ्च पायसम् ।
दिधिक्षीरगुताञ्चच पद्मपत्रस्थमोष्सितम् ॥१३

कृमिविट्सहिताङ्गञ्च रुदन्तं मोहितं तदा । शुक्छघान्यपुष्पकरं क्षरां चन्दनचितम् ॥१४

इसके धनन्तर धकरूर ने स्वप्न में एक मती सधवा स्त्री की देखा जो अपने पति भौर पुत्रादि से युक्त थी। वह मती पीत वर्गा के वस्त्र का परी-धान किये हुए थी और रत्नों के भूषणों से उसके सभी श्रङ्ग समलंकृत हो रहे थे ।। दा उसके करों में जलते हुए दीपक थे तथा शुक्ल धान्य वह श्रीष्ठ सती अपने हाथ में लिये हुए थीं। उसका मुख शरतकाल के पूर्ण चन्द्र के समान सुन्दर या, उसके मुख पर मन्द मुस्कान फलक रही थी भ्रोर वरदा तथा शुभ थी। इसके अनन्तर स्वप्न में देखा था कि कोई विप्र भाया हुआ है जो शुभ ग्राशीर्वाद दे रहा है। अकरूर ने स्वप्न में देखा कि वहाँ श्वीत पद्म हैं, राज हंस हैं श्रीर तुरंग तथा सरोवर हैं।। ६-९०।। म्रकरू ने चित्रित, सुन्दर, शुभ, फलों से और पुष्पों से युक्त आम्र, निम्ब मारियल, मुवर्कि और कदली के वृक्षों को देखा था ।।११। उसने स्वप्न में धपने आपको पर्वत पर स्थित क्वेत सर्प के द्वारा दंशन करते हुए देखा था। इसके पश्चात् उसने अपने ग्राप कटे वृक्ष पर स्थित, गज पर बैठे हुए, ग्रहवं ग्रीर तरि पर स्थित देखा था। ११२।। अक्रूर ने स्वप्न में देखा था कि वह वीएगा वादन कर रहे हैं, पायस का मक्षरण कर रहे हैं और पद्मपत्र पर स्थित इच्छित दिधः, क्षीर से युक्त अन्न का मोजन कर रहे हैं।।१३॥ उसने देखा था कि वह कृमि धौर विट् से सहित अङ्गों वाला है, स्दन कर रहा है, मोहित होरहा है तथा शुक्ल आन्य भीर पुष्प हाथ में प्रह्ए किये हुए हैं एवं चन्दन से ऋचित हैं ॥१४॥

प्रासादस्यं समुद्रस्थमः त्मानञ्च सलोहितम् । छिन्नभिन्नक्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्वितम् ॥१५ ततो ददर्शं रजतं मणि गुभ्रञ्च काञ्चनम् । मुक्तामाणिक्यरत्नञ्च पूणकुम्भजलं ग्रुभम् ॥१६ सुरभीञ्च सवत्सांच वृषभेन्द्रं मयूरकम् । गुकञ्च सारसं हंसं चिल्लं खञ्जनमेव च ॥१३ ताम्बूलं पुष्पमात्यं ज्वलदिंग सुरार्चनम् । पार्वतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां शिवलिङ्गकम् ॥१८ विप्रबालांच बालांच सुपक्वफिलतां कृषिम् । देवस्थलींच राजेन्द्र सिहं व्याघ्रं गुरुं सुरम् ॥१९ दृष्ट्वा स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराह्मिकमीप्सितम् । उद्धवं कथयामास सर्वं वृत्तान्तमेव च ॥२० उद्धवाज्ञां समादाय कृत्वा गुरुसुरार्चनम् । यात्रां चकार श्रीकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद ॥२१

इसके उपरान्त ग्रक्तूर ने स्वप्न में अपने आपको एक प्रासाद पर रिधत, समुद्र में स्थित, लोहित युक्त, छिन्न-भिन्न एवं क्षत श्रङ्कों बाला एवं भेद और पूथ (मवाद) से युक्त देखा था ।।१६।। इसके प्रश्नात् उसने स्वप्न में रजत, श्रुभमिंग, सुवर्ण, मुक्ता, माराक्य रत्न और जल से परिपूर्ण श्रुभ कुम्भ को देखा था ।।१६।। वत्स के सहित सुरभी, वृषभेन्द्र, म्यूर श्रुक, सारस, हंम, चील,खञ्जन को देखा था ।।१७।। ग्रक्तूर ने फिर स्वप्न में ताम्बूल, पुष्पों की माला, जलती हुई अग्नि, सुरों का अर्चन, पार्वेती को प्रतिमा, कृष्ण की मूर्ति ग्रीर शिव की लिङ्ग मूर्ति को देखा था ।।१६।। खाह्मण की वाला, वाला, ग्रीर सुवक्व एवं फलित कृषि, देवस्थली,राजेन्द्र, सिह, ब्याझ, गुरु और सुर को स्वप्न में ग्रक्तूर ने देखा था ।।१६।। ऐसे परम श्रुभ स्वप्न को देखकर ग्रक्तूर शब्या से उठ गमे थे और फिर उन्हर्गने ग्रभीष्ट आह्मिक किया था । इसके अनन्तर ग्रक्तूर ने ग्रपने श्रुभ स्वप्न को उद्धव से कह दिया था ।।२०।। उद्धव की ग्राझा प्राप्त करके गुरु और सुरों का अर्चन करने के परचात् हे नारद ! मनमें श्रोकृष्ण का ब्यान करके ग्रक्तूर ने ग्रपनी वज की यात्रा ग्रारम्भ करदी थी ।।२१।।

ददर्भ वत्मेन्येवं न मङ्गलाई शुभप्रदम् । वाछाफलप्रदं रम्यं पुरो मङ्गलसूचकम् ॥२२ वामे शवं शिवां पूर्णकुम्भं नकुलचासकम् । पितपुत्रवतीं साष्वीं दिव्याभरणभूषितम् ॥२३ शुक्लपुष्पंच मार्त्यंच घार्त्यंच खंजनं शुभम्। दक्षिणे ज्वलदिनं विप्रंच वृषभं गजम् ॥२४ वत्सप्रयुक्तां घेनुंच स्वेतास्वं राजहंसकम्। वेस्यांच पुष्पमालांच पताकां दिध पायसम् ॥२५ मणि सुवर्णं रजतं मुक्तामाणिक्यमीप्सितम्। सद्योमासं चन्दनंच माध्वीकं घृतमुक्तमम् ॥२६ कृष्णसारं फलं लाजसिद्धान्नं दर्पणं तथा। विचित्रितं विमानंच सुदीप्तां प्रतिमां तथा।।२७ शुक्लोत्पलं पद्मवनं शङ्खिचिल्लं चकोरकम्। मार्जारं पवंतं मेधं मयूरं शुकसारसम्।।२८

अक्रूर ने मार्ग में भी इसी प्रकार से मङ्गल को सूचना देने वाले—
शुभ का सन्देश बताने वाले—मंगल के योग्य—रम्य इच्छा को पूर्ण करने
वाले शकुन देखे थे ।।२२।। ग्रपने वाम भाग में शव—शिवा—पूर्ण कुम्भनकुल चासक—पति—और पुत्र के सहित साध्वा नारी जो दिव्य आभरणों ने भूषित थी देखी थी ।।२३।। गुनल पुष्प—माल्य—धान्य और
शुभ खञ्जन पक्षी को देखा था । दक्षिण भाग में जलती हुई ग्रग्नि—विप्रवृषभ—गज देखा था ।।२४।। वत्स से युक्त धेनु—श्वेत घोड़ा—राजहमदेश्या—पुष्पों की माला—पताका—दिध—और पायस देखा था ।।२४।।
भणि—सुवर्षा—रजत—मुक्ता— ईप्सित माणिनच—ताजा माँस-चन्दनमाध्वीक और उत्तम घृत देखा ।।२६।। कृष्णासार—फल-—लाज सिद्धानदर्पण्—विचित्रित विमान—सुदीप्त प्रतिमा देखे थे ।।२७।। शुक्लोत्पल—
पद्मों का वन—शखनिल्ल— चकोर—मार्जार—पर्वत—मेघ—मयूर-शुकश्वीर सारस को देखा था ।।२६।।

शङ्खकोिकलवाद्यानां व्विनि शुश्राव मंगलम् । विचित्रं कृष्णसंगीतं हिरशब्दं जयव्विनम् ॥२९ एवम्भृतं शुभं दृष्ट्वा श्रुत्वा प्रहृष्टमानसः । प्रविवेश हरि स्मृत्वा पृण्यं धृन्दावनं वनम् ॥३० ददर्श पुरतो रम्यं रासमण्डलमीप्सितम् ।
चन्दनागुरुकस्तूरीपुष्पधन्दनवायुना ।।३१
वासितं मंगलघटं रम्भास्तम्भैविराजितम् ।
आम्रपल्लवसंघैश्च पट्टसूत्रविचित्रतः ।।३२
शोभितं परितः शश्वत् पद्मरागविनिर्मितम् ।
शोभितं शोभनाईंच त्रिकोटिरत्नमन्दिरः ।।३३
रम्यः कुं जकुटीरं श्च राजितं शतकोटिभिः ।
रासं वृन्दावनं दृष्ट्वा कियद्द्रं ययौ च सः ।।३४
ददर्श पुरतो रम्यं नन्दवजमनुत्तमम् ।
परं वैकुण्ठसङ्काशं वैकुण्ठन्तिस्यं शुभम् ।।३५

मार्गमें अक्रूरने शङ्ख और को किल के वाद्यों का श्रवण किया था जो कि मङ्गल घ्वनि होती है । विचित्र कृष्ण का संगीत—हरि शब्द और जय घ्वनि का श्रवए। किया था ।।२९।। इस प्रकार के शुभ शकुनों को देखकर तथा सुनकर अंक्रूर का मन बहुत प्रसन्न होगया था । फिर उसने हरि का स्मरण करके परम पुण्य स्थल वृन्दावन के वन में प्रवेश किया था ।।३०।। वहाँ प्रवेश करते ही सामने अत्यन्त रमगीय और अत्यभीष्ट रास मण्डल को देखा था जो चन्दन—अगुरु—कस्तूरे —पुष्प और चन्दन की बायु से सुगदित था तथा मङ्गल घटों से और रम्भा के स्तम्भों से सुशो-भित था। वह रास मण्डल आम्र के पल्लवों के समुदाय से और पट्टसूत्रों से विचत्र हो रहा था।।३१~३२। वह रास मण्डल चारों स्रोर से परम शोभित थातथापद्मरागमित्यों केद्वारा विनिर्मित था। तीन करोड़ रत्नों के निर्मित मन्दिरों से वह शोभा के योग्य एव शोभित हो रहा था ।।३३।। उसमें सैकड़ों करोड़ अति रम्य कुंज कुटीर बनी हुई थी जिनसे उसकी शोभा अत्यन्त बढ़ी हुई थी । फिर रास वृन्दावन को देखकर वह कुछ ही दूर गया था।।३४।। फिर उस अक्रूर ने सामने परम उत्तम एवं अतिरम्य नन्द ब्रज को देखा था । यह वैकुष्ठ के ही समान और उससे भी उत्तम था । यह वैकुण्ठ के गुभ निलय से संयुत था ॥३५॥

रत्नसोपानसंयुक्तं रत्नस्तम्भैविराजितम्।
नानाचित्रविचित्राढ्यं सद्रत्नवलयान्वितम्।।३६
खिचतं मणिसारेण रिचतं विश्वकर्मणा।
द्वारिहष्टेन मार्गण राजद्वारं विवेश सः।।३७
पताकारत्नजालाढ्यं मुक्तामाणिक्य भूषितम्।
रत्नवर्षणशोभाढ्यं रत्निचत्रविचित्रतम्।।
रत्नवीथीविरिचतं मंगलंघंटः।।३८
अक्रूरागमनं श्रुत्वा साह्लादो नन्द एव च।
सहितो रामकृष्णाभ्यां जगामानु ब्रजाय वै।।३९
वृक्तभान्वादिभिर्युं क्तःकृत्वा वेश्यांपुरःसराम्।।
पूराकृम्भंगजेन्द्रंच कृत्वाऽय्ये शुक्लवान्यकम्।।४०
कृष्णां गां मधुपर्कंच पाद्य रत्नासनादिकम्।
गृहोत्वा सादरःशान्तः सस्मितो विनतस्तथा।।४९
आनन्दयुक्तो नन्दश्च सगणः सहबालकः।
इष्ट्वाऽक्रूरं महाभागं तूर्णमालिंगनं ददौ।।४२

इस में रत्नों से निर्मित सोपान बने हुए थे और यह रत्नों के स्तम्भों से शोभायमान था। यह अनेक चित्र—विचित्र वस्तुओं से युक्त था तथा सद्रत्नों के बत्रयों से समन्वित था।।३६।। उक्तम मणियों से खचित शौर विश्व कर्मा के द्वारा रिचत वह नन्द का भवन था। द्वारि इष्ट मार्ग के द्वारा उसने राजद्वार में प्रवेश किया था।।३७।। वह भवन पताका शौर रत्नों के जाल से युक्त था तथा मुक्ता और मित्रयों से भूषित था। रत्नों के दर्पणों की शोभा से युक्त और रत्नों से चित्र विचित्र था। उसमें रत्नों की ही वीथियाँ बनी हुई थो तथा वह मङ्गल घरों से परम मङ्गलमय था।।३६।। अकूर के आगमन का श्रवत् कर नन्द को परमाह्लाद हुआ था। वह नन्द, राम शौर कृष्णा को साथ में लेकर अनुव्रजन के लिये वहाँ श्रागे गये थे।।३६।। उस समय वृषभानु आदि भी सब नन्द के साथ गये थे। अपने आगे वेश्या को ले गये थे तथा जल पूर्ण कलश—गजेन्द्र शौर शुक्ल धान्य को उन्होंने ग्रपने आगे कर लिया था।।४०।। कृष्णा गौ—

から、「それのはないないのは、ははないというないないないないない。」では、これのできないできないというと、こののできない。

मधु पर्क-पाद्य ग्रीर रत्नासन ग्रादि का ग्रहण कर बहुत आनन्द के साथ शान्त एवं विनत भाव से गुक्त होकर मुस्कराते हुए ग्रक्कर को लिवाने के नन्द गये थे।।४१।। नन्द उस समय बहुत ही आनन्द से गुक्त थे ग्रीर ग्रपने गेण तथा बालकों के साथ नन्द ने ग्रक्कर का दर्शन किया था ग्रीर उस महाभाग का तुरन्त ही बढ़ कर आलि ज्ञन किया था।।४२।।

प्रणिमुः शिरसा सर्वे गोपा जगृहुराशिषम् ।
परस्परञ्च संयोगो बभूव गुणवान् मृने । ४३
कोड़े चकाराक्र रश्च कृष्ण रामं क्रमेण च ।
चुचुम्ब गण्डयुगले पुलकाञ्चितविग्रहः ॥४४
साश्रुनेत्रोऽतिसाह्लादः कृताथः सिद्धवाञ्छितः ।
ददर्श कृष्णं द्विभुजं क्षणं श्यामलनुन्दरम् ॥४५
पीतवन्त्रपरीधानं म लतीमाल्यविभूषितम् ।
चन्दनोक्षितसर्वांगं परं वंशोधरं वरम् ॥४६
स्तुतं ब्रह्मे शोषाद्येमुं नीन्द्रः सनकार्दिभिः ।
वीक्षितं गोपकन्याभिः परिपूर्णतमं विभुम् ॥४७
क्षणां ददर्शं कोड़स्थं सिम्तञ्च चतुर्भुं जन् ।
लक्ष्मीसरस्वतीयुक्तं वनमालाविभूषितम् ॥४८
सुनन्दनन्दकुमुदः पार्षदैः परिसेवितम् ।
सेवितं सिद्धसंघैरच भक्तिनग्रैः परात्परम् ॥४९

जस समय में समस्त गोपों ने अकरूर को शिर से प्रणाम किया था और बाशीविद प्राप्त किया था । हे मुने ! उस समय में परस्पर में गुण वाला संयोग हुआ था । । ४३।। प्रक्रूर ने बलराम थ्रौर कृष्ण को अपनी गोद में क्रम से उठा लिया था और उनके गण्डयुगलों को बड़े ही स्नेह से चुम्बित किया था तथा स्वयं पुलकायमान शरीर वाले होगये थे । । ४४।। भ्रकरूर के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थो। वह घरत्यन्त ही भ्राह्माद से युक्त—कृताथ और सिद्ध बांछा वाले हो गये थे जिस समय उन्होंने एक क्षणा भर स्यामल सुन्दर दो भुजाओं वाले श्रीकृष्ण का दर्शन किया था।। ४५।। पीत बस्त्र के परीधान करने वाले—मालती लता के

पुष्पों भी मालाश्रों से विभूषित—चन्दन से उित्तत सर्वाङ्ग वाले—वंशी को धारण किये हुए परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण का स्वरूप था ।।४६।। श्रीकृष्ण ब्रह्मा—शेष—ईश ग्रादि के द्वारा मुनीन्द्रों के द्वारा और सनकादि के द्वारा स्तुत थे। गोपिकाएं उनके स्वरूप को देख रहीं थीं तथा वह परिपूर्णतम एवं विभु थे।।४७।। एक क्षण के लिये अक्रूर ने ऐसे स्वरूप वाले श्रीकृष्ण को जबिक वह उसकी गोद में थे चार भुजाश्रों से युक्त और मुस्कराते हुए देखा था। उस समय अक्रूर ने कृष्ण को लक्ष्मी और सरस्वती के सिहत तथा वनमाला से भूषित देखा था।।४६।। श्रक्रूर ने देखा था कि वह सुनन्द—नन्द—कृमुद नामधारी पार्षदों के द्वारा सेवित हैं ग्रीर पर से भी पर वह भितत भाव से विनम्न सिद्धों के समुदाय के द्वारा सेवित हो रहे हैं।।४६।।

क्षरणं ददर्श देवं तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् ।

शुद्धस्फटिकसङ्काशं नागराजविराजितम् ॥५० दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्मांगञ्च जटायुतम् । जपमालाकर ध्याननिष्ठं श्रेष्ठञ्च योगिनाम् ॥५१ क्षरां चतुर्मु खं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठं मनीषिणाम् । क्षरां धमस्वरूपञ्च शेषरूप क्षरा क्षणम् ॥५२ क्षरा भास्कररूपञ्च ज्योतीरूपञ्च सनातनम्। क्षण परमञोभाढच कोटिकन्दर्प निन्दितम् ।।५३ कामिनीकमनीयच कामुकं कामसंयुत्तम्। एवम्भूतं शिशुं दृष्ट्वा स्थापयामास वक्षसि ॥५४ रत्नसिहासने रम्ये नन्ददत्ते च नारद। कृत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पुलकांचितविग्रहः। प्रणम्य शिरसा भूमौ तुष्टात्र पुरुषोत्तमम् ॥५५ एक क्षरण के लिये उम्हें सकूर ने पाँच मुखों से और तीन नेत्रों से युक्त--शुद्ध स्फटिक मणि के समान वर्ण वाले--नाग राजों से विराजितः देखा था। ग्रक़ूर ने देखा था कि वह दिगम्बर रूप धारी परम बह्य---भस्मभूषित अङ्ग वाले-जटाश्रों से युक्त-हाथ में जप की माला लिये

हुए—योगियों में श्रेष्ठ और घ्यान में परम निष्ठ थे।।५१।। एक क्षण में घ्यान में निष्ठ चतुर्मुंख को जोिक मनीिषयों में सर्वश्रेष्ठ है और दूपरे क्षण में धर्म के स्वरूप को तथा क्षण भर में ज्योति रूप वाले सनातन भास्कर के रूप को ग्रीर क्षण भर में ही कोिट कन्दपीं को पराजित करने वाले परम शोभा से युक्त स्वरूप का दर्शन किया था।।५३।। वह इतना सुन्दर स्वरूप था जो कामनियों का कमनीय था—कामुक और काम से संयुत था। इस प्रकार के उस शिशु का दर्शन करके प्रकरूर ने अपने वक्ष:स्थल में उसको स्थापित कर लिया था।।५४।। हे नारद! नन्द के द्वारा प्रदान किये हुए रत्नों के निहासन पर भिक्तभाव से प्रदक्षिणा करके प्रकरूर का शरीर पुनकायमान होगया था। ग्रक्रूर ने भूमि में ग्रपना मस्तक टेक कर प्रणाम किया था तथा वह पुरुषोत्तम को स्तुति करने लगे।।५५।।

नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेषामि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ॥५६ पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च। निर्गुणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥५७ सर्वदेवस्वरूपाय सर्वदेवेश्वराय च । सर्वदेवाधिदेवाय विश्वादिभतरूपिणे ॥५८ असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्गुशिवात्मकः। स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे ॥५९ नमो गोपांगनेशाय गणेमेश्वररूपिणे। नमः सुरगणेशाय राधेशाय नमो नमः ॥६० राधारमणरूपाय राधारूपधराय च। राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च ॥६१ राधासाच्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च। राधाप्राणाधिवेवाय विश्वरूपाय ते नमः ।।६२ वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः। वेदाधिष्ठातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः ॥६३

अक्रूर ने कहा-परमात्मा के स्वरूप वाले कारण रूप ग्रापको मेरा नमस्कार है। समस्त विश्वों के ईश्वर ग्रापके लिये मेरा वार-वार प्रणाम है ।। ४६।। हे प्रकृति के स्वामिन् ! ग्राप पर हैं और पर से भी परतर हैं। आप गुर्गों से रहित हैं- निरीह हैं ग्रर्थात् आप सब प्रकार की इच्छा से शून्य हैं-धाप रूप से हीन हैं और स्वरूप वाले हैं ऐसे ग्रापको मेरा नमस्कार है ।। ५७।। ग्राप समस्त देवों के स्वरूप वाले हैं ग्रर्थात् ग्राप ही में सम्पूर्ण देव विराजमान रहते हैं। श्राप समस्त देवों के ईश्वर हैं श्रौर सर्व देवों के भी ग्रधिदेव हैं तथा विश्व आदि भूतों के रूप वाले हैं ऐसे श्रापके लिये नमस्कार है ।।५८।। इन श्रसंख्य विश्वों में श्राप ब्रह्मा—विष्णु भीर शिव के रूप वाले हैं, आप आदि बीजरूप स्वरूप वाले हैं तथा इसके ईश विश्वरूप वाले हैं ऐसे ग्रापके लिये मेरा बारम्बार प्रगाम है ॥५६॥ गोपाङ्गनायों के ईश के लिये नमस्कार है तथा गरीश ग्रीर ईश्वर रूप धारी एव सुरगण के ईश के लिये मेरा नमस्कार है। रावा के स्वामी के लिये वार वार मेरा प्रणाम है।।६०।। राधा को रमण कराने वाले रूप धारी को तथा राधा के रूप को धारए। करने वाले - राधा के आराध्य देव श्रीर राधा के प्राणों से भी श्रधिक प्रिय के लिये नमस्कार है ।।६१।। राधा के द्वारा साध्य-राधा के ग्रिधिदेव प्रियतम-राधा के प्राणों के अधिदेव भ्रौर विश्वरूप ग्रापके लिये मेरा नमस्कार है ।।६२।। वेदों के द्वारा स्तृत-म्रात्मा वेद के ज्ञाता रूप वाले वेदी आपके लिये नमस्कार है। वेदों के ग्रधिष्ठातृदेव वेदों के बीज आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥६३॥

यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः ।
महद्विष्णोरीश्वराय विश्वशाय नमो नमः ॥६४
स्वयं प्रकृतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः ।
प्रकृतीश्वररूपाय प्रधानगुरुषायः च ॥६५
इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुर्च्छामाप सभातले ।
पपात सहसा भूमौ पुनरीशं ददशं सः ॥६६
बहिस्थं हृदयस्थञ्च परमात्मानमीश्वरम् ।
परितः श्यामरूपञ्च विश्वस्थं विश्वमेवच ॥६७

अकरं मूच्छितं दृष्ट्वा नन्दः सादरपूर्वकम् ।
रत्निसिहासने रम्ये वासयामास नारद ॥६८
पप्रच्छ सर्ववृत्तान्तं किञ्चिद्दृष्टमिति त्वया ।
मिष्टान्नं भोजयामास कुशलञ्च पुनःपुनः ॥६९
अकरः कथयामास कंसवृत्तान्तमीष्सितम् ।
स्विपत्रोमोंक्षणार्थञ्च गमनं रामकृष्णयोः ॥७०

जिसके रोम कूपों में ग्रसंख्य विव्व नित्य रहा करते हैं श्रीर जो महा विष्णु के भी ईश्वर हैं ऐसे विश्वों के ईश ग्रापके लिये मेरा नमस्कार है और बारम्बार नमस्कार है ।।६४।। ग्राप स्वयं प्रकृति के रूप वाले हैं श्रोर प्राकृत हैं। ग्राप प्रकृति के ईश्वर रूप वाले हैं ग्रोर प्रधान पुरुष्हें ऐसे आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥६५॥ इस प्रकार से अकूर स्तवन करके स्वयं मूच्छी को प्राप्त हो गये थे और सभा स्थल में सहसा भूमि में गिर पड़े थे ग्रीर उठकर पुन: उसने अपने ईश्वर का दर्शन किया था ।।६६।। अक्रूर ने बाहिर स्थित-हृदय में स्थित उस परमात्मा ईश्वर को जो सब ओर थे - विश्व में स्थित और विश्वरूप एवं श्याम स्वरूप वाले थे ऐसे प्रभु का दर्शन किया था ।।६७।। हे नारद ! जब नन्द ने अकरूर को मूर्चिछत दशा में देखा था तो उसने उसको आदर के साथ रम्य सिंहासन पर बिठा दिया था ॥६८॥ फिर नन्द ने उनसे सब वृत्तान्त पूछा था कि आपने क्या देखा है। इसके अनन्तर मिष्टान का भोजन कराया था और वार-वार कुशल पूछा था ॥६६॥ अक्रूर ने राजा कंस का जो स्रभीष्ट वृत्तान्त था वह सब नन्द से कह दिया था। अपने माता-पिता के मोक्षण कराने के लिये बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में गमन हुग्रा था ।।७०।।

अथ सुष्वाप समये परं संहृष्टमानसः।
रम्ये चम्पकतल्पे च कृष्णं कृत्वा स्ववञ्जसि।।७१
प्रातहृत्याय सहसा कृत्वाह्मिकमनुत्तमम्।
स्वर्थे स्थापयामास रामं कृष्णं जगत्पतिम्।।७२,

गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं सुदुर्लभम् ।
वृषभानुञ्च नन्दञ्च सुनन्दं चन्द्रभानकम् ।।७३
नानाप्रकारं वाद्यञ्च मृदङ्गभुरजादिकम् ।
पटहं पणवञ्चै व ढक्कां दुन्दुभिमानकम् ।।७४
सज्जासनहनीकांस्यपट्टमदलमण्डवीम् ।
वादयामास साचन्दं नन्दगोपो ब्रजेश्वरः ।।७५
श्रुत्वा वाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः ।
दृष्ट्वा कृष्णं रथस्यं तमाययुः कोनपीड़िताः ।।७६
कृष्णेन वारिताः सर्वाः प्रेरिता राघया द्विज ।
बभञ्जुरीश्वररथं पादाघातेन लीलया ।।७७

इसके उपरान्त अक्रूर समय उपस्थित होने पर परम हिषत मन वाले होते हुए अति रमग्गीय चम्पक के तल्प पर कृष्ण को अपने वक्ष: स्थल पर रखकर सोगये थे।।७१।। प्रात: काल में उठकर तुरन्त अपना उत्तम ग्राह्मिक कमें समाप्त करके श्रक्रूर ने श्रपने रथ में बलराम और जगत् के पति श्री कृष्णा को स्थापित कर दिया था ।।७२।। उनके साथ में पाँचों प्रकार का गव्य तथा ग्रन्य ग्रनेक प्रकार के सुदुर्लम द्रव्य भी रख दिये थे। उस रथ में नन्द--वृषभानु-सुनन्द श्रीर चन्द्र भानु भी बैठ गये थे।।७३।। मृदङ्ग-मुरज ग्रादिक भ्रनेक प्रकार के वादन थे। पटह-पणव-ढक्का —दृत्द्भि—ग्रानक—सज्जा—संहननी—काँस्यपट्ट-मर्दल ग्रीर माण्डवी को आनन्द के सहित व्रजेश्वर नन्दगोप ने बजवाया था। १७४-७५।। इन वाद्यों की ध्विन को तथा श्रीराम कृष्ण दोनों भाइयों के गमन को श्रवएा कर एवं रथ में संस्थित कृष्ण को देखकर गोपियाँ कोप से पीड़ित होती हुई उनके समीप में आगई थी-।।७६।। हे द्विज ! वे समस्त गोपियाँ राधा के द्वारा प्रेरित होकर वहाँ आई थीं। यद्यपि कृष्ण के द्वारा वे वारित भी की गईं थीं तो भी उन्होंने लीला से पादों के आघात के द्वारा ईइवर के रथ का भञ्जन किया था। १७७॥

तत्र सर्वेषु गोपेषु हाहाकारं कृतेषु च । प्रययुर्वेळवत्यश्च कृष्णं कृत्वा स्ववक्षसि ॥७८ काचित्कूरं तमकूरं भत्संयामास कोपतः। काश्चिद्बद्घ्वाच वस्त्रेणचाक्तूरं प्रययुस्ततः ॥७९ काचित्तं ताडयामास कङ्कणेन करेण च। तद्वस्त्रं हारयामास कृत्वा विवसनं मुने ॥५० क्षतविक्षतसर्वाङ्गं हष्ट्वाक्रूरञ्च माधवः। जगाम राधानिकटं बोधयोमास ता पुनः ॥५१ आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्। अक्रूरं बोधयामास बाधयामास तां विभुः ॥८२ आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्। विचित्रवस्त्रसंयुक्तं ददर्शं पुरतो हरिः ॥ ७३ खचितं मगिराजेन रचितं विश्वकर्मणा। तं दृष्ट्वा भातृभवनमाजगाम जगत्पतिः ॥८४ भुक्त्वा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सहबान्ववः । तस्थौ मुनीन्द्रदेवेन्द्रब्रह्मे शशेषवन्दितः ॥५५ सुषुपर्गोपिकाः सर्वाः परं संहष्टमानसा । पुष्पतल्पे च रम्ये च राधया सह नारद ॥८६ सर्वे चानन्दयुक्ताश्च जना गोकुलवासिनः। केचिद्गोपाश्च ननृतुः केचित् सङ्गीततत्पराः ॥८७

उस समय में वहाँ पर समस्त गोपों के द्वारा हाहा कार करने पर बलवती गोपियाँ कृष्ण को अपने नक्षः स्थल में लगा कर चली गई थीं ।। ७ ।। कुछ गोपियाँ कोप से अतिकूर उस अकूर को भर्सना देने लगी थीं और कुछ वज बालाएं वस्त्र से अकूर को बाँघ कर वहाँ से चली गई थीं ।। ७ ६।। कुछ गोपा ज्ञानाओं ने अपने कर और कङ्कण से उस अकूर को ताड़ित किया था। हे मुने ! कुछ ने उसके वस्त्र छीन कर उसे वसन हीन कर दिया था।। द।। मायव ने इस प्रकार से क्षत-विक्षत अंगों वाले अकूर को देख कर वह राघा के पास गये और उसको फिर उन्होंने समकाया था।। द १।। श्री कृष्ण ने ब्राच्यारिमक योग के द्वारा तथा

बहुत हो श्रादर के साथ विनय से अकूर को समकाया था तथा विभु ने उस राधा को भी प्रबोधन कराया था।। दि।। उस समय श्राकाश से एक परम दिव्य मन्त्रों द्वारा प्रस्थापित रथ पितत हुशा था जो कि विचित्र वस्त्रों से संयुक्त था। ऐमा एक रथ हरि ने श्रपने सामने देखा था।। दि।। यह रथ उत्तम मिएयों से खिनत था श्रौर विश्वकर्मा के द्वारा विरचित किया हुआ था। उसको देखकर जगत् के पित अपने माता के भवन में श्रा गये थे।। दिशा खा-पीकर श्रौर सुख पूर्वक शयन करके मुनीन्द्र—देवेन्द्र—ब्रह्मा—शेष श्रौर ईश के द्वारा वन्दना किये हुए श्री कृष्णा अपने भाई के सहित गमन को स्थित हो गये थे।। दशा समस्त गोपियाँ अत्यन्त संप्रहृष्ट मन वाली होती हुई हे नारद ! रावा के साथ रम्य पुष्पों के तल्पों पर सोगई थी।। दशा उस समय सभी गोकुल के निवास करने वाले जन श्रानन्द से युक्त हो गये थे। कुछ गोप तो नाचने लगे थे और कुछ संगीत करने में तत्पर हो गये थे।। दशा।

## द७<u>—</u>यातामंगलवर्णनम्

राधिकायाञ्च सुप्तायां सुप्तासु गोपिकासु च ।
पुष्पचन्दनतल्पे च वायुना सुरभीकृते ।।१
तृतीयप्रहरेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे ।
शुभचन्द्रक्षं योगे चामृतयोगसमन्विते ।।२
सौम्यस्वामियुते लग्ने सौम्यग्रहिवलोकिते ।
पापग्रहसमासक्तदुष्टदोषादिवर्जिते ।।३
यशोदां बोधयामास कारयामास मङ्गलम् ।
बन्धूनाश्वासयामास समुत्थाय हरिः स्वयम् ।।४
वाद्यं निषधयामास राधिकाभयभीतवत् ।
स्वतन्त्रोविश्वकर्तां च पाता भर्ता स्वतन्त्रवत् ।।५
प्रक्षाल्य पादयुगलंधृत्वा धौतेच वाससी।
प्रवास संस्कृते स्थाने विलिप्ते चन्दनादिना ।।६

फलपल्लवसंयुक्तं संस्कृतं चन्दनादिभिः । वामे कृत्वा पूर्णकुम्भं विह्नं विद्रं स्वदक्षिणे ॥७

इस ग्रध्याय में श्री कृष्ण की मथूरा यात्रा का मंगलमय वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा-परम सुगन्वित वायु के द्वारा सुरभी कृत पुष्प एवं चन्दन के तल्प ( शय्या ) पर राधा के सप्त हो जाने पर तथा समस्त गोपिकास्रों के सो जाने पर रात्रि मे तीसरे प्रहर के व्यतीत हो जाने पर जब गुभ क्षण उपस्थित हुआ था उस समय में गुभ चन्द्र और नक्षत्र के योग हो जाने पर तथा अमृत योग के आने पर एवं सीम्य ग्रह जो कि अपनी राशि का स्वामी था उसके लग्न में आजाने पर और सोम्य शुद्रों की ही दृष्टि पूर्ण होने पर पाप ग्रहों से समासक्त दृष्ट ग्रहों के दोष से रहित होने के समय में श्री कृष्ण की मंगल यात्रा का ग्रारम्भ हुआ था।।१-३।। हरि ने भ्रपनी माता यशोदा को भली भाँति प्रबोधन कराया था और मंगल कराया था। अपने समस्त बन्धु-बान्धवों को समा-इवासन दिया था भौर स्वयं उस समय उठकर यात्रा का प्रस्तुत हो गये थे।।४।। राधा के भय से डर कर कृष्ण हे वाद्य वादन का निषेध कर दिया था। यद्यपि यह स्वतन्त्र-विश्व को रचना करने वाले तथा उसके पोषएा-रक्षए। ग्रौर स्वतन्त्र की भाँति भरए। करने वाले थे किन्तू फिर भी राधा के भय से भीत हो गये थे।।।। हरि ने दोनों चरणों का प्रक्षालन किया था और घौत वस्त्रां को घारए। किया था फिर चन्दन आदि से विलिप्त सूसंस्कृत स्थान पर बैठ गये थे ॥६॥ वह स्थल फलों थ्रीर पल्लवों से संयुक्त था तथा चन्द्रनादि से भनी भाँति संस्कार किये जाने वाला था। उनके वाम भाग में उस स्थल में जल से पूर्ण कलश था और दक्षिण भाग में अग्नि-विप्र थे।।७।।

पतिपुत्रवतीं दीपं दर्पंगां पुरतस्तथा। दूर्वाकाण्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पधान्यं सितंशुभम् ॥६ गुरुदत्तं गृहीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि । घृतं ददर्श माध्त्रीकं रजतं काञ्चनं दिध ॥९ चन्दनं लेपनं कृत्वा पृष्पमालां गले ददौ ।
गुरुवर्गं ब्राह्मणञ्च वन्दयामास भक्तितः ॥१०
शंखव्विन वेदपाठं सङ्गीतं मङ्गलाष्टकम् ।
विप्राशीवचनं रम्यं शुश्राव परमादरम् ॥११
ध्यात्वा मङ्गलरूपञ्च सर्वत्र मंगलप्रदम्
चिक्षेप दक्षिणं पादं सुन्दरं स्वात्मविप्रहम् ॥१२
विधृत्य नासिकां वामभागं मन्यमयाविभुः ।
विसृज्यवायुं सम्पूणं नासादक्षिणरन्ध्रतः ॥१३
ततो ययौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्रांगणं वरम्
सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातनः ॥१४

उनकं समक्ष में पित पुत्र वाली सौभाग्यवती नारी—दोप—दर्पण थे तथा दूर्वाकाण्ड—सुस्निग्ध पुष्प—धान्य जो सित श्रीर शुभ था। इनको गुरु ने दिया श्रीर मस्तक पर श्रीकृष्ण ने धारण किया। धृत—माध्वीक—रजत—काञ्चन श्रीर दिध का दर्शन किया। । । । । । इसके श्रनन्तर श्री कृष्ण ने चन्दन का लेपन किया और पुष्पों की माला को गले में पिहना फिर भक्ति भाव से गुरु वर्ग तथा ब्रह्मणों की वन्दना की । । १०।। श्रीकृष्ण ने शङ्ख को ध्विन—वेदों का पाठ-सङ्गीत—मङ्गलाष्टक श्रीर विश्रों के द्वारा दिया हुआ परम रम्य श्रार्शीवाद के वचनों को बहुत आदर के साथ धवण किया। । ११।। फिर मङ्गल के प्रदान करने वाले सर्वद मङ्गल रूप का ध्यान किया। ११।। श्रीकृष्ण विभु ने नासिका के वाम भाग से मध्यमा अंगुली से विश्रुत करके नासिका के दक्षिण छिद्र से सम्पूर्ण बायु का विसर्जन किया। १३।। इसके बाद नन्द नन्दन नन्द के श्रोष्ठ प्राङ्गण में गये। श्री कृष्ण उस समय बहुत ही आनन्द से युक्त तथा परम आनन्द वाले—नित्य ही आनन्द से संयुत—सनातन थे। । १४।।

नित्योऽनित्यो नित्यबोजस्वरूपो नित्यविग्रहः । नित्याङ्गभूतो नित्येशो नित्यकृत्यविशारदः ॥१५

नित्यनूतनरूपञ्च नित्यनतनयौवनः। नित्यनूतनवेशञ्च वयसा नित्यनृतनः ॥१६ नित्यनूतनसम्भाषो यत्प्रेम नित्यन्तनम्। नित्यन्तनसम्प्राप्ति सौभाग्यं नित्यनूतनम् ॥१७ सुधारसपरं मिष्टं यद्वावयं नित्यन्तनम् । नित्यनूतनभक्तञ्च यत्पदं नित्यनूतनम् ॥१८ स्थायं स्थायं प्राङ्गणेऽस्मिन् मायेशो माययायुतः। अतीवरम्ये सुस्तिग्घो बभूव गमनोन्मुखा।।१९ रम्भास्तम्भसमूहैश्च रतालपल्लवान्त्रितः। पट्टसूत्रनिबद्धेश्च सुन्दरैश्च सुसंस्कृते ॥२० पदमरागेण खचिते रचिते विश्वकर्मणा। कस्तूरीकुङ्कूमावतेश्च चन्दनैश्च सुसंस्कृते ॥२१ तत्र तस्थौ स्वयं कृष्णः सहाक्रूरः सबान्धवः। यशोदया समाक्लिष्टो वामपाइबेंन मायया ॥२२ नन्देनानन्दयुक्ते नाहिलष्टो दक्षिणपादर्वतः । सम्भाषितो बान्धवैश्च पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥२३

श्रीकृष्ण का स्वरूप नित्य एवं ग्रनित्य है—नित्य बीज रूप प्रौर नित्य विवाह वाला है। यह नित्याङ्गभूत—नित्येश—गौर नित्य कृत्यों के पण्डित थे।।१६।। यह नित्य नवीन रूप वाले—नित्य तूतन यौवन से युक्त—नित्य ही नया वेश रखने वाले और नय से नित्य ही नवीन थे।।१६।। यह नित्य ही नवीन सम्भाषण करने वाले—नित्य नया प्रेम से समन्वित—नित्य नूतन सम्प्राप्त से युक्त ग्रौर नित्य नवीन सौभाग्य वाले थे।।१७।। जिनके वाषय सुधारस से परिपूर्ण—मिष्ट ग्रौर नित्य नूतन होते थे। नित्य नूतन मक्तों वाचे तथा नित्य नये पद वाले थे।।१७।। यह माया के स्वामी माया से युक्त इस नन्द के प्राङ्गण में स्थित हो-होकर जो कि श्रांगन ग्रतीव रम्य था, गमन के उन्मुख होते हुए सुस्निग्य हो गये।।१६।। इसके ग्रन्तर श्रीकृष्ण रथ में विराजमान हुए जो रथ कदली के स्तम्भों के समूहों से समन्वित था। तथा उसमें ग्राग्न के पल्लव भा संलग्न थे। पट्ट

सूत्रों से वह निवद्ध था जो ग्रत्यन्त सुन्दर थे। इस प्रकार से वह रथ भली भाँति संस्कृत हो रहा था। उसमें पदमराग मिए।यो जड़ी हुई थीं और वह विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया था। यह रथ कस्तूरी कुंकुम और चन्दन से चिंचत था। इसमें ग्रपने बड़े भाई के साथ ग्रक्कूर को लेकर श्रीकृष्ण स्थ्यं बैठ गये। वहाँ उस समय वाम माग में माता यशोदा के द्वारा ग्रालिङ्गित किये गये और आनन्द से युक्त नन्द के द्वारा दक्षिण माग में आदिलष्ट किये गये।।२०-२२।। समस्त बान्धवों के साथ ग्रन्छी तरह से सम्भाषण किया गया और पिता-माता ने उनका चुम्बन किया था।।२३।।

८७ — श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्। अथ कृष्णो गुरुं नत्वाःनिर्गम्य शिविरान्मुने । आरुह्य स्वर्गयान च शुनां मधु । रीं ययौ ॥१ विवेश मथुरां रम्यां सहाक्रूरगर्गंसमम्। निजित्य शकनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम् ॥२ रत्नश्र ष्ठेन खचितां विश्वकमणा। अमूल्यरत्नकलशै राजितैश्च विराजिताम् ।।३ राजमार्ग शत रिष्टैवें ष्टितां रुचिर वंर :। चन्द्राका रैश्चन्द्रसार मणिभिः परिसस्कृतः ।।४ विचित्रमें णिस। रैं इच वीथीशतविनिर्मितैः। शोभित बेणिजैः श्रेष्ठ :पुण्यवस्तुसमन्वितः ॥ 🛊 सरोवरसहस्र इच पारितः परिशोभिताम् । शुद्धस्फटिकसङ्काभैः पद्मरागविराजितैः ॥६ रत्नलं कारभूषाढ्यैः शोभितां पिमनीगणैः। स्थिरयौवनसंयुक्त निमेषरहितौः परैः ॥ ७ साक्षरौरूर्घ्ववदनैः कृष्णदर्शनलालसैः। भूभङ्गलीलालोलैश्च शश्वच्चब्चललोचनैः ॥८

इस भ्रध्याय में श्रीकृष्ण के मथुरा—गमन का वर्णन किया गया है। नारायण ने कहा—इसके अनन्तर हे मुने ! कृष्ण ने गुरु को प्रणाम

करके शिविर से निर्गमन किया और स्वर्ग से आये हुए यान पर समारूढ़ होकर शुभ मथुरापुरी को गये ।।१।। फिर श्रीकृष्ण ने अक्रूरादिगराों के साथ रम्य मधुपुरी में प्रवेश किया। यह मथुरापुरी ग्रपनी शोभा भौर मनोहरता से इन्द्र की पुरी को पराजित कराने वाली थी।।२।। श्रेष्ठ रतन जहाँ तहाँ इसमें खिचत हो रहे थे श्रीर विश्वकर्मा के द्वारा इसकी रचना का गई। यह प्रति प्रमूल्य रत्नों के कलशों से जो वहाँ राजित थे, सुशो-भित थी ॥३॥ सैकड़ों ग्रभीष्ट राजमार्गों से यह वेष्टित थी जो परम श्रेष्ठ सुन्दर—चन्द्र के ब्राकार वाले ग्रीर चन्द्रसार परिसंस्कृत मिणायों से युक्त थे ॥४॥ विचित्र उत्तम मिएयों से सैंकड़ों ही वीथियाँ उसमें निर्मित थीं जिनमें परम क्षोभित—पुण्य वस्तुओं से समन्वित विराक् संस्थित थे ।।५॥ यह मधुपुरी सहस्रों सरोवरों से चारों ग्रोर परिशोभित थी जिनमें शुद्ध रूफटिक के सहश पद्मराग मणियाँ लगी हुई थीं ।।६।। इम पुरी में रत्नों के आभूषर्गों से समलं कृत पद्मिनीगर्गों से अत्यन्त शोभा हो रही थी। मे पिद्मिनियाँ स्थिर यौवन से संयुत्-निमेष रहित (इकटक काँकती हुई) मस्तक पर कुकुंम से समर्वित—ग्रक्षतों से युक्त ऊपर की ग्रोर मुख किये हुए थीं जिनके चञ्चल नेत्र भ्रूभङ्गलीला से ग्रत्यन्त चंचलता दिखाने बाले और कृष्ण के दर्शन की लालसा से युक्त थे ।।७-५॥

शश्वत्कामसमायुक्तः पीनश्रोणिपयोवरः।
कोमलाङ्गः मंध्यक्रपे रितसारिवशारदः॥
रत्निर्माणयानानां कोटिभिः परिशोभिताम्।
भूषणैभू षिताभिश्च चित्रिताभिश्च चित्रकः॥
र्वानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानित्रकोटिभि।।
नानापुष्पः पुष्पिताभिर्यु क्ताभिर्मसुस्दनैः॥
र्वाध्यमधुसंयुक्तं मंधुलुब्धं मुँ दान्वितः।
माध्यमधुसंयुक्तं मंधुलुब्धं मुँ दान्वितः।
माध्वीकमधुमत्तैश्च युक्तं मधुकरीचयः॥
रक्षतां रक्षकःश्वद्रक्षाशास्त्रविशारदः ॥
रक्षतां रक्षकःश्वद्रक्षाशास्त्रविशारदे ॥
रक्षतां रक्षकःश्वद्रक्षाशास्त्रविश्वद्रक्षास्त्रविश्वद्रक्षास्त्रविश्वद्यस्ति।
रक्षतां स्वतिष्ठितिष्ठास्त्रविश्वद्रकेष्ठितिष्ठिष्ठितिष्ठिष्ठे ॥
रक्षतां स्वतिष्ठे स्व

त्रिकोटचाट्टालिकाभिश्च संयुक्तां सुमनोहरास् । रचिताभिश्चसद्रतैविचित्रैविश्वकर्मणा ॥१४

ये पिद्मनी जाति की मबुपुरी की नारियाँ निरन्तर काम से समायुक्त श्री जिनके श्रीए। भाग और पयोवर पीन थे। इनके श्रंग अत्यन्त कामल और मध्य कूप थे। ये रित जास्त्र को परम विदुषियाँ थीं।।।।। इस मधुरा में रत्नों द्वारा निर्मित करोड़ों ही यान ये जिनसे इसकी शोभा अत्यधिक हो रही थी। भूषणों में भूषित—विचित्र चित्रों से युक्त थी।।१०।। तीन करोड़ पुष्पोद्यानों से अनेक प्रकार की श्री से यह मधुपुरी समन्वित थी। जिनमें नाना भाँति के पुष्पों से युक्त लताओं पर मधुकर युङ्गार कर रहे थे।।११।। उन मधुकरियों के समूह थे जो माधुर्य पूर्णों मधु से सयुक्त—मधु के लुड्य—मध्वीक मधु से मत्त और आनन्द से युक्त थे।।१२।। वह मधुपुरी अनेक दुर्गों से रिक्षत और शतुओं के द्वारा दुर्गम्य थी। वहां रक्षा करने के शास्त्र के महान् पण्डित रक्षक निरन्तर उस पुरी की रक्षा किया करते कि कोई भी शतु प्रवेश न कर सके ।।१३।। उममें लीन करोड़ अट्टालिकाएं बनी हुई थी जिनसे वह परम मनोहर दिखलाई देती थी। वे अट्टालिकाएं बन्ति हुई थी जिनसे वह परम मनोहर दिखलाई देती थी। वे अट्टालिकाएं बन्ति हुई थी जिनसे वह परम मनोहर दिखलाई वित्ती थी। वे अट्टालिकाएं बन्ति हुई थी जिनसे वह परम मनोहर दिखलाई वित्ती थी। वे अट्टालिकाएं बन्ति हुई थी जिनसे वह परम मनोहर दिखलाई वित्ती थी। वे अट्टालिकाएं बन्ति हुई थी जिनसे वह परम मनोहर विश्वकर्मा ने बनाई थीं।।१४।।

एवम्भूताञ्च मथुरां हृष्ट्वा कमललोचनः।
ददर्श पिय कुब्जां तां वृद्धामितजरातुराम् ॥१५
यान्तीं दण्डसह।येन चातिनम्नां नमदःलीम्।
रक्षितां विकृताकारां विभ्नतीं चन्दनद्रवम् ॥१६
कस्तूरीकु कुमाक्तंच स्पृष्टमात्रेण नारद।
सुगन्धिमकरन्देन गन्धाद्ध्यं सुमनोहरम् ॥१७
सा हृष्ट्वातस्मिता वृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्।
श्रीयुक्तं श्रीनिवासं तं श्रीबीजं श्रीनिकेतनम् ॥१८
ग्रणम्य सहसामूष्ट्वां भिक्तनम् । पुटाञ्जलिः।
प्रददी चन्दनं तस्य गात्रे श्यामयसुन्दरे ॥१९

गात्रेषु तद्गणाञ्च स्वर्णपात्रकरा वरा।
कृत्वा प्रदक्षिणां कृष्णं प्रणनाम पुनः पुनः ॥२०
श्रीकृष्णदृष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता सा बभूव ह।
सहसा श्रीसमा रम्या रुपेण यौवनेन च ॥२१
विह्निशुद्धा सुवसना रत्नभूषणभूषिता।
यथा द्वदशवर्षाया कन्या घन्या मनोहरा ॥२२

कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाले श्रीकृष्ण ने इस प्रकार की परम घुशोभित मधुपुरी को देखा था और फिर मार्ग में उस एक कुब्जा को भी देखा था जो म्रत्यन्त वृद्धा म्रौर अति जरा से बहुत ही आतुर थी।।१५।। वह एक दण्डे का सहारा लेकर मार्ग में जारही थी। उसकी कमर अत्यन्त भुकाहुई थी और नबीहुई विलियों वाली थी। वह कुब्जा रुक्षित तथा विकृत स्राकृति वाली थी स्रौर उसके हाथ में चन्दन द्रव था ॥१६॥ हे नारद ! वह चन्दन द्रव कस्तूरी और कुंकुम से स्पृष्ट मात्र से अनत था तथा सुगन्धि के मकरन्द से गन्त्र युक्त एवं परम सुन्दर था ।।१७।। उस कुब्जा ने परम शान्त ईश्वर श्री कान्त को देखा ग्रौर वह वृद्धा मुस्कराने लगी थी। उसने श्री युक्त-श्री के निवास स्थल-श्री के बीज स्वरूप और श्री के निकेतन उनको सहस। शिर से प्रशाम किया ग्रीर भिनत भाव से विनम्र होती हुई हाथ जोड़कर उनके परम सुन्दर क्याम गात्र मे उस चन्दन द्रव का लेपन किया था।।१८-१२।। उनके साथ जो गए। थे उनके सबके श्रङ्गों में भी चन्दन का लेपन किया। उसके हाथ में स्वर्ण का श्रेष्ठ पात्र था उसने कृष्ण को प्रदक्षिए। करके बारम्वार प्रणाम किया था ॥२०॥ श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही वह श्री युक्त होगई ग्रीर तुरन्त ही बह कुब्जा रूप और यौवन से लक्ष्मी के सहश भ्रत्यन्त रम्य वन गई ॥२१॥ विह्निशुद्ध सुन्दर वस्त्रों वाली तथा रतों के भूषणों से समलकृत वह जैसे कोई बारह वर्ष की कन्या हो उस तरह की धन्य एवं मनोहर होगई थी।।२२।।

विम्बोधी सस्मिता स्यामा तप्तकांचनसन्निभा । सुश्रोणी सुदतीबिल्वफलतुल्यपयोधरा ।।२३ श्रीवासस्तां समाश्वास्य ययौ स्थानान्तरं परम् ।
कृतार्थरूपा सा प्रीत्या ययौ पद्मा यथालयम् ॥२४
साददर्श स्वभवनं यथापद्मालयालयम् ॥
रत्नशय्याविरचितं सद्रत्नसारनिर्मितम् ॥२५
कर्मणा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम् ।
हरेरागमनञ्चापि मुखचन्द्रं मनोहरम् ॥२६
ततो ददर्श श्रीकृष्णो मालाकारं मनोहरम् ॥
मालासमूहं बिभ्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम् ॥२७
सोऽपि दृष्ट्वा च श्रीकान्त प्रणम्य शिरसाभुवि ।
ददौ माल्यसमूहञ्च कृष्णाय परमात्मने ॥६५
कृष्णस्तस्मै वरं दत्त्वा स्वदास्यमितदुर्लभम् ।
माल्यं गृहीत्वा प्रययौ राजमार्गं वरं वरः ॥२९

वह कुब्जा विम्ब के समान श्रोष्ठों वाली-मन्दिस्मत से युक्त-श्यामातप्त काञ्चन के समान वर्ण वाली होगई थी। उसके श्रोणी बहुत सुन्दर थे—दन्तपंक्ति परम रम्य थी श्रोर उसके पयोधर विल्व फल के समान परम आकर्षक होगये थे।।२३।। श्रोवास कृष्ण ने उसका समाश्वासन किया श्रोर वह वहाँ से श्रन्य सुन्दर स्थान पर चले गये। जैसे पद्मा आलय में हो वैसे ही वह कृतार्थ रूप वाली होकर प्रीति से चली गई।।२४।। उसने जाकर श्रपने भवन को लक्ष्मी के श्रालय के तुल्य देखा जो रत्नों की श्रम्या से युक्त एवं उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित किया हुआ था।।२५।। वह फिर मन—कर्म और वागी से हिर के चरणों का ही चिन्तन किया करती थो हिर के वहाँ मनोहर मुख चन्द्र के श्रागमन का चिन्तन करती रहती थी।।२६।। इसके श्रनन्तर आगे चलकर श्रो कृष्ण ने एक मनोहर मालाकार को देखा था जोकि माला के समूहों को लिये हुए राजमन्दिर को जारहा था।।२७।। उसने जब श्री कान्त का दर्शन प्राप्त किया तो भूमि में मस्तक टेक कर उनको प्रणाम किया और परमात्मा कृष्ण को मालाऐं समर्पित की श्री।।२६।। इष्ठण ने श्रति दुर्लभ श्रपने

दास्य यह पद प्राप्त करने का घरदान दिया और मालाएं ग्रहण कर वह परम श्रेष्ठ प्रभु राजमार्ग में आगे चल दिये ।।२६।।

ततो ददर्श रजकं विभ्रन्तं वस्त्रपुञ्जकम्। अहङ्कृतं बलिष्ठञ्च सततं यौवनोद्धतम् ॥३० वस्त्रं ययाचे तं कृष्णो विनयेन महामूने। स तस्मै न ददी वस्त्र तमुवाच च निष्ठुरम् ।।३१ गोरक्षकाणां त्वयोग्यं वस्त्रमेतत् सुदुर्लभम्। राजयोग्यञ्च हे मूढ़ हे गोपजनवल्लभ ॥३२ गृहीत्वा गोपकन्याश्च कन्यालोलु गलम्पट । यद्विहारः कृतस्तत्र वृन्दारण्येऽप्यराजके ॥३३ न चात्र तादृशं कर्म राज्ञः कंसस्य वर्त्मनि । विद्यमानोऽत्र राजेन्द्र शास्ता दुष्टस्य तत्क्षणम् ॥३४ रजकस्य वचः श्रुत्वा जहास मधुसूदनः। जहास बलदेवश्च साक्रूरो गोपवर्गकः ॥३५ तं निहत्य चपेटेन जग्राह वस्त्रपुञ्जकम् । वस्त्रं संघारयामास श्रीकृष्णः सगणस्तथा ॥३६ रत्नवानेन गोलोकं पाषदैवें शितेन च। ययौ रजकराजश्च धृत्वा दिव्यकलेवरम् ॥३७ शक्वद्यौवनयुक्तञ्च जरामृत्युहरं वरम्। पीतवस्त्रसमायुक्तं सस्मितं श्यामसुन्दरम् ॥३८ बभूव सोऽपि गोलोके वाषदेषुत्र पार्षदः। फुल्णस्यागमनं तत्र सस्मार सततं वशी ॥३९ अम्तं गतो दिनकरोऽप्यक्तूरः स्वगृहं ययौ। कृष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद् गृहम् ।।४० वेष्णवस्य कुविन्दस्य तस्मिन् न्यस्तधनस्य च। सानन्दो नन्दसहितो बलदेवादिभियुँ तः ॥४१ स भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्। तस्मै ददौ स्वदास्य ज्च ब्रह्मादिदेव दुर्लभम् ॥४२

इसके उपरान्त एक घोबी को देखा जो वस्त्रों का एक पुँज ले जारहा था ! वह बड़ा अहङ्कार से युक्त-धारयन्त बल वाला ग्रीर निरन्तर ग्रपने यौवन के मद से उद्धत हो रहा था ॥३०॥ हे महामुने ! श्री कृष्ण ने विनय पूर्वक उससे वस्त्रों की याचना की किन्तु उसने उनकी वस्त्र नहीं दिये भौर उनसे अत्यन्त निष्ठुर वचन कहने लगा ॥३१॥ घोबी ने कहा-ये वस्त्र बहुत ही सुदुर्लभ हैं ग्रीर गायों के चराने वाले ग्वालाग्रोंके योग्य नही हैं। हे गोपजनों के वल्लभ ! हे मूढ़ ! ये वस्त्र राजा के योग्य हैं।।३२।। भाप तो कत्याश्रों के लोलुप श्रौर लम्पट हैं। श्राप अहर्निश गोपों की कन्याग्रों को ग्रपने साथ लेकर वहाँ वृन्दावन में आपने विहार किया है जहाँ कोई भी राजा नहीं है।३३। यहाँ पर कंस महाराज के मार्ग में वैसा कर्म नहीं होतकता है। यहाँ पर तो राजाओं का भी स्वामी दुष्टों को उसी समय शासन करने वाला विद्यमान है ।।३४।। रजक (धोबी) के इस वचन को श्रवएा करके कृष्ण उसी समय हुँस गये। साथ हो में बलराम और ग्रक्रूर के सहित समस्त गोपों का समूह हैंस पड़ा !।३४।। उसको एक चपेट से मारकर उसके वस्त्रों के पुञ्ज को ले लिया और फिर श्री कृष्ण ने भ्रपने गए। वालों के साथ वस्त्रों का धारण किया ॥३६॥ वह रजक राज दिव्य कलेवर धारण करके पार्वदों से वेष्टित रत्नों से निर्मित यान कें द्वारा गो लोक घाम को चला गया।।३७।। वह रजक भी फिर निरन्तर यौवन से युक्त-जरा भ्रीर मृत्यु को हरण करने वाला-परम श्रोडि-पीत वस्त्रों से युक्त-स्मित से संयुत-स्याम के समान सुन्दर गोलोक में पाषदों में एक प्रवर पार्षद गोलोक में जाकर होगया श्रीर वहाँ पहुंच कर कृष्ण के भ्रागमन का वह वशी सदा वहाँ स्मरण किया करता ।।३८-३६।। भुवन भास्कर सूर्य देव भी ग्रस्ताचल को गये ग्रौर ग्रक्रर भी श्रवने घर चले गये श्रीर कृष्ण की श्रतुमति प्राप्त करली । फिर कृष्ण भी किसी एक ग्रपने भक्त के घर चले गये।।४०।। वहाँ परम वैष्णव एक कुविन्द या जो उसमें अपने धन को न्यस्त कर चुका था। श्री कृष्ण नन्द और बलराम आदि के सहित परम ग्रानन्द के साथ वहाँ गये ।।४१। उस परम भवत ने श्री निकेतन को प्रणाम करके उनकी पूजा की। श्रीकृष्ण

ने उसको भी अपना दास्य पद प्रदान कर दिया जो ब्रह्मादि को भी देव दुर्लभ पद होता है।।४२।।

पर्यं क्के सुषुपुः सर्वे सुक्त्वा तिष्ठान्तमुत्तनम् ।
निद्राञ्च लेभे सा कुब्जा निद्रे शोऽपि ययौ मुदा ॥४३
गत्वा ददशं कुब्जां तां रत्नतत्पे च निद्रिताम् ।
दासीगणैः परिवृतां सुन्दरीं कमलामिव ॥४४
बोधयामास तां कृष्णो न दासीश्चापि निद्रिताः ।
तामुवाच जगन्नाथो जगन्नाथिप्रयां सतीम् ॥४५
त्यज निद्रां महाभागे श्रुङ्गारं देहि सुन्दरि ।
पुरा शूपंणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च ॥४६
तपःप्रभावान्मां कान्तं भज श्रीकृष्णजन्मनि ।
रामजन्मनि मद्धे तोस्त्वया कान्ते तपःकृतम् ॥४७
अधुना सुखसम्भोगं कृत्वा गच्छ ममालयम् ।
सुदुलंभञ्चगोलोकं जरामृत्युहरं परम् ॥४८

वहाँ सबने उत्तम मिष्ठान्न का भोजन करके पर्यंकों पर शयन किया।
कुञ्जा उस समय निद्रा को प्राप्त कर चुकी थी किन्तु निद्रा के ईश वहाँ
सानन्द पहुँच गये।।४३।। वहाँ पहुँच कर भी उन्होंने रत्नों की तल्य
(शय्या) पर निद्रित दशा में प्राप्त कुञ्जा को देखा जो कि दासी गणों से
परिवृत्त कमला के तुल्य परम सुन्दरी थी।।४४।। कृष्ण ने उसको वहाँ
जगाया और दासियाँ भी निद्रित नहीं हुईं थी। जगत के स्वामी ने
जगन्नाथ की प्रिया उससे कहा।।४५।। भगवान् ने कहा—हे महाभागे!
प्रव निद्रा का त्याग कर दो। हे सुन्दरि! ग्रव अपने श्रृङ्गार को मुक्ते दो।
पहिले जन्म में तुम रावण्य की बहिन शूर्पणखा थीं।।४६।। अपने तपस्या
के प्रभाव से ग्रव श्रीकृष्ण के जन्म में मुक्तको ध्रपना कान्त सेवन करो।
राम जन्म में मेरे ही लिये कान्ते! तपस्या की थी।।४९।। इस समय
यथेच्छ सुख-पूर्वक सम्भोग करके फिर मेरे आलय में चली जाग्रो जोकि
गो लोक ग्रत्यन्त दुर्लभ स्थान है ग्रीर वह जरामृत्यु का हरण करने वाला
है।।४६।।

तत्राजगाम तां तन्द्रा कृष्णवक्ष स्थलस्थिताम् । बुबुधे न दिवारात्रं स्वर्गं मर्त्यं जलं स्थलम् ॥४९ सुत्रभाता च रजनी बभूव रजनीपतिः। पत्युव्यंतिकमेगौव लज्जयैव मलीमसः ॥५० अथाजगाम गोलोकात् रथो रत्नविनिर्मितः। जगाम तेन तं लोकं धृत्वा दिव्यकलेवरम् ॥५१ विह्निशुद्धांशुकाधानं रत्नभूषणभूषितम्। प्रतप्तकाञ्चन भासं नित्यं जन्मादिवजितम् ॥५२ सा बभ्व च तत्र वगोपी चन्द्रमुखी मुने। गोप्यः कतिविधास्तस्या बभूवः परिचारिकाः ॥५३ भगवानिप तत्र व क्षाएं स्थित्वा स्वमन्दिरम्। जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः ॥५४ अथ कंसो निशायाञ्च निद्रायां भयाविह्वलः। ददशं दु:खदु:स्वप्नमात्मनो मृत्युसूचकम् ॥५५ ददशं सूर्यं भूमिस्यं चतुःखडं नभक्न्युतम्। दशखण्डं चन्द्रविम्बं भूमिस्थं खाच्च्युतं मुने ॥५६

उस कुब्जा को वहीं पर श्राकृष्ण के वक्षः स्थल पर स्थित रहने वाली को निद्रा होगई ग्रोर उस समय उसको दिन-रात्रि, स्वर्ग-मनुष्य लोक, जल ग्रोर स्थल किसी का भी ज्ञान नहीं रहा ॥४६॥ रजनी सुप्रभात वाली होगई ग्रोर रजनीपित भी पित के व्यितक्रम से मानों लज्जा से ही मलीन होगया ॥५०॥ फिर गोलोक से रत्नों से निर्मित रथ ग्रागया । उस रथ के द्वारा ही वह दिव्य कलेवर धारण करके उस गोलोक को चली गई ॥५१॥ उस समय उसका दिव्य कलेवर वह्नि गुद्ध वस्त्र को धारण करने वाला—रत्नों से विरचित भूषणों से भूषित, प्रसप्त सुवर्ण की आभा के समान ग्राभा से युक्त—नित्य और जन्म-मरण ग्रादि से रहित था ॥५२॥ हे मुने ! वहाँ पर ही चन्द्र के तुल्य मुख वाली गोपी होगई ग्रीर कितने ही प्रकार की गोपियाँ वहाँ पर भी परिचारिकाए थीं ॥५३॥ भगवान भी वहाँ थोड़ी देर स्थित रहकर वहीं पर चले गग्रे जहाँ सानन्द

नन्द थे ।। १४।। इसके उपरान्त जब रात्रि होगई तो कंस ने निद्रा में भय से विद्वल होकर श्रपनी श्रात्मा की मृत्यु का सूचक श्रत्यन्त दु:ख पूर्ण दुःस्वप्न देखा ।। १४।। उसने सूर्यं को चार खण्डों वाला होकर नभो मण्डल से च्युत हुआ श्रौर भूमि पर स्थित देखा। उस कंस ने हे मुने ! इसी भौति चन्द्रमा को भी आकाश मण्डल से पतित श्रौर दश खण्डों वाला भूमि में पड़ा हुआ देखा।। १६।।

पुरुषान् विकृताकारान् रज्जुहस्तान् दिगम्बरान् ।
विधवां शूद्रपत्नीञ्च नग्नाञ्च छिन्ननासिकाम् ॥५७
हसन्तीं चूर्णतिलकां स्वेतकृष्णोद्यमूढ्रं जाम् ।
खङ्गखपंरहस्ताञ्च लोलजिह्वाञ्च विभ्रतीम् ॥५८
मुण्डमालासमायुक्तां गदभं महिषं वृषम् ।
शूकरं भत्लुकं काकं गृष्टां कङ्कञ्च वानरम् ॥५६
विरजं कुक्कुरं नक्तं शृगालं भस्मपुञ्जकम् ।
अस्थिराशि तालफलं केशं कार्पासमुत्वणम् ॥६०
निर्वाणाङ्गारमुत्काञ्च शवं मत्यं चिताश्रितम् ।
कुलालतं लकाराणां चक्कं वक्कं कपदकम् ॥६१
धमशानं दग्धकाष्ठञ्च शुष्ककाष्ठं कुशं तृणम् ।
गच्छन्तञ्च कबन्धञ्च नदन्तं मृतमस्तकम् ॥६२
दग्धस्थानं भस्मयुतं तङ्गागं जलवर्जितम् ।
दग्धमत्स्यञ्च लोहञ्च निर्वाणदग्धकाननम् ॥६३

एस कंस ने ऐसे विकृत आकृति वाले भयक्कर पुरुषों को देखा जिनके हाथों में बाँधने के लिये रज्जु का पाश था धौर वे बिल्कुल नग्न थे। एसने विधवा एवं नग्न तथा नाक कट जाने वाली शूद्र की पत्नी को स्वप्न में देखा ॥५७॥ उसने उस शूद्रपत्नी को चूगा तिलक से युक्त-हैंसते हुए- इवेत और कृष्ण श्रंग के ऊपर को उठे हुए केशों वाली हाथ में खड़ा और खप्पर लिये हुए—चंचल जिह्ना को धारण करने वाली देखा जिसके गले में मुण्डों की माला पड़ी हुई थी—उसने स्वप्न में गधा—मैंसा—वृषभ— शूक्रर—काक—गिद्ध-कंक धौर बन्दर को भी देखा ॥५५-५६॥ विरज्ञ

कुत्ता—नक्त—गीदड ग्रीर भस्म का एक बड़ा समूह देखा। हिंडुयों का ढेर—ताल के फल—केश ग्रीर उल्वरा क्रपास को देखा। १८०।। निर्वाण अङ्गार-उल्का—शव(मुर्दा)ग्रीर चिता में स्थित मनुष्य को देखा। कुम्हार और तेलियों का चक्र देखा। १६१।। कंस ने स्वप्न में श्मशान—जला हुग्रा काष्ठ—सूखा क.ष्ठ—कुश—नृराण—मृतमस्तक वाला तथा नाद करने वाला जाता हुग्रा कबन्य देखा। १६२।। जला हुग्रा स्थान जो भस्म से रहित तालाब—दग्ध मत्स्य—लोहा—निर्वाण दग्ध वन को देखा। १६३।।

गलत्कुष्ठञ्च वृषलं नग्नञ्च मुक्तमूर्द्धं जम् ।
अतीवरुष्टं विप्रञ्च शपन्तं गुरुमीहशम् ।
अतीवरुष्टं भिक्षुञ्च योगिनं वैष्णवं नरम् ।।६४
एवं हृष्ट्वा समुत्थाय कथयामास मातरम् ।
पितरं भ्रातरं पत्नीं रुदन्तीं प्रमिविह्वलाम् ॥६५
मञ्चकान् कारयामास स्थापयामास हिस्तनम् ।
मल्लं सैन्यञ्च योद्धारं कारयामास मङ्गलम् ॥६६
सभांच कारयामास पुण्यं स्वस्त्ययनं शिवम् ।
यत्नेन योजयामास योगेयुक्तं पुरोहितम् ।।६७
उवास मंचके रम्ये धृत्वा खङ्गं विलक्षणम् ।
रणे नियोजयामास योद्धारं युद्धकोविदम् ॥६४
वासयामास राजेन्द्रान् ब्राह्मणांश्च मुनीश्वरान् ।
ब्राह्मणांश्च सुहृद्धगांन् धर्मिष्ठान् रणकोविदान् ॥६९

क'स ने स्वप्न में गलित कुष्ठ के रोग वाला — वृषल को जो नग्न था ग्रीर ग्रपने केशों को खोले हुए देखा तथा ग्रत्यन्त रुष्ट विप्न — शाप देते हुए गुरु — बहुत ही क्रोधित भिक्षु — योगी ग्रीर वैष्मव नर को देखा ।।६४।। इस प्रकार के ग्रत्यन्त ग्रशुभ का सूचक स्वप्न देखकर उठ बैठा ग्रीर उसने इसको अपनी माता-पिता-भाई ग्रीर प्रेम से विह्वल रुदन करती हुई पत्नी से कहा ।।६४।। उस कंस ने बड़े-बड़े उँचे मंचों की रचना कराई ग्रीर हाथी को वहाँ स्थापित कर दिया। बड़े-बड़े मल्ल, सेना ग्रीर

योद्धाम्रों को नियुक्त कर दिया तथा मङ्गल कराया 11६६1। कंस ने सभा की रचना कराई मौर पुण्य-शिव स्वस्त्ययन की व्यवस्था भी की । वहाँ पर यत्न पूर्वेक योग में युक्त पुरोहित को योजित करा दिया 11६७।। कंस स्वयं विलक्षरण एक खंग धारण करके रम्य मञ्च पर स्थित होगया और रण में युद्ध विद्या के परम दक्ष योधा को नियोजित करा दिया 11६६।। कंस ने वहाँ पर राजेन्द्रों को—बाह्याणों को—मुनीश्वरों को—धिमष्ठ विन्नों को अगैर रण के पण्डितों को उन मञ्चों पर विठा दिया था।।६६।।

अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद। महेशस्य धनुर्मध्यं बभञ्ज तत्र लीलया ॥७० शब्देन तस्य मथुरा विषरा च बभूव ह ॥७१ विषादं प्राप कंसश्च मुदञ्च देवकीसुतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमल्लं निहत्य च ॥७२ यागो ददर्श तं देवं परमात्मानमीश्वरम् । यथा हत्पद्ममध्यस्थं ताहरां बहिरेव च । 1७३ राजेन्द्ररूपं राजानः शास्तारं दण्डधारिणम् । पिता माता दुग्धमुखं स्तनान्धं बालकं यथा ॥७४ कामिन्यः कोटिकन्दर्पलीलालावण्यधारिणम् । कं अश्वकालपुरुषं वैरिएां तस्यवान्धवाः। मल्ला मृत्युपदञ्चैव प्राणतुल्यञ्च यादवाः ।।७५ नमस्कृत्य मुनीन विप्रान् पितरं मातरं गुरुम्। जगाम मञ्चकाभ्यासं हस्तेकृत्वासुदर्शनम् ॥७६ हृष्ट्रा भक्तं भक्तबन्धुः कृतया च कृपानिधिः। आंकृष्य मञ्चकात् कंसं जघान लीलया मुने ॥८७

हे नारद ! इसके ग्रनन्तर उप धनुष मख शाला में बलराम के साथ गोविन्द आ गये । वहाँ पर उनने महेश के धनुष को मध्य भाग में से लीला के ही साथ मग्न कर दिया ।।७०।। जिस समय महेश के धनुष का भञ्जन किया उससे ऐसी महान् भयङ्कार ध्वनि हुई कि समस्त मथुरा पुरी

विधर जैसी हो गई।।७१।। कंस को बड़ा विषाद हुआ ग्रीर देवकी नन्दन ग्रानन्द को प्राप्त हुए। फिर वह उस सभा के मध्य में हाथी ग्रीर मल्ल का हनन करके उपस्थित हो गये ।।७२।। उस समय जो योगी जन वहाँ पर थे उन्होंने उस देव परमात्मा ईश्वर को ऐसे ही देखा जैसा कि उनके हृदय के मध्य में स्थित कमल में विराजमान था । उन्होंने वही स्वरूप बाहिर भी देखा ।।७३।। राजा लोगों ने एक राजेन्द्र के स्वरूप बाले शासन करने वाले दण्ड घारी स्वरूप में उनका दर्शन किया । माता-पिता ने श्याम सुन्दर को ऐसे देखा जैसे कोई स्तन पीने वाला दुध मुहाँ छोटा शिशु हो ।।७४।। जो कामिनी नारियाँ वहाँ पर सभा स्थल में विद्यमान थीं उन्होंने कुष्ण के स्वरूप की करोड़ों कामदेवों के लीला — लावण्य के धारण करने वाला देखा। कंस को श्री कृष्ण का स्वरूप साक्षात् कालरूप दिखाई दिया और उसके वन्धुयों ने एक वैरी के स्वरूप में देखा ।।७५।। मल्लों ने मृत्यु के स्थान के समान भीर यादवों ने अपने प्राणों के तुल्य प्रिय स्वरूप में कृष्ण का दर्शन किया। श्री कृष्ण ने मुनियों — वित्रों — माता — पिता ग्रीर गुरु को प्रणाम करके वह फिर हाथ में सुदर्शनचक्र लेकर उस मच के समीप में गये थे जहाँ कंस स्थित था। भक्तों के बन्बु और कृपा के निधि श्री कृष्णा भक्त को देखकर कृपा कर हे मुने ! मंच से कंस को खींच कर उसका हनन लीला ही से कर दिया ॥७६-७७॥

राजा ददर्श विश्वञ्च सर्वं कृष्णमयं परम् ।
पुरतो रत्नयानञ्च हीराहारविभूषितम् ॥७५
ययौ विष्णुपदं स्फीतो दिव्यरूपं विधाय च ।
तेजो विवेश परमं कृष्णपादाम्बुजे मुने ॥७९
निर्वृत्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेम्यो धनं ददौ ।
ददौ राज्यं राजच्छत्रमुग्रसेनाय धीमते ॥५०
स बभूव नृपेन्द्रश्च चन्द्रवंशसमुद्भवः ।
बिक्रलाप कंसमाता पत्नीवर्गश्च तत्पता ॥६१

बान्धवा मातृवर्गश्च भगिनी भ्रातृकामिनी दर्शन देहि राजेन्द्र समुत्तिष्ठ नृपासने ॥=२ राज्यं रक्ष धनं रक्ष बान्धवं बलमेव च। क्व यासि वान्धवान् हित्वा त्वमनाथान् महाबल ॥८३ उस समय राजा कंस ने इस समस्त विश्व को परम कृष्ण मय ही देखा और ग्रपने सामने एक रत्न निर्मित यान को देखा जो हीरे और होरों से विभूषित हो रहा था।।७८।। वह फिर दिव्य स्वरूप धारण कर फैल फूटकर विष्णु लोक में चला गया। हे मुने ! वह तेज फिर कृष्ण के चरगा कमल में प्रविष्ट हो गया ।।७६।। इसके उपरान्त उसके सत्कार से निवृत्त हो कर श्री कृष्ण ने बाह्यणों को धन का दान दिया। तथा धीमान् छग्रसेन को वहाँ का राजछत्र ग्रीर राज्य दे दिया।। दह फिर चन्द्र वंश में समुत्पन्न नृपेन्द्र हो गया। कंस की माता ग्रीर उसकी पत्नियों का समुदाय तथा उनके पिता ने बड़ा विलाप किया ॥ १॥ उस कंस के बान्धव-मानु वर्ग-भगिनी-भाई की कामिनी विलाप करती हुई कह रहीं थीं कि हे राजेन्द्र ! तुम उठकर हमको भ्रपना दर्शन दो भीर नुपासन प्रत विराजमान हो जाओ ॥ २ २॥ ग्राप अपने राज्य-धन-वान्धवगण और ग्रपनी सेना की रक्षा करो । आप हम सब वान्धवों का . स्याग करके हे महाबल ! कहाँ को चले जा रहे हैं। हम सब अब आपके बिना यहाँ ग्रनाथ हैं ॥ ५३॥

ब्रह्मादिस्तम्बपय्यंन्तमसंख्यं विश्वमेव च ! सर्वं चराचराधारं यः सृजत्येव लीलया ॥४४ ब्रह्म शशेषधर्माश्च दिनेशश्च गणेश्वरः । मुनीन्द्रवर्गो देवेन्द्रो घ्यायते यमहर्निशम् ॥८५ वेदाः स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । स्तौति यं प्रकृतिह् ष्टा प्राकृतं प्रकृतेः परम् ॥८६ स्वेच्छामयं निरीहञ्च निगुंणञ्च निरञ्जनम् । प्रात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम् ॥६७ नित्यं ज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम् । नित्यानन्दञ्चित्यञ्च नित्यमञ्चरविग्रहम् ॥८८ सोऽवतीर्णो हि भगवान् भारावतरणाय च । गोपालबालवेशश्च मायेशो मायया प्रभुः ॥८९ स यं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान् । स यं रक्षति सर्वातमा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥९०

ब्रह्मा से आदि स्तम्ब पर्यन्त असंख्य विश्व हैं। सब का चर और अचर का जो आधार है और जो इस सबका सृजन ग्रपनी सामान्य लीला से ही किया करता है। ब्रह्मा—ईश शेष और धर्म—दिनेश—गरोश्वर —मुनिग्ण-देवों का स्वामी इन्द्र ये सब जिसका श्रहिनश ध्यान किया करते हैं।। ५४-५५।। समस्त वेद जिस कृष्ण का स्तवन किया करते हैं श्रीर सरस्वती देवी भी परम भीत होकर जिसकी स्तुति किया करती है। प्रकृति देवी भ्रति हर्षित होती हुई जिसका स्तवन करती है भ्रौर प्रकृति से पर ग्रीर प्राकृत भी है।। दशा जो ग्रपनी हो इच्छा से परिपूर्ण है — बिना ईहा वाला —गुराों से रहित ग्रीर निरञ्जन हैं। जो पर से भी पर - ब्रह्म-परमार्टमा और ईश्वर है। ५७॥ जो नित्य ही ज्योति के स्व-रूप वाला और मक्तों की सुरक्षा के लिये हो शरीर को धारण करने बाला है। जो नित्य ही आनन्दमय-नित्य एवं ग्रक्षर विग्रह वाला है। ।। दह साक्षात् भगवान् पूर्णं स्वरूप अवतीर्ण हुआ है ग्रीर इस बसुन्वरा के भार के हटाने के लिये उस प्रभु ने धवतार लिया है । बह एक गोपाल के बालका वेश धारण किये हुए हैं। वह स्वय माया का अधि पित होते हुए भी माया से ही प्रभु जन्म धारण किये हुए हैं। नित्य ही भ्रानन्द रूप सर्वेश वह जिसका हनन करते हैं उसकी रक्षा करने कौन पुरुष हो सकता है ? ग्रीर सर्वात्मा वह जिसकी रक्षा किया करते हैं उसके हनन करने वाला भी कोई नहीं है ॥८६-६०॥

इत्येवमुक्त्वा सर्वश्च विरराम महामुने । ब्राह्मणान् भोजयामास तेम्यः सर्वं धनं ददौ ः!९३

भगवानिप सर्वातमा जगाम पितुरन्तिकम्। छित्वा च लोहनिगड़ तयोमें सि चकारसः ॥९२ ननाम दण्डवद्भूमौ मातरं पितरं तथा। त्रष्टाव भक्त्या देवेशो भक्तिन मात्मकन्यरः ।। ९३ पितर मातर विद्यामन्त्रदं गुरुमेव च। या न पृष्णाति पुरुषो यावज्जीवंच सोऽशुचिः ॥९४ सर्वेषामपि पुज्यानां पिता वन्द्यो महान् गुरुः। पितुः शतगूरौभीता गर्भधारणपोषणात् ॥९५ माता च पृथिवी रूपा सर्वे भ्यश्च हितैषिणी। नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषांजगतीतले ॥९६ विद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतोगुरुः। न हि तस्मात्परः कोऽपि वन्द्यः पूज्यश्चवेदतः ॥९७ इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णो बलभद्रो ननाम च। माता चेकार तो कोड़े पिता च सादर मुने ॥९८ मिष्टान्न' परम तौ च भोजयामास सादरम्। नन्दञ्च भोजयामास गोपालान्परमादरम् ॥९९ मञ्जलं कारयामास भोजयामास बाह्मणान्। वसुर्वसुसमूहञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ (००

हे महा मुने ! इस प्रकार से यह कहकर सब विरत हो गये। आहागों को भोजज कराया और उनको समस्त धन दान कर दिया। ।।११।। सबकी आत्मा भगवान् कृष्ण भी प्रपने पिता के पास चले गये। वहाँ उनके जो लोह के निगड़ (वेड़ियाँ) थे उनके छेदन करके उनने उनका मोक्ष किया।।१२।। इसके अनन्तर अपने माता—पिता (देवकी—वसुदेव) के चरणों में दण्ड की मौति भूमि पड़ कर प्रणाम किया। भिक्ति भाव से नम्न कन्धरा करके देवेश ने उन दोनों का स्तवन किया। भगवान् ने कहा—जो पुरुष प्रपने माता—पिता को—विद्या प्रदान करने वाले तथा मन्त्र प्रदान करने वाले गुरु को पोषणा नहीं करता है वह जब तक भी जीवित रहता है मुन्नि होता है।।१३-१४।। समस्त पूना के

प्रोग्य पुरुषों में पिता अधिक वन्दनीय और महान् गुरु होता है। समें के धारण करने से और पोषण करने के कारण माता पिता से भी सो गुनों स्रिधिक बन्दनीय होती हैं। 18 था। माता पृथिवी के स्वरूप वाली होता हैं जो सबकें हित की इच्छा रखने वाली होती है। माता के समान कोई भी अन्यु नहीं होता है इस जगती तल में सबमें अधिक हित चाहने वालो वही होती है। 18 ६।। विद्या और मन्त्र के प्रदान करने वाल। सचमुच माता से भी परतर गुरु होता है। उससे परतर वेद के अनुसार अन्य कोई भी पूज्य और वन्दनीय नहीं होता है। 18 ७।। इतना कहकर श्री कृष्ण और बलभद ने माता—पिता को पुनः प्रणाम किया। हे मुने ! माता और पिता ने बड़े ही अबदर पूर्वंक उन दोनों को अपनी गोद में बिठा लिया। 18 इसके अनन्तर माता—पिता ने उन दोनों को मिष्टान्न का भोजन कराया। इनके अतिरिक्त नन्द तथा मोपालों को भी घरम खादर के साथ वसुदेव—देव भी ने जोजन कराया। 18 ६॥ मङ्गल कृष्य कराया था और बाह्मणों को भोजन कराया। वसुदेव ने बाह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया था और बड़ी प्रसन्तता से वह दान किया। 18 ००।

प्रमानिक्षाय ज्ञानकथनम् अथकृष्णञ्च सानन्दं नन्दं तं पितरंबलः । बोधयामासशोकार्तं दिव्यराध्यात्मिकादिभिः ॥ १ उच्च रदन्तं निश्च ष्टं पुत्रविच्छेदकातरम् । गत्वा तस्म मुनिश्च ष्टामत्युवाच जगत्पतिः ॥ २ निबोध नन्दं सानन्दं त्यज्ञ शोकं मुदं लभ । ज्ञानं गृहाण महत्तं यहत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥ ३ यद्यहत्तञ्च शेषाय गणेशायेश्वराय च । दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥ ४ क. कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित् कृतः । आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वकृतकमं णा ॥ ५ कर्मानुसार। जन्तुश्च जायते स्थानभेदतः । कर्मणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नृपस्त्रियाम् ॥ ६

द्विजपत्न्यांक्षत्रियायां वैश्यायांशूद्रयोनिषु । तियंग्योनिषुक्तिचच्च कश्चित्पश्चादियोनिषु ॥७ मम व मायया सर्वे सानन्दा विषयेषु च । देहत्यागे विषणणाश्च विच्छेदे बान्धवस्य च । ८

इस अध्वाय में नन्द के लिये ज्ञान के कथन का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा—इसके अनन्तर बलदेव ने भ्रीर कृष्णा को भ्रानन्द युक्त नन्द को धीर अपने पिता वसूदेव को जो शोक से आर्त हो रहे बे दिब्य श्राध्यात्मिकादि योगों के हारा बोधन कराया ।।१।। ऊँचे स्वर से रुःन करते हुए-चेष्टा रहित ग्रीर पुत्र के वियोग से अत्यन्त कातर मुनियों में श्रेष्ठ के पान जाकर जगत्पिति ने उनसे यह कहा ॥२॥ श्रो भगवान् मे कहा-हे तन्द ! ज्ञात प्राप्त करो, आनन्द के साथ शोक का त्याग कर दो और हुई का लाभ करो । मेरे दिखे हुए जान को ग्रहण करो जो कि पहिले ब्रह्मा के लिये दिधा था । ३।। जो शेष को दिया था त्तथा गरों स के लिये और शिव के लिये दिया। पुष्कर में दिनेश-पुनीश और योगीश के लिये जो ज्ञान दिया वही अब मैं आपको दे रहा हूँ ॥४॥ कीन किसका पुत्र है और कीन किसका पिता है तथा कौन किसकी माता है। सब जीव इस संपार में अपने ही किये हुए कम से आते हैं और यहाँ से चल बसा करते हैं।।।। यह जन्तु ग्रपन कर्म के श्रनुसार ही स्थान भेद से उत्पन्न हुआ करता है। कोई जन्तु अपने ही कर्म से योगीन्द्रों के यहाँ तथा कोई तृप की स्त्रियों में, बाह्मएए की पत्नी में, क्षत्रिया में, वैदया में, शूद्रयोनियों में तिर्यंक् योनियों में और कोई पशु ग्रादि की योनियों में उत्पन्न हुआ करता है ॥६-७॥ यह मेरी ही माया है जिससे सब ही जन्तु विषयों में आनन्द सहित लिपटे रहा करते हैं और देह का जब स्थाग करते हैं तो वहुत ही विषाद युक्त हो जाया करते हैं तथा भ्रपने बान्धन के विच्छेर होते पर भी इन्हें बड़ा दु: ब हुम्रा करता है ।। न॥

प्रजाभूनिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः। नित्यं भवति मूढ्श्च न च विद्वान् शुचा यु ॥९ मद्भक्तौ भक्तियुक्तश्च माद्याजी विजितेन्द्रियः ।
मन्मन्त्रोपास्कश्चै व मत्सेवानिरतःशुच्चिः ॥१०
मद्भयाद्वाति वातोऽयं रविभाति च नित्यशः ।
भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालभेदे च वषति ॥११
बह्निर्दहति मृत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु ।
बिभति वृक्षः कालेन पुष्पाणि च फलानि च ॥१२
निराधारश्च वायुश्च वाय्वाधारश्च कच्छपः ।
शेषश्च कच्छपाधारः शेषाधाराश्च पर्वताः ॥१३
तदाधाराश्च पातालाः सप्त एव हि पङ्क्तितः ।
निश्चलञ्च जलं तस्माण्जलस्था च वसुन्धरा ॥१४

यजा, भूमि ग्रीर घन आदि का विच्छेद मरण से भी अधिक प्रतीत हुम्रा करता है किन्तु यह दु:ख नित्य मूढ़ जन्तु को ही होता है किन्तु विद्वान कभी शोक एवं दुःख से युक्त नहीं हुआ करता है ।।६।। जो मेरा भक्त होता है, मेरी मिकत से युक्त होता है, मेरा ही थजन करने वाला तथा इन्द्रियों की जीतने वाला होता है। मेरे मन्त्र की उपासना करने वाला और मेरी ही सेवा में सर्वदा निरत रहने वाला होता है वह शुचि हुमा करता है। उसे कभी कोकादि नहीं होता है।।१०।। मेरे ही भय से यह वायु वहन किया करता है और यह रवि भी मेरे ही भय से नित्य प्रकाश दिया करता है। चन्द्र का प्रकाश मेरे भय से होता है और महेन्द्र काल भेद से वर्षा किया करता है।।११।। ग्रन्ति दाह किया करता है श्रीर मृत्यु जन्तु घों में चरण करता है। वृक्ष समय पर पुष्पों श्रीर फलों को उत्पन्न किया करते हैं।।१२।। यह वायु तो बिना धाघार वाला है। किन्तु कच्छप वायु के आधार वाला होता है | शेष कच्छप का आधार लिया करता है और शेष के ग्राधार वाले समस्त पर्वंत होते हैं।।१३।। उसके श्राधार वाले सात पाताल पंक्ति से रहा करते हैं। उससे यह. जल निश्चल रहता है ग्रीर जल में ही यह वसुन्धरा स्थित रहा करती है।।१४॥

सप्तस्वर्गं घराघारं ज्योतिश्वकं ग्रहाश्रयम्। निराधारश्च वैकुष्ठो ब्रह्माप्डेम्यः परोवरः ॥१५ तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात् । उध्वं निराश्रयश्चापि रत्नसारविनिर्मितः ।१६ सप्तद्वारः सप्तसारः परिखासप्तसयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या विरजया यूत: ।। १७ वेष्टितो रत्नशलेन शतश्रुङ्गेणचारुणा। योजनायुतमानञ्च यस्यैकं शृंगमुज्ध्वलम् ॥१४ शतकोटियोजनश्च शैल उच्छित एव च। दैष्यं तस्य शतगुर्गं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम् ॥१९ योजनायुत्रविस्तीर्गस्तत्रैव रासमण्डलः। अमूल्यरत्निर्माणो वर्तुं लक्चन्द्रबिम्बवत् ॥२० पारिजातवनेनैव पुष्पितेन च वेष्टितः। कल्पवृक्षसहस्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥२१ नानाविधैः पुष्पवृक्षैः पुष्पितेन च चारुणा । त्रिकोटिरत्नभवनो गोपीलक्ष ३व रक्षितः ॥२२

सात स्वगं धर्। के आधार वाले हैं तथा ज्योति शुक्तप्रहों के आश्रय से संस्थित रहता है। ब्रह्माण्डों से परोवर वैकुण्ड निराधारहोता है। ११। उस वैकुण्ड से भी ऊपर पवास करोड़ योजन दूर नित्य गो लोक धान है। वह बिल्कुल बिना ग्राध्रय वाला है तथा रत्नों से जो सार भूत रत्न है उनसे उसका निर्माण हुम्रा है। १९। यह गो लोक सात द्वारों वाला सात सारों से समन्वित तथा सात परिखाशों से युक्त है। इसमें एक लक्ष प्रकार हैं ग्रीर विरजा नाम धारिणी नदी से युक्त है। इसमें एक लक्ष प्रकार हैं ग्रीर विरजा नाम धारिणी नदी से युक्त है। इसका दश सहस्र योजन का मान है और जिसका एक उज्वल शिर वट है। १९।। यह शैल सो करोड़ योजन ऊँचा है। उसकी लम्बाई ऊँचाई, से सो गुनी है तथा इसका प्रस्थ एक लग्न योजन है। १९९॥ वहाँ पर दश सहस्र योजन है सस्तार वाला रास मण्डल हु जो अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण वाला है

श्रीर चन्द्रमा के विम्ब की भाँति वत्तुं ल (गोल) आकार वाला है। उसके चारों ओर पारिजातों का वन है जिसमें पुष्प वराबर विकसित रहा करते हैं। वहाँ सहस्रों कल्प वृक्षा हैं जो मनमें समुत्पन्न मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और सैंकड़ों ही पुष्पों के उधाम बने हुए हैं ॥२०-२१॥ नाना प्रकार के पुष्पों के वृक्षों से युक्त पुष्पित एवं तीन करोड़ रत्मों के भवनों वाला वह रास मण्डल है। उसकी रक्षा एक लक्षा गोपियाँ किया करती हैं।।२२॥

श्वेतचामरहस्ताभिस्तत्त्वाभिश्च सर्वतः।
अमूत्ररत्निर्माण मूं षिताभिश्च भूषणः।।२३
मत्प्राणाधिष्ठातृदेवी देवीनां प्रवरा वरा।
सुदाम्नः सा च शापेन वृषभानसुताऽधुना॥ २४
शतः। ब्दिको हिविच्छेदोभविष्यतिमय।सह।
तेन भारावतरणं करिष्यामि भुवःपिता।।२५
तदा यास्यामि गोलोकं तया सार्द्धं सुनिश्चितम्।
त्वया यशोदया चापि गोपैगींपीभिरेव च।।२६
वृषभानेनतत्पत्त्या कलावत्या च बान्धवैः।
एव च नन्दं सानन्दंयशोदां कययिष्यति।।२९
त्यज शोकं महाभाग ब्रजैसार्द्धं व्रजं व्रज।
अहमात्माचसाक्षीच निलिप्तः सर्वजीविषु।।२६

वहाँ रास मण्डल में इवेत चमर हाथों में लेने वाली और अमूल्य रत्नों के निर्माण करने वाले भूषणों से विभूषित सब प्रकार से राधा के तुल्य गोपियों से युक्त एवं परि सेवित मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी समस्त देवियों में प्रवर एवं श्रेष्ठ राधा है जो इस समय सुदामा के शाप से वृषभानु की सुता होकर वज में अवजी गूँ हुई हैं ॥२३-२४॥ मेरे साथ उसका एक शताब्दी तक विच्छेद होगा। इससे में भू का पिता होकर उसके भार का निराकरण करूंगा ॥२४॥ फिर इसके अनुस्तर में उसी राशा के साथ में सुनिश्चित रूप से गो लोक में चला जाऊ में । उस समय तुम—यशोदा भीर वज के सखा गोप एवं गोपियाँ भी मेरे साथ होंगे।

11२६11 वृषभानु — उसकी पत्नी कलावती तथा उनके वान्यव भी मेरे साथ रहेंगे। इस प्रकार से ग्रानन्द युक्त नन्द और यशोदा को कहेगा।।२७॥ हे महा भाग ! शोक को त्याग दो और अब वर्ज वासियों के साथ वर्ज में जाओ। मैं तो आत्मा श्रीर सबका साक्षी हूँ। मैं समस्त जीवियों में निलिप्त हूँ।।२५॥

जीवो मत्प्रतिविम्बद्द इत्येवं सर्वसम्मतम् । प्रकृतिर्म दिकारा च साप्यहं प्रकृतिः स्वयम् ॥२९ यथा दुग्धे च घावल्यं न तयोर्भेद एव च। यथा जले तथाश्वत्य यथा वहनौ च दाहिका ॥३० यथाऽऽकाशे तथा शब्दे। भूमी गन्धोयथा नृप। यथाशोभा च चन्द्रेच यथादिनकरे प्रभा ।।३१ यथा जीवस्तथात्मानं तथ व राधया सह। त्यज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मिय पुत्रताम् ॥३२ अहं सर्वं स्य प्रभवः साच प्रकृतिरीश्वरी । श्र्यतां नन्द सानन्दं मद्विभूतिसुखावहास् ॥३३ पुरा या कथिता तातब्रह्मणेऽज्यक्तजनमने । कृष्णोऽहंदेवतानाञ्च गोलोके द्विभुजः स्वयम् ।।३४ चतुर्भू जाऽहं वैकुण्ठेशिवलोके शिवः स्वयम्। ब्रह्मलोकेचब्रह्माऽहंसूय्यस्तेजस्विनामहम् ॥३५ पवित्राणामहं वह्निजलमेव द्रवेषु च। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीरः बीघ्रगामिनाम् ॥३६

यह जीव तो मेरा प्रतिबिम्ब स्वरूप है—यही सिद्धा सर्वे सम्मत भी है। प्रकृति मेरा ही विकार रूप वाली है और वह प्रकृति भी मैं ही स्वयं हूँ ।।२६।। जिस तरह दुग्ध में धबलता होती है और उन दोनों में कोई भी भेद नहीं होता है जिस प्रकार से जल में शीतलता होती है और बह्हि में दाहिका शक्ति होती तथा ग्राकाश में शब्द होता है एवं भूमि में गन्य होतो है। हे मृप ! जिस तरह चन्द्र में शोभा और दिनकर में प्रभा होती है तथा जिस प्रकार से जीव ग्रीर आत्मा हैं उसी भाँति मैं राषा के साथ

रहता है। ग्राप राधा में एक सामान्य गोपिका की बुद्धि का तथा मुक्तमें पुत्र भावना को त्याग देवें ।।३०-३१-३२।। मैं सबका प्रभुव ग्रथांत् उत्पत्ति —कारण हूँ और वह राधा साक्ष त् ईश्वरी प्रकृति हैं । हे नन्द ! ग्राप आनन्द के साथ मेरी सुख देने वाली विभूति का श्रवण करो ।।३३।। हे तात! पहिले ग्रव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा के लिये जो कही गई थी। मैं देवों का कुष्ण हूँ जो गो लोक में स्वयं दो भुजाग्रों वाला रहता हूँ ।।३४।। मैं वैकुष्ण लोक में चार भुजाग्रों से युक्त रहता हूँ और शिव लोक में स्वयं ही शिव के स्वरूप में विद्यमान रहा करता हूँ । ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा और तेजिलवयों में मैं दिनकर के स्वरूप में रहता हूँ ।।३४।। पिवर्शे में मेरा विह्म स्वरूप होता हैं तथा द्वों में जल भी मेरा स्वरूप है। इन्द्रियों में इन्द्रियों का राजा मन हूँ तथा शीझ गामियों में मैं वायु हूँ ।।३६।।

यमोऽहं दण्डकर्तृणां कालः कलयतामहम्। अक्षराणामकारोऽस्ति साम्नाञ्च साम एव च ॥५५ इन्द्रक्च तुर्देशेन्द्रषु कुबेरो धनिनामहम्। र्दशानोऽहं दिगीशानां व्यापकानां न भस्तथा ॥३८ सर्वान्तरात्मा जीवेषु ब्राह्मण् आश्रमेषु च। धनानाञ्च रत्नमहममूल्यं सर्वदुर्लभम् ॥३६ तैजसानां सुवर्णोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम् । शालग्रामस्तथाच्यानां पत्राणां तुरुसीति च ॥४० पुष्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम् । वैष्णवानां कुमारोऽह योगीन्द्राणां गणेश्वरः ।। ४१ सेनापतीनां स्करदोऽहं लक्ष्मणोऽहं धनुष्मताम्। राजेन्द्राणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामहं शशी ॥ ०२ मासानां मार्गशीर्बोऽहमृत्नामस्मि माधवः। बारेष्त्रादित्यवारोऽहंतिथिष्वेकादशीतिव। ४३ सहिल्गुनाञ्च पृथिवी माताहं बान्धवेषु च। अमृत भक्ष्यवस्त्नां गव्येष्वाज्यमहं तथा ॥४४

कल्पवृक्षश्च वृक्षाणां सुरभी कामघेनुषु। गंगाऽहं सरितां मध्ये कृतपापविनाशिनी ।।४५ दण्ड करने वालों में मैं यमराज हूँ और कलपन करने वालों में काल मेरा ही एक स्वरूप है। अक्षरों में अकार मेरा रूप है ग्रीर सामों में साम वेद मेरा स्वरूप होता है ।।३७।। चौदह इन्द्रों में मैं इन्द्र हूं तथा धनियों में मैं कुवेर हूँ। दिगीशों में ईशान मेरा ही स्वरूप है तथा व्यापक पदायीं में मैं नभ हूँ ।।३८।। जीवों में सबका अन्तरात्मा हूँ तथा आप्रमों में जाह्मण काः ग्राश्रम मेरा ही साक्षात् स्वरूप है। धनों में में रत्न हूँ जो सबको न दुर्लभ एवं श्रमूल्य होता है ।।३६।। तैजस पदार्थी में मैं सुवर्ण हूँ तथा र्माणयों में कौस्तुभमिण मेरा एक रूप होता है । जो अर्चना करने के योग्य हैं उनमें मेरा शालग्राम स्वरूप होता है श्रीर पत्रों में तूलसी दल मेरा ही रूप है।।४०।। वैष्णवों में कुमार तथा योगीन्द्रों में, मैं गर्गोश्वर हूँ । सेनापितयों में स्कन्द ग्रौर धनुष धारियों में मैं लक्षमण है। राजेन्द्रों में राम मेरा साक्षात् स्वरूप है तथा नक्षत्रों में मैं चन्द्र हूँ।।४१-४२।। मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ और ऋतुश्रों में माधव वसन्त मेरा हो स्वरूप है। वारों में आदित्य वार में हूँ तथा तिथियों में एकादशी हूँ ।।४३।। सहन शीलों में पृथ्वी मेरा स्वरूप है तथा बान्धवों में माता के रूप में मैं ही रहा करता है। भक्षण करने के योग्य वस्तुग्रों में में ग्रमृत हूं और गव्यों में घृत मेरा ही स्वरूप होता है। कल्प वृक्षां में मेरा स्वरूप है तथा कामधे हुओं में सुरभी मेरा रूप होता है। नदियों में गंगा मैं हूँ जो कि ममस्त पापों के विनाश करने बाली है ॥४४-४५॥

वाणीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा। विद्यासु बीजरूपोऽहं शस्यानां धान्यमेव च ॥४६ अश्वत्थः फिल्नामेव गुरूणां मन्त्रदः स्वयम् । कश्यपश्च प्रजेशानां गरुडः पक्षिणां तथा ॥४७ अनन्तोऽहञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः। ब्रह्मार्षीणां भृगुरहं देवर्षीणाञ्च नारदः॥४८ राजर्षोणांच जनको महर्षीणाञ्च शुकस्तथा । गन्थर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिला मुनि: ।।४२

पण्डितों में वाणी—मन्त्रों में प्रणव—विद्याभ्रों में बीज का स्वरूप और शस्यों में धान्य मेरा ही स्वरूप होता है।।४६।। फल देने वालों में पीपल और गुरुओं में मन्त्र की दीक्षा देने वाला स्वयं मैं हूँ। प्रजेशों में मैं कश्यप—पक्षियों में गरुड़ तथा नागों में अनन्त मेरा ही स्वरूप है एवं नरों में नराधिप मैं ही हूँ। ब्रह्माषियों में मैं भृगु हूँ भौर देविषयों में नारद मेरा ही स्वरूप है ॥४६-४६॥ राजियों में जनक तथा महिषयों में शुक्र—गन्धवाँ में चित्ररथ और सिद्धों में किपल मुनि मेरा ही स्वरूप होता है।।४६॥

बृहस्पतिर्बु द्धिमतां कवीनां शुक्र एव च। ग्रहाणांच शनिरहं विश्वकर्मा च शिल्पिनाम् ॥५० मृगाणांच मृगेन्द्रोऽहं वृषाणां शिववाहनम् । ऐरावतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्दसामहम् ॥५१ वेदाश्च सर्वशास्त्राणां वरुणो यादसामहम् । उर्वदयप्सरसामेव समुद्राणां जलार्गावः ॥५२ सुमेरः पर्वतानांच रत्नवत्सु हिमालयः। दुर्गा च प्रकृतीनांच देवीनां कमलालया ॥५३ शतरूपा च नारीणां मितप्रयाणांच राधिका। साध्वीनामपि सावित्री वेदमाता च निश्चितम् ॥५४ प्रह्लादश्चापि देत्यानां बलिष्ठानां बलिः स्वयम् । नारायणिं भंगवान् ज्ञानिनां मध्य एव च ।।५५ हनुमान् वानराणांच पाण्डवानां धनंजयः। मनसा नागकन्यानां वसूनां द्रोण एव च ।)५६ बुढिमानों में वृहस्पति मैं हूँ तथा कवियों में शुक्र मेरा स्वरूप है। ब्रहों में शनि ब्रौर शिल्प ज्ञाताब्रों में विश्व कर्मा मेरा रूप समकता चाहिए ।।५०।। मृगों में मृगेन्द्र सिंह में हूं तथा वृषों में शिव का वाहन वृष मेरा स्वरूप होता है। गजेन्द्रों ऐरावत नाम घारी मैं हूं तथा छन्दों में 'गायत्री' मेरा रूप है ।।५१।। सम्पूर्ण शास्त्रों में वेद मेरे ही रूप हैं एवं यादवों में वरु मैं हूँ। ग्रस्तराओं में उर्वसी तथा समुद्रों में जलार्णव मेरा स्वरूप होता है ।।५२।। पर्वतों में सुमेरु पर्वत मेरा स्वरूप है तथा रत्नवानों में हिमालय मैं हूँ। प्रकृतियों में दुर्गा तथा देवियों में लक्ष्मी मेरा स्वरूप होता है ।।५३।। नारियों में शतरूपा एवं मेरी प्रियाशों में राधिका मेरा ही साक्षात् स्वरूप समफ्ता चाहिए। साध्वियों में सावित्री निश्चित वेदों की जानकी मेरा ही स्वरूप है ।।५४।। देत्यों में प्रह्लाद और विलर्धों में स्वयं विल एवं ज्ञानियों के विषय में भगवान् नारायण ऋषि मैं ही हूँ ।।५४।। वानरों में सुमान् और पाण्डवों में धनञ्जय—नाग कन्याश्रों में मनसा तथा वसुओं में द्रोण मेरा ही स्वरूप है ।।५६।।

द्रोणो जलघराणांच वर्षाणां भारतं तथा।
कामिनां कामदेवोऽहं रम्भा च कामुकीषुच ॥५७
गोलोकश्चास्मि लोकानामृत्तमः सर्वतः परः।
मातृकासु शान्तिरहं रतिरच सुन्दरीषु च ॥५८
धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्व्या च वासरेषु च ।
देवेष्वहंच माहेन्द्रो राक्षसेषु विभीषणः ॥५९
कालाग्निघ्दो रुद्राणां संहारो भैरवेषु च ।
शंखेषु पांचजन्योऽहं अङ्ग ष्विप च मस्तकः ॥६०
परं पुराणसूत्रेषु चाहं भागवतं वरम्।
भारतं चेतिहासेषु पंचरात्रेषु कापिलम् ॥६९
स्वायम्भुवो मनुनांच मुनीनां व्यासदेवकः।
स्वधाऽहं पितृपत्नीषु स्वाहा विह्निप्रियासुच ॥६२
यज्ञानां राजसूयोऽहं यज्ञपत्नीषु दक्षिणा।
शस्त्रास्त्रज्ञेषु रामोऽहं जमदग्निसुतो महान् ॥६३

जलधरों में द्रोग्—वर्षों में भारत—कामियों कामदेव तथा कामुकियों में रम्भा मेरा रूप होता है।।५७।। लोकों में सर्वोत्तम और सब से पर गो लोक धाम है सो वह भी एक मेरा ही स्वरूप है। मातृकाओं में मैं वान्ति हूँ तथा परम मुन्दरियों रित मैं ही हूँ।। ८।। साक्षियों के मध्य में मैं धर्म हूँ ग्रोर वासरों में सन्ध्या मेरा स्वरूप होता है। देवों में माहेन्द्र तथा राक्षसों में विभीषणा मेरा ही स्वरूप है।।१६।। रहों में कालाग्नि रुद्र तथा भैरवों में संहार—शङ्कों में पांचजन्य तथा श्रङ्कों में मस्तक मेरा स्वरूप है।।६०।। पुराण सूत्रों में परमोत्तम एवं श्रेष्ठतम भागवत साक्षात् मेरा ही रूप होता है। इतिहास ग्रन्थों में भारत एवं पंचरात्रों में कापिल पंचरात्र में हूं।।६१।। मनुश्रों में स्वायंभुव मनु और मुनियों में व्यास देव— पितृ पित्नयों में स्वया एवं श्रग्न की प्रियाओं में स्वाहा मेरा रूप समकता चाहिए।।६२।। यज्ञों में राज सूय यज्ञ तथा यज्ञपत्नियों में दक्षिणा— शस्त्रास्त्र के ज्ञाताश्रों में महान् जमग्नि का पुत्र राम मेरा ही स्वरूप है।।६३।।

अहं च सर्वभूतेषु मिय सव च सन्ततम्। यथा वृक्षे फलान्येव फलेषु चांकुरस्तरोः ॥६४ सर्वकारणरूपोऽहं न च मत्कारणं परम्। सर्वेशोऽहं न मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम् ॥६५ सर्वेषां सर्ववीजानां प्रवदन्ति मनीषिएाः। मन्मायामोहितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥६६ पापग्रस्तेन दुर्बु द्ध्या विधिना वंचितेन च। स्वात्माहं सवजन्तूनां स्वात्माहं नाहतः स्वयम् ॥६७ यत्राहं शक्तयस्तत्र क्षुत्पिपासादयस्तथा। गते मिय तथा यान्ति नरदेहे यथानुगाः ॥६८ हे व्रजेश नन्द तात ज्ञानं ज्ञात्वा व्रजं व्रज। कथयस्व च तां राघां यशोदां शानमेव च।।६९ ज्ञात्वा ज्ञानं व्रजेशश्च जगाम स्वानुगैः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योषितांवरे ॥७० ते च सर्वेज हुः शोकं महाज्ञानेन नारद। कृष्णो यद्यपि निर्लिप्तो मायेशो नायया रतः ॥७१ यशोदया प्रेरित इव पुनरागत्य माधवम्। त्रुष्टाब परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम् ॥७२

सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा । पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥७३

समस्त प्राणियों में मैं विद्यमान रहता हूं और सम्पूर्ण भूत मुक्त में निरन्तर रहा करते हैं। जिस तरह से वृक्ष में फल रहते हैं श्रीर फलों में तर का ग्रंकुर रहा करता है ।।६४। में सब का कारण स्वरूप हूं किन्तु मेरा पर कोई कारण नहीं होता है। मैं सबका ईश है धीर मेरा कोई भी ईश्वर नहीं है। मैं कारण रूपों का कारण हूँ ॥६५॥ मुक्तको ही सबका तथा सब बीजों का कारण मनीशी लोग बताते हैं। जो मेरी माया से मोहित जन हैं वे पापी मुक्तको नहीं जानते हैं ॥६६॥ पापों के द्वारा प्रस्त दृष्ट बुद्धि वाला एवं विधि से वंचित के द्वारा समस्त जन्तुओं का स्वात्मा मैं स्वयं समाहत नहीं किया गया हूँ ।।६७।। जिस स्थान में मैं रहता हूँ वहाँ पर ही शक्तियाँ हैं और अतिपासा मादि भी हैं। मेरे चले जाने पर ये समस्त शक्तियाँ नर देह में ऐसे चली जाया करती हैं जैसे अनुचर स्वामी के पीछे चल दिया करते हैं।।६८।। हे वजेश ! हे नन्द ! हे तात ! उस ज्ञान को समक-बूक कर प्रब आप वज भूमि में चले जाओ। और वहाँ पहुंच कर इस ज्ञान को माता यशोदा और राधा से भी कह देना ।।६६!। इस तरह से कृष्ण के द्वारा कहे गये ज्ञान को समक्षकर नन्द व्रजेश प्रवने अनुगों के साथ वहाँ से चले गये वहाँ जाकर उन दोनों नारियों में श्रेष्ठीं से वह ज्ञान दिया ।।७०।। हे नारद ! फिर उन सबने इस महाज्ञान के द्वारा शोक का त्याग कर दिया था। कृष्ण यद्यपि निलिप्त ये किन्तु माया के ईश वह माया के साथ रत थे। यशोदा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर नन्द फिर वापिस आये और परम नन्द नन्दन माधव की उन्होंने स्तुति की थी ।।७१-७२।। नन्द ने साम वेद में कथित स्तीत्र के द्वारा, जो कि ब्रह्मा ने पहिले किया था, उनका स्तवन किया था श्रीर पुत्र के ग्रागे स्थित होकर व्रजेश नन्द बार-बार रुदन करने लगे थे।।७३।।

८६-भगवन्नन्दसंवादवर्णनम्।

श्रीकृष्णः परमानन्दः परिपूर्णतमः प्रभुः । परमात्मा च परमो भक्तानुग्रहकातरः ॥१

भवो भारावतरणे निर्णुणः प्रकृतेः परः ।
परात्परस्तु भगवान् ब्रह्म श्रोषवन्दितः ॥२
तुष्टो नन्दस्तवं श्रत्वा तमुवाच जगत्पतिः ।
आगच्छन्तं गोकुलाच्च विरहज्वरकातरम् ॥३
गच्छ नन्द व्रजं नन्दा त्यज शोकं भ्रमं भ्रुवि ।
श्रुणु सत्यं परं ज्ञानं शोकग्रन्थिनिकृन्तनम् ॥४
वायुश्च भूमिराकाशो जलं तेजश्च पंचकम् ।
उक्तः श्रुतिगर्णरेतः पंचभृतं श्च नित्यशः ॥५
सर्वेषांदेहिनां तात देहश्छपांचभौतिकः ।
मिथ्याभ्रमः कृतिमश्च स्वप्नवन्माययान्वितः ॥६
देहं गृह्णन्ति सर्वेषां पंचभूतानि नित्यशः ।
माया सङ्को तरूपं तदिभज्ञानं भ्रमात्मकम् ॥७

इस ग्रध्याय में भगवान श्रीर नन्द के सम्वाद का वर्णन किया गया
है। नारायण ने कहा—श्रीकृष्ण परम ग्रानन्द के स्वरूप श्रीर परिपूर्णतम
प्रभु हैं। यह परमात्मा श्रीर सर्वोपरि तथा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने में
कातरता पूर्वक शीघता करने वाले हैं।।१।। इस वसुन्यरा के भार को
हटाने के लिये ही ग्रवतार धारण करने वाले हैं। यह निर्णु रण तथा प्रकृति
से भी पर हैं भगवान पर से भी पर ग्रीर ब्रह्मा—ईश तथा श्रेष के द्वारा
वन्दित हैं।।२।। नन्द के स्तवन का श्रवण करके जगत्पति ग्रत्यन्त तुष्ट हुए
थे ग्रीर शीकुल से ग्राये हुए एवं विरह के ज्वर से कातर उस नन्द से
भगवान बोले।।३।। भगवान ने कहा —हे नन्द! वज में जाग्रो, हे नन्द!
शोक का त्यांग कर दी। इस भूतल में इस श्रम को त्यांग दो। आप शोक
को ग्रन्थि का निकृत्तन करने वाले ज्ञान का श्रवण करों जो सत्य एवं पर
है।।४।। वायु—भूमि—ग्राकाश—जल ग्रीर पाँचवा तेज हैं। श्रुति गणों
के द्वारा इन पाँच भूतों के द्वारा ही नित्य इस देह की रचना कही गई है
।।४।। हे तात! समस्त देह धारियों का देह पंच भौतिक होता है। यह
।।४।। हे तात! समस्त देह धारियों का देह पंच भौतिक होता है। यह

ľ

यें पाँच भूत ही नित्य सबके देह की ग्रहण किया करते हैं। यह माया का संकेत रूप और भ्रमात्मक अभिज्ञान है।।।।।

को वा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पतिस्तु वा ।
कर्मणा अमणा शश्वत सर्वेषा भ्रुवि जन्मिन ॥८
कर्मणा जायते जन्तुः कर्म गांव प्रस्तियते ।
सुख दुःखं भयं शोकं कर्म णा च प्रपद्यते ॥९
केषां वा जन्म स्वगं षु केषां वा ब्रह्मणो गृहे ।
केषां विश्रेषु क्षत्रेषु केषां वा बैश्यणूद्रयोः ॥१०
अतिनीचेषु केषां वा केषां वा कृमिषु विट्सु च ।
पश्रुपक्षिषु केषां वा केषां वा कृमिषु विट्सु च ।
पश्रुपक्षिषु केषां वा केषां वा कुम्पु विट्सु च ।
पश्रुपक्षिषु केषां वा केषां वा कुम्पु विट्सु च ।
पश्रुपक्षिषु केषां वा केषां वा कुम्पु विट्सु च ।
पश्रुपक्षिषु केषां वा केषां वा सुद्रजन्तुषु ॥११
पुनः पुनर्भमन्त्येव सर्वे तात स्वकर्म णा ।
करोति कर्म निर्मू छं मद्भक्तो मत्प्रियः सदा ॥१२
कृतं त्रेता द्वापरञ्च किल्श्चिति चतुर्युं गम् ।
पंचिक्तित्सहस्राणां युगान्ते निधनं मनोः ॥१३
मनोःसमं महेन्द्रस्य परमायुर्विनिर्मितम् ।
चतुर्दशेन्द्रविच्छित्तौ ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥१४

हे तात ! कौन किसंका पुत्र है और किसकी कौन स्त्री अथवा कौन किसका पित है? इस भूतल में जनम लेकर उसमें कमें के द्वारा हो निरन्त सबका अमण होता रहता है।।।।। कमें के वश ही यह जन्तु जनम महण किया करता है और कमें के द्वारा सी इसका विलय होता है। यह जन्तु अपने किया करता है और कमें के द्वारा सी इसका विलय होता है। यह जन्तु अपने किया करता है।।।। जुछ को जन्म स्वगं लोक में होता है—
कुछ बहा लोक में जाकर समुत्यन्त होते हैं—कुछ जन्तु क्षत्रिय-वैश्य तथा शूदों के घर में उद्देशक प्राप्त किया करते हैं।।१०।। कुछ जीव अत्यन्त नीच कुछ में उत्पन्त होते हैं और कुछ कमियों में तथा बिट् में जनम प्रहण करते हैं।। कुछ ऐसे भी जन्तु हैं जो पशु एवं पक्षियों में एवं खुद्र योनियों में उत्पन्त होते हैं भार १।। इस तरह से हे तात ! ये सब ,एक वार ही नहीं, अदिर कार अमण करते रहते हैं और कमें के वंश ही उनका जनन-मरण

एवं भ्रमण होता रहता है। जो मेरा भक्त तथा मेरा प्रिय होता है वह ही सदा इस प्रबलतम कमं को निर्मूल कर दिया करता है।।१२।। कृत— त्रेता— द्वापर और किल ये चार युग होते हैं। पच्चीस हजार युगों के अन्त में एक मनु का समय पूरा होकर उसका निधन होता है।।१३।। मनु के समान ही महेन्द्र को परमायु बनाई गई है। जब चौदह इन्द्रों की विच्छित्त हो जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है।।१४।।

एवं परिमिता रात्रिः कालविद्धिर्विनिर्मिता।
एवं परिमिता मासा वर्षंच परिनिश्चितम् ।। १५
ब्रह्मणश्च वर्षशतं परमायु विनिश्चितम् ।
निमेषमात्रं कालोऽयं ब्रह्मणो निधने मम ।। १६
ब्रह्मणादि तृणपर्यंन्तं सर्वं विश्वे विनिश्चितम् ।
सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रहविग्रहः ।। १७
मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यक्त्वा वरासु च ।
यास्यत्येव हि गोलोकं चित्त्वा कर्मं पुरातनम् ।। १६
असंख्यब्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम् ।
गृह्णाति नित्यं स्वं देहं जन्ममृत्युजरापहम् ।। १६
न नन्द मम भक्तानामशुभ विद्यते क्वचित् ।
नित्यं सुदर्शनं तांश्च परिरक्षति सर्वतः ।। २०
मत्तोहि बलवान् भक्तिश्चिन्तितोऽहं न चिन्तितः ।
अहं स्वामी च तस्यैव न मे स्वामी पिता प्रसुः ।। २१

इसी प्रकार से इतने ही परिमाण की काल के वेलाओं ने, ब्रह्मा की रात्रि हुआ करती है—ऐसा बताया है। इस तरह से दिनों के मास तथा मासों के वर्ष परि निश्चित होते हैं।।१५।। इसी हिसाब वाले सौ वर्षों की ब्रह्मा की छायु निमित की गई है। ब्रह्मा अपनी पूर्ण थ्रायु जब समाप्त कर लेता है तब मेरा एक निमेष मात्र समय हुआ करता है।।१६।। ब्रह्मा से आदि लेकर तृगा पर्यन्त सब इस विश्व में विनिश्चित है। मैं ही भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिये विग्रह धारण करने वाला परमात्मा सत्य हूँ ॥१७।। मेरे मन्त्र की उपासना करने वाला पुरुष भी सत्य होता है जो

घरा में अपने देह का त्याग करके अपने पुरातन कर्मों का छेदन करके नित्य गो लोक घाम में निश्चय ही चला जाता है।।१८।। ग्रसंस्थों ब्रह्माग्रों का पतन हो जाने पर भी उस मेरे मन्त्रोपासक भक्त का पतन कभी नहीं होता है। यह तो ग्रपना वहां गो लोक में नित्य देह ब्रह्ण करता है जो जन्म-मरण और जरा सब का अपहरण करने बाला होता है।।१९॥ हे नन्द! जो मेरे भक्त हैं उनका कहीं भी कभी कोई अशुभ नहीं होता है। उनकी रक्षा मेरा नित्य सुदर्शन ग्रस्त सब ग्रोर से किया करता है।।२०॥ मेरा भक्त तो मुक्त से भी ग्रधिक बलवान होता है क्योंकि मुक्ते सबँदा उस के योग क्षेम की निन्ता रहा करती है और वह सदा निश्चन्त ही रहता है। मैं उसका ही स्वामी हूँ ग्रौर मेरा स्वामी पिता उत्पन्न करने वाला नहीं होता है।।२१॥

पुत्रबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्। छित्वा च कर्म निगड़ गोलोकं तद् वजस्वयम् ॥२२ कथयस्व यशोदांच गोपीं गोपगरां वज । तैश्च सर्वेजंनैः शोकं त्यज स्वमन्दिरं वज ॥२३ इत्येवमुक्त्वा भगवाच् विरराम च संसदि । पप्रच्छ पुनरेवं तं नन्दश्चानन्दसंप्लुतः ॥२४ वद सांसारिकं ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम् । मूढोऽहं परमानन्द श्रुतीनां जनको भवान् ॥२४ नन्दस्य वचनं श्रुत्वा सर्वज्ञो भगवान् स्वयम् । आह्निकं कथयामास श्रुतिभिनश्रु तहियत् ॥२६

हे नन्द ! अब ग्राप मुक्तम पुत्र की बुद्धि का त्याग करदो, ग्रब तो श्रद्धास्वरूप वाले मेरा भजन करो । अपने कर्मों के निगड़ (बन्धन) का छेदा करके आप स्वयं गोलोक धाम में चले जाओ ।।२२।। बज में जाकर माता यशोबा से भी यह ज्ञान कह देना तथा गोपी और गोप गर्गों को भी यही ज्ञान समक्ता देना । उन समस्त जनों के सहित शोक का एक दम परित्याग कर दो और ग्रब बज में चले जाग्रो ।।२३।। इस प्रकार से इतना कह कर भगवान उस संसद में विरत होगये थे। फिर नन्द ने आनन्द से

विभीर होकर उनसे इस प्रकार से पूछा था ॥२४॥ नन्द ने कहा—हे भगवान ! मैं तो मूढ़ हूँ घौर आप परम झानन्द स्वरूप हैं तथा श्रुतियों के जनक हैं। अब आप मुक्तको सांसारिक ज्ञान को बतादो जिससे मैं श्रापके पद को प्राप्त हो जाऊँगा ॥२६॥ श्रवण कर सर्वज्ञ भगवान ने स्वर्य झाह्निक बताया था जिसको कि श्रुतियों ने भी कभी नहीं सुना था ॥२६॥

६०-आह्निकवर्णनम्।

शुणु नन्द प्रवक्ष्यामि ज्ञानक्च परमाद्भुतम् ।
सुरोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुर्लभम् ।।१
नित्यक्च प्रात्त हत्थाय रात्रिवासो विहाय च ।
अभीष्टदेवं हृत्पद्मे ब्रह्मे रन्द्र्मे गुरुं परम् ॥२
विचिन्त्य मनसा प्रातः कृत्यं कृत्वा सुनिश्चितम् ।
स्नानं करोति सुप्राज्ञो निर्मलेषु जलेषु च ॥३
न सङ्कल्पक्च कुरुते भक्तः कर्मनिकृत्तनः ।
स्नात्वा हरिं स्मरेद् सन्ध्यां कृत्वा यातिगृहं प्रति ॥४
प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेषिष्याय घौतवाससी ।
पूजयेत् परमात्मानं मामेव मुक्तिकारणम् ॥५
शालग्रामे मणौ यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च ।
तथा च विप्रे गवि च गुरुष्वेवाविशेषतः ॥६
घटेऽष्टदलपद्मे च पात्रे चन्दननिर्मिते ।
आवाहनक्च सर्वत्र शालग्रामे जलेन च ॥७

घब आहिनक का वर्णन किया जाता है। श्री भगवान ने कहा—हे नन्द श्राप श्रवण करो। मैं परम अद्भुत ज्ञान का वर्णन करता हूं। यह ज्ञान वेदों में भी अत्यन्त गोपनाय है तथा पुराणों में भी अत्यन्त दुर्लंभ है । ।।।। नित्य प्रातःकाल में उठकर और रात्रि के वस्त्र का त्याग करके अपने हृदय रूपी पद्म में ब्रह्मरम्झ में अपने श्रभीष्ट देव परम गुरु का मन से विचिन्तन करें। इस सुनिश्चित श्रातः काल में किये जाने वाले कृत्य को समाप्त करके सुश्राज्ञ पुरुष का कत्त व्य है कि वह निर्मल जल में स्नान करता है।। २-३।। जिस मेरे भक्त ने कमों का निकृत्तन कर दिया है बह

कोई उस समय संकल्प नहीं किया करता है। वह तो केवल हरि का स्मरण ही करता रहता है धीर सन्ध्या करके फिर वह ग्रपने गृह को चला जाया करता है।।४।। घर पर पहुंच कर धपने पैरों को धोकर उसमें प्रवेश करना चाहिए। फिर धौत वस्त्र धारण करके मुक्ति के कारण स्व-रूप मुक्त परमात्मा का ही पूजन करना चाहिए।।५।। शालग्राम शिला में—मिण निर्मित मूर्ति में—यन्त्र में—प्रतिमा में—जल में—वित्र में—गौ में और अविशेष रूप से गृह में—घर में—अष्टदल पद्म में तथा चन्दन मित पात्र में सर्वत्र शालग्राम में और जल में आवाहन करे।।६-७।।

मन्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद् वती ।

बोडशोपचारद्रव्याणि दद्यान्मूलेन भक्तितः ॥६
श्रीदामानं सुदामान वसुदामानमेव च ।
चीरभानुं शूरभानुं गोपान् पञ्च प्रपूजयेत् ॥६
सुनन्दनन्दकुमुदं पाषंदं मे सुदशनम् ।
लक्ष्मीं सरस्वतीं दुर्गीं राघां गङ्गां वसुन्धराम् ॥१०
गुरुञ्च तुलसीं शम्भुं कार्त्तिवेय विनायकम् ।
नवग्रहांश्च दिक्पालाद् परितः पूजयेत् सुधीः ॥११
देवषट्कञ्च सम्पूज्य सर्वांदौ विध्नविध्नतः ।
गणेशक्चिदिनेशञ्च वह्नि विष्युं शिवं शिवाम् ॥१२
श्रुतौ विनिर्मितान् देवान् मोक्षदान् कर्मकृन्तनान् ।
गणेश विध्ननाशाय सूर्य्यं व्याधिवनाशने ॥१३
व्यह्निप्राप्तिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेद्ध्र वस् ।
विष्युं मोक्षनिमित्तेन शान्दौ गुद्धौ भवेद्ध्र वस् ।

मन्त्र के अनुरूप घ्यान के द्वारा वृती को पहिले मेरा घ्यान करके किर मेरा पूजन करना चाहिए। मूल मन्त्र के द्वारा भिक्त भाव से षोड़श उपचारों को समिपत करे।। दा। इसके उपरान्त औदामा, सुदामा, वैसुदामा, बीर भानु और शूर भानु इन पाँच गोपों का पूजन करे।।।। फिर मुनन्द—नन्द—कुमुद ये मेरे पार्षद हैं इनका पूजन करे। सुदर्शन—लईनी—सरस्वती—दुर्गा—रावा—गङ्गा—वसुन्वरा—गुरु —तुलसी—

शम्भु—स्वामि का तिकेय — गर्गश — नवग्रह श्रीर दिक पालों का सुधी को समर्चन करना चाहिए।।१०-११।। छ देवों का भली भाँति पूजन करके सबके ग्रादि में विध्नों के विध्न से गर्गश का — दिनेश का — विद्नि — विष्णु — शिव — शिवा का पूजन करना चाहिए।।१२।। श्रुति विनिर्मित देवों का जो कि मोक्ष देने वाले और कमों का निकृतन करने वाले हैं यजन करे। विध्नों के विनाश करने के लिये गर्गश और व्याधियों के नाश करने के लिये सूर्य का पूजन करे।।१३।। प्राप्ति के निमित्त होने से विद्नि का यजन होता है जो कि शान्त एवं शुद्धि निश्चित रूप से देता है। विष्णु मोक्ष प्राप्त करने के कारण से पूजा के योग्य होते हैं और शङ्कर ज्ञान का दान करने के लिये श्रवश्य पूजने चाहिए।।१४।।

बुद्धिमुक्तिनिमित्तेनं पार्वती पूजयेत्सुधीः। पूष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्वस्तोत्रं कवच पठेत् ॥१५ गुरुं प्रणम्यं सपूज्यं तत्पश्चात् प्रणमेतसुरम्। कृत्वाह्निकव्च संपूज्य यथासुखमुदीरितम्।।१६ समाचरेत् स्वकंमीतत् वेदोक्तं स्वात्मशुद्धये । विष्ठां न पर्येत् प्राज्ञेश्च व्याधिबीजस्वरूपिणम् ।।१७ मुत्रञ्चव्याधिबीजञ्च परं नरककारणम्। लिङ्गयोनि पापदु।खन्याधिदारिद्रचदायिनीम् ॥ १८ उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कटाक्षं हास्यमेव च । विनाशबीज' रूपञ्च विपदां कारण सदा ॥१९ दिवासोगञ्च स्वस्तीणां स्वलोपं परिवर्ज येत्। रोगाणां कारः ब्चंव चक्षुषोः कर्णयोस्तथा । २० एकतारव्चगगनं न पश्येतुरुजां भयात्। े देवान् दृष्ट्वा हरि स्मृत्वा सप्तथा नारद जपेत् ॥२१ अस्तकाले रवि चन्द्रं न पश्येद् व्याधिकारणम् । खड्गं समृदितं चन्द्रं न पश्येद् व्याधिकारणम् ॥६२ बुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति करने के लिये विद्वान पुरुष को पार्वती का पुजन करना चाहिए। तीन पुष्पों की ग्रञ्जलि देकर अपना स्तोत्र ग्रार

कवच का पाठ करे ।।१५।। गुरु को प्रसाम करके ओर भली भांति पूजन करके उसके पीछे देव को प्रणाम करना चाहिए। अपना आह्निक करके श्रीर यथा सुख उदीरित का पुजन करके फिर ग्रपनी श्रातमा की गुद्धि के लिये वेद में कहा हुआ ग्रपना यह कर्म करना चाहिए। प्राज्ञ पृष्य को व्याधि-बीज के स्वरूप वाली विष्ठा को नहीं देखना चाहिए ॥१६-१७॥ मूत्र भी व्याबि का बीज होता है। यह परम नरक का कारण है। लिङ्ग और योनि पाप-दु:ख-व्याधि तथा दिख्ता के देने वाले होते हैं।।१६॥ स्त्रियों का उर:स्थल-मूख-स्तत-कटाक्ष ग्रीर हास्य विनाश के बीज होते हैं श्रीर उनका रूप-लावण्य तो सदा ही विपत्तियों का कारण है ।।१६।। भ्रपनी स्त्रियों का स्वत्व के लोप करने वाला दिन के समय में भोग करना तो परिवर्जित कर देवे । यह नेत्रों के श्रीर कानों के रोगों का कारण होता है।।२०।। एक ही तारा वाले नभी मण्डल को कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे बहुत से रोगों के होने का भय रहा करता है। यदि कभी देख भी ले तो उसका प्रायश्चित यही है कि देवों का स्मरण एवं दूर्शन करे - हिर का स्मरण करे और सात बार नारद का जाप करना चाहिए ॥२१॥ अस्ताचल गामी रिव को तथा चन्द्र को कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि उस समय में इनका देख लेना व्याधि का कारण होता है। खङ्ग —समुदित चन्द्र को भी नहीं देखे — यह भी व्याधि का कारण है।।२२॥

एकत्रशयनस्थानं भोजनञ्च गति तथा।
न कुर्यात् पापिना सार्द्धं सर्वं नाशस्य लक्षणम्।।२३
कालापाद्गात्रसस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्।
संवरन्तिश्चुवं पापास्तंलिवन्दुरिवाम्भसा।।२४
हिस्रजन्तुसमीपंच न गच्छेद्दुः खकारणम्।
खलेन सार्द्धं मिलनं न कुर्याच्छोककारणम्।।२५
देवदेवलिवप्राणां वैष्णवाणां तथैव च।
वित्त धनंच न हरेत् सर्वनागस्य कार्यम्।।२५

स्वदत्तं परदत्तं वा ब्रह्मवित्तं हरेतु यः। पष्टिवषसहस्राणि विष्ठांयां जायते कृमिः ॥२७

एक ही स्थान में पापी पुरुष के साथ शयन स्थान—भोजन और गमन नहीं करना चाहिए क्यों कि ये सब नाश के लक्षरण होते हैं ॥२३॥ आलाप करने से—गात्र के संस्पर्श से—शयन से—ग्राश्रय से ग्रीर भोजन से पाप जल से तेल की विन्दु की भौति निश्चय ही संचरण किया करते हैं ॥२४॥ हिंसक जन्तु के समीप में कभी नहीं जावे क्यों कि वह दु:ख का कारण होता है। खल के साथ कभी मिलन नहीं करे क्यों कि यह शोक का कारण है।।२४॥ देव—देवल ग्रीर विग्नें का तथा वैन्एवों का वित्त और धन कभी हरण नहीं करना चाहिए। यह सव नाश कर देने का कारण होता है।।२६॥ ग्रपना दिया हुआ अथवा पर के द्वारा दिया हुआ जो ब्रह्म वित्त है उसका जो कोई हरण करता है वह साठ हजार वर्ष तक विष्ठा का कृमि उत्पन्न होकर रहा करता है।।२७॥

या स्त्री मूढ़ा दुराचारा स्वपित हरिरूपिणम् ।
न पश्येत्तर्जनं कृत्वा कुम्भीपाके त्रजेद् घ्रुवम् ।।२८
वाक्तर्जनाद्भवेत् काको सिंहासनात् श्करो भवेत् ।
सर्पो भवित कोपेन दर्पेण गर्दभो भवेत् ।
कुक्कुरी च कुवाक्येनाप्यन्घश्च विषदर्शनात् ।।२९
पतित्रता च वैकुण्ठं पत्या सह त्रजेद् घ्रुवम् ।
शिव दुर्गां गणपित सूर्य्यं विप्रवन्च वैष्णवम् ।।३०
विष्णुं निन्दित यो मूढ़ो स महारौरवं त्रजेत् ।
पितरं मातरं पुत्रं सतीं भार्यां गुरुं तथा ।।३१
अनाथां भिगनीं कन्यां विनिन्द्य नरकं त्रजेत् ।
विप्रभक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरकं घ्रुवम् ।
पतिभक्तिविहीनाश्च पुवत्यश्च नराधमाः ।।३३
मत्स्यांश्च कामतो दग्वा चोपवास वसेद् द्विजः ।
प्रायश्चित्तं ततः कुप्योद् त्रतं चान्द्रायणक्चरेत् ।।३४

एकादशीं ये कुर्वन्ति कृष्णजन्माष्टमीवृतम् । शतजन्मकृतात् पापान् मुच्यतेनात्र संशयः ।।३५ एकादशीदिने भुङ्क्ते कृष्गजन्माष्टमावृते । त्रौलोक्यजनितं पापं सोऽपिभुङ्क्तेन संशयः ।।३६

जो स्त्रीमूढ़तथा दुराचार वाली अपने पति को हरि के स्वरूप वाला नहीं देखती है और तर्जना किया करती है वह कुम्भी पाक नाम वाले नरक में निश्चित रूप से जाया करती है।।२८।। वागी के द्वारा तर्जन करने से काक,हिंसन करने से शूकर,कोप करने से हर्प और दर्प करने से गधा होता है। कुवान्य कहने से कूकरी और विष दर्शन से ग्रन्थ होता है।।२६।। जो पतिव्रता स्त्री होती है वह ग्रपने पति के साथ निश्चय ही वैकुष्ठ लोक को जाती है। जो मूढ़ शिव—दुर्गा—गए पति—सूर्य-विप्र—वैष्णव और विष्णु की निन्दा करता है वह महा रौरव नरक में जाया करता है। पिता-माता-पुत्र-सती भार्या-गुरु-अनाथ-भगिनी और कन्या की जो निन्दा करता है वह भी नरक में जाता है, क्षत्रिय— वैश्य ग्रौर शूद्र योनियों में उत्पन्न होने वाले लोग जो विप्र की भक्ति से रहित होते हैं वे निश्चय ही नरक में जाकर दुःख भोगा करते हैं। इसी प्रकार से युवितयाँ जो पित की भक्ति से विहीन होती हैं वे नराधमा नरक गामिनी होती हैं।।३०-३३।। जो द्विज मत्स्यों को स्वेच्छ्या दग्ध करके **उपवास करता है** उसे प्रायश्चित करना चाहिए श्रौर चान्द्रायण व्रत का समाचरएा करे।।३४।। जो पुरुष एकादशी को व्रत करते हैं तथा कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करते हैं वे सी जन्मों के प पों से भी मुक्त हो जाता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।।३४।। जो एकादशो के दिन तथा कृष्ण जन्माष्टमी के वत के दिन भोजन कर लेता है वह त्रैलोक्य में उत्पन्न हुए पापों को भोगता है इसमें तिनक भी संबाय नहीं है ।।३६।।

आतुरे नियमो न स्यादितवृद्धे च बालके। भक्तस्य द्विगुणंदत्त्वा ब्राह्मणायशुचिभवेत् ॥३७ यो भुङ्क्ते शिवाराज्ञौ च श्रीरामनवमीदिने। उपवासे समर्थश्च स महारौरवं व्रजेत् ॥३८ रजस्वलान्नं वेश्यान्नं मन्दिरान्नं व्रजेश्वर । यो भुङ्क्ते ब्राह्मणो दैवात् विट्भोजी स भवेद् घ्रुवम् ॥३९ सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः सर्वकर्मसु । यदह्मा कुरुते कर्म न तस्य फलभागभवेत् । राममन्त्रविहीनश्च ब्राह्मणो नरकं व्रजेत् ॥४० नदीगर्भे च गर्ते च वृक्षमूले जलान्तिके । देवान्तिके शस्यभूमौ पुरीषं नोत्सृजेद् बुधः ॥४१

जो ब्रानुर (रोगी) हो-ब्रत्यन्त वृद्ध हो और बालक हो उसके लिये यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को द्विगुण भक्त ब्राह्मण को देने से शुद्धता हो जाती है। १३७।। जो शिवरात्रि के दिन धौर श्रोराम नवमी के दिन उपवास करने में समर्थ होते हुए भी भोजन कर लेता है वह महा रौरव नरक में पतित होता है। १३८।। हे ब्रजेश्वर! जो रजस्वला का वेश्या का तथा मन्दिर का श्रम्न खाता है वह ब्राह्मण देव से विट्भोजी निश्चय ही होता है। १३६।। जो सन्ध्या हीन होता है, वह नित्य ही श्रशुचि एवं ब्रयोग्य समस्त कर्मों में होता है। ऐसा ब्राह्मण दिन में जो भी कुछ कर्म करता है वह सब फल हीन ही होता है धर्यात् उसे उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। ४०।। राम मन्त्र से विहीन ब्राह्मण नरक में जाता है। बुध को नदी के गर्भ में—वृक्ष के मूल में—जल के समीप में—देव के निकट में धौर शस्य की भूमि में पुरीष (मल) का त्याग नहीं करना चाहिए।।४१।।

दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां श्लीसम्भोगं करोति यः।
सप्तजन्म भवेद्रोगी दिरद्रः सप्तजन्मसु । ४२
उदिते जगतीनाथे या कुर्याद्दन्तधावनम्।
स पापिष्ठः कथंबूते पूजियामि जनादैनम् ॥ ४३
मृद्भरमगोशकृतिपडैस्तथा वालुकथापि वा।
कृत्वा लिङ्कां सकृतपूज्य वसेत् कल्पशतंदिवि ॥ ४४
जीवनमुक्तो भवेद्विप्रो लिङ्कामम्यच येत् यः।
शिवपूजाविहीनश्च बाह्मणो नरक ब्रजेत्॥ ४५

मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः।
पच्यन्ते निरये तावद्यावद्वे ब्रह्मणः शतम्।।४६
सर्वेषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः।
ब्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मीः सततं वक्षसि स्थिता।।४७
ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिकाः।
ततोऽधिकः शङ्करो मे नास्ति मे शङ्करात् प्रियः।।४८
महादेव महादेव महादेवेति वादिनः।
पश्चाद्यामि च संतृष्तो नामश्चवणलोभतः।।४९

जो दिन में तथा दोनों सन्ध्याओं के समय में निदा तथा स्त्री के साथ सम्भोग करता है वह सात जन्म पर्यन्त रोगी होता है और सात जन्मों तक दरिद्र भी हुम्रा करता है।।४२।। जगत् के नाथ के ( सूर्य के ) उदित हो जाने पर जो दन्त धावन करता है वह ग्रधिक पापी है। वह पापिष्ठ कैसे बोलता है कि मैं जनादेन की पूजा करता हूं, क्योंकि उसका ग्रवि-कारी नहीं रहता है ।।४३।। मृत्तिका-भस्म-गोवर तथा बालुका से शिव का लिङ्ग बनाकर जो एक बार भी पूजा करता है वह सौ कल्प तक देवलोक में निवास करता है।।४४।। जो विप्र शिव की लिंग प्रतिमा को पूजित करता है वह जीवन्मुक्त हो जाता है। शिव की पूजा से रहित ब्राह्माण नरक में जाया करता है।।४५।। जो मनुष्य मेरे समिवत एवं प्रियतम शिव की निन्दा करते हैं वह सौ ब्रह्मा के समय समाप्त होने तक नरक में यातना भोगते हैं ॥४६॥ यों तो मेरे सभी प्रिय हैं किन्तु समस्त प्रिय मात्रों में ब्राह्मण मेरा श्रधिक िय होता है। ब्राह्मण से अधिक प्रिय मेरी लक्ष्मी है जो निरन्तर मेरे वक्षः स्थल में संस्थित रहा करती है।।४७।। उस लक्ष्मी से भी श्रिधिक प्रिय मुफे राधा है और मेरे भक्त मुक्ते उस राधा से भी अविक प्रिय होते हैं। उन भक्तों से भी ज्यादा म्रविक प्रिय मुक्ते शङ्कर हैं और शङ्कर से अधिक मेरा ग्रन्य कोई भी प्रिय नहीं होता है ।।४८।। महादेव--महादेव - हे महादेव--इस प्रकार से बोलने वाले के पीछे २ मैं शिव के सुनाम के श्रवण करने के लोभ से संवृप्त होकर चलता रहता हूं ॥४६॥

मनो मे भक्तमूले च प्राणा राधात्मिका घ्रुवम्। आत्मा मे राङ्करस्थानां शिवः प्राणाधिकश्च यः ॥५० भाद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। करोमि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेवताः ॥५१ यया जयति विश्व ञच यया सृष्टिः प्रजायते। यया विना जगन्नास्ति मया दत्ताशिवाय सा ॥५२ दया निद्रा च क्षुत्तृष्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा घतिः। तुष्टिः पुष्टिस्तथा शान्तिलॅंज्जाधिदेवता हि सा ॥५३ 🖰 वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीर्गोलोके राधिका सती। मर्त्ये लक्ष्मीश्च क्षीरोदे दक्षकन्या सती च सा ॥५४ सा वाणी सा च सावित्री विद्याधिष्ठातृदे तता। वह्नौ सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिश्च भास्करे ॥५५ भ शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्च शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिश्रवारणाचधरासु सा ॥५६ ब्राह्मण्यशक्तिर्विप्रेषु देवशक्तिः सुरेषु सा। तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गृहदेवता ।।५७ मुक्तिशक्तिश्व मुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 😘 🔗 मद्भवतानां भवितशक्तिमंथि भक्तिप्रदा सदा । पिट 👫 🗟

भवत के मूल में मेरा मन रहा करता है। निश्चय ही मेरे आण राधारमक होते हैं अर्थात् राधिका मेरे प्राणों के ही स्वरूप वाली होती है। जिनके हृदय में शङ्कर की भिन्त है और जिनको शिव प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है वे हों मेरी ऑत्मा हैं।।१०।। नारीयणी शक्ति सबसे आद्य शिव है जो सृष्टि—स्थिति और अन्त के करने वाली होती है। मैं उसके द्वारा ही सृष्टि करता हूँ और बद्धा औदि देवों की रचना किया करता हूँ।।१९।। वह शक्ति मैंने शिव की देवी है जिसके द्वारा विश्व की जय होती है और जिससे सृष्टि समुत्पन्त होती है और जिसके बिना यह जनत्त नहीं होता है।।१२।। वही शक्ति देवा निद्धा—सुवा—नृप्ति—नृष्टि—पृष्टि और शान्ति देवी से धिंधात्री देवी

होती है ।।५३।। वही शिवा वंकुण्ठ में महालक्ष्मी है, गोलोक धाम में सती राधिका है, मर्त्य लोक में लक्ष्मी है तथा क्षीर सागर में दक्ष की कन्या सती है ।।५४।। वही सरस्वती है—वही सावित्री है —वही विद्या की अधिष्ठात्री देवी है —विह्न में वह दाहिका शिवत है और प्रभाकर में वही प्रभा शिवत है ।।५५।। पूर्ण चन्द्रमा में वही शोभा शिवत है और जल में शीजलजा की शिवज़ है। वह ही शास्य में प्रसूता शिवत है और धारा में धारण शिवत होती है।।५६।। वह ही वित्रों में ब्राह्मण्य शिवत होती है और सुरों में वही देव शिवत है। तपस्वियों में वही तपस्या है और गृहियों में गृह देवता भी वही होती है।।५७।। मुक्त जनों में बही मुक्त शिवत होती है और सांसारिक पुरुष में वह ही श्राशा होती है तथा मेरे भक्तों में वही भिवत के रूप में रहा करती है जो मुफ्त में सदा भिवत प्रदा होती है।।५८।।

## र्६१ —आध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्

श्रीकृष्ण जगतां नाथ सुखस्वप्नश्च श्रुतोमया।
वेदसारी नीतिसारो लोकिको वैदिकस्तथा॥१
अधुना श्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदर्शने।
यस्मिन् कर्मणिवा बत्सतन्मां कथितुमहसि॥२
हे नन्द जनकश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व्रजेश्वर।
चेतनं कुरु कल्याणज्ञानञ्च परमं श्रुणु॥३
परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सुदुलभम्।
वेद शास्त्रे गोपनीयं तुम्यमेव ददाम्यहम्॥४
निवोध श्र्यतां नन्द सानस्दः सुसमाहितः।
जन्ममृत्युजरावृत्याधि यदम्यासान्न जायवे॥५
स्थरो भव महाराज वजनाथं बज् व्रजः।
ज्ञानं लब्ध्वा सदोनन्दः शोकमोहित्वविज्ञतः॥६

इस अध्याय में भ्राध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया जाता है। बन्द ने कहा:—हे जगतों के स्वामी श्रीकृष्ण ! मेंने सुस्वयन का श्रवसा कर लिया है और वेदों का सार—रीति का सार लौकिक और वैदिक यह सभी सुन लिया है।।१।। अब मैं उनके दर्शन में पाप का श्रवण करने की इच्छा रखता हूं। हे वत्स ! जिस कम में जो होता है। अब ग्राप उसे बताने के योग्य होते हो।।२।। भगवान् ने कहा—हे जनक श्रेष्ठ नन्द ! आप तो वज के राजा ग्रोर सब में श्रेष्ठ हैं। चेतना करो और परम कल्याण का ज्ञान सुनो।।३।। यह परम ग्राध्याित्मक ज्ञान है जो ज्ञानियों के लिये भी बड़ा दुलंभ होता है और यह वेद शास्त्रों में भी गोपनीय है। इसे मैं तुमको ही देता हूँ।।४।। हे नन्द! तुम इसका श्रवण करो ग्रोर खूब समफ लो। ग्रानन्द के सहित सावर्धान हो जाओ। यह ऐसा ज्ञान है जिसके ग्रम्यास से मानव को जन्म—मृत्यु —जरा और व्याधि कुछ भी नहीं होते हैं।।४।। हे महाराज ! हे व्रजनाथ ! ग्राप प्थिर हो जावें और व्रज को चले जाग्रो। पहिले आध्याित्मक ज्ञान की प्राप्ति करलो और सर्वदा शोक—मोह से रहित होकर ग्रानन्द स्वरूप हो जाइये।।६।।

जलबुद्बुदवत्सर्वं संसारं सचराचरम् ।
प्रभाते स्वप्नविन्मध्या मोहकारणमेव च ॥७
मिथ्याकृत्रिमनिर्माणहेतुक्च पाञ्चभौतिकः ।
मायया सत्यबुद्धचा च प्रतिति जायते नरः ॥८
कामकोधलोभमोहैर्वेष्टितः सर्वकमंसु ।
मायया मोहितः शक्वत् ज्ञानहीनक्च दुर्बलः ॥९
निद्रातन्द्राक्षुत्पिपासाक्षमाश्रद्धादयादिभिः ।
लज्जा शान्तिधृंतिः पुष्टिस्तुष्टिक्चाभिश्च वेष्टितः ॥१०
मनोबुद्धचेतनाभिः प्राणज्ञानात्मभिः सह ।
संसक्तः सर्वदेवेक्च यथा वृक्षक्च वायसेः ॥११
अहमात्मा च सर्वेशः सर्वज्ञानात्मकः स्मृतः ।
मनो ब्रह्मा च प्रकृतिबंद्धिक्पा सनातनी ॥१२
प्राणा विष्णुक्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता ।
मिथ स्थिते स्थिताः सर्वे गतास्तेऽपि गते मिय ॥१३

अस्माभिश्च विना देहः सद्यः पतितिनिश्चितम् । पाञ्चभूतो विलीनश्च पञ्चभूतेषुतत्क्षणम् ॥१४ नाम संकेतरूपञ्च निष्फलं मोहकारणम् । शोकश्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किञ्चन ॥१५

यह समस्त चराचर संसार जल के वुलवुला के तुल्य है। यह प्रात: काल में स्वप्त की भाँति ही मिध्या होता है और केवल मोह का कारए ही होता है ।।७ । यह पाञ्चभौतिक देह एवं जगत् मिथ्या कृत्रिम निर्माण का हेतु है जो मेरी माया से ही सत्य बुद्धि की तरह मनुष्य को प्रतीत हुआ करता है।।पा। समस्त कर्मों में काम, क्रीय,लीम और मोह से विष्टित होता हुप्रा मानव माया से मोहित रहा करता है क्योंकि वह ज्ञान से हीन ग्रौर दुर्बल होता है ॥ ।।। यह मनुष्य निद्रा—तन्द्रा—अधा— पिपासा—क्षमा—श्रद्धा—दया—लज्जा—शान्ति—धृति पृष्टि ग्रौर तुष्टि इनसे विष्टित रहा करता है ॥१०॥ मन-बुद्धि-चेतना-प्राण-ज्ञान भीर आत्मा के साथ तथा समस्त देवों के साथ यह मानव वायसों के द्वारा वृक्ष की भौति निरन्तर संसक्त रहा करता है ॥१४॥ मैं ही सबका ईश भीर आत्मा हूँ जो सर्व ज्ञान का स्वरूप होता है-ऐसा कहा गया है। मन ब्रह्मा है-बृद्धि के रूप वाली सनातनी प्रकृति है ॥१२॥ प्राण विष्णु हैं और चेतना ग्रधिष्ठात्री देवी पद्मा है। ये सब मेरे स्थित रहने पर ही स्थित रहा करते हैं श्रीर मेरे चले जाने पर वे सबः भी चले जाया ,करते हैं। ।।१३।। हम सब के बिना मानवों का यह देह तुरन्त ही निश्चत, रूप से पतित हो जाता है अर्थात् गिर जाया करता है। जिन पाँच भूतों से इस देह का निर्माण होता है वे सब अपने स्बरूप में उसी क्षण, में मिल कर · विलीन हो जाया करते हैं ।।१४॥ यह नाम तो-एक सङ्केत का ही स्वरूप होता है, श्रतः मोह का कारण यह निष्फल ही होता है। जो ज्ञान हीन श्रज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें ही शोक हुआ करता, है और ज्ञान युक्त पुरुषों को यह शोक ग्रादि कुछ भी बहीं; होते हैं ॥१५॥,

निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्वाः प्रकृतेः कलाः । लोभादयोह्यधर्माशास्त्रथाहङ्कास्महुज्ञमः । १६ ते ब्रह्मविष्णुरुद्रांशागुणाःसत्वादयस्त्रयः । ज्ञानात्मकःशिवो ज्योतिरहमात्माच निर्गुणः ॥१७ यदा विशामि प्रकृतौ तदाहं सगुणः स्मृतः । सगुणा विषया विष्णुब्रह्मारुद्रादयस्तथा ॥१८ धर्मामदंशो विषयी शेषः स्ययंः कलानिधिः । एवंसवें मत्कलांशा मुनिमन्वादयःसुराः ॥१९ सवंदेहे प्रविष्टोऽहं न लिप्तः सर्वं कमंसु । जीवनमुक्तण्च मद्भक्तो जन्ममृत्युजराहरः ॥२० सर्वं सिद्धे श्वरः श्रीमान् कीर्तिमान् पण्डितः कवि । चतुस्त्रिशद्धिः सिद्धः सर्वं कमोंपहारकः ॥२१

निद्रा आदि जो शक्तियाँ मानव में होती हैं वे सब प्रकृति की ही कलाएँ हैं। लोभ ग्रादि सब ग्रथमें के अंश होते हैं शौर पाँचवाँ ग्रहङ्कार भी होता है।।१६।। सत्त्व आदि तीन ब्रह्मा विष्णु ग्रीर रुद्र के अंश होते हैं। ज्ञानात्मक शिव हैं—ज्योति में हूँ ग्रीर ग्रात्मा निर्णु ज होता है।।१७।। जब में प्रकृति में प्रवेश करता हूँ उसी समय में सगुए। हो जाता हूँ। ब्रह्मा —विष्णु और रुद्र आदि सब सगुए। विषय होते हैं।।१६।। धर्म मेरा अंश विषय वाला है। शेष—सूर्य—कलानिध—मुनि और मनु ग्रादि समस्त सुर इस प्रकार से ये सभी मेरी ही कला के अंश होते हैं।।१६।। में सब के देह में प्रविष्ट रहता हुआ भी समस्त कमों में लिप्त नहीं होता हूँ। मेरा भक्त जन्म—मृत्यु और जरा के हरए। करने वाला जीवन्मुक्त होता है।।२०।। वह मेरा भक्त सर्व सिद्धों का ईश्वर—श्रीमान्—कीन्तिमान्—पण्डित—कवि होता है। समस्त कमों का उपहारक सिद्ध चौबीस प्रकार का हुआ करता है।।२१।।

तमुपैनिस्वयं सिद्धं भनतस्त्वन्यन्नवाञ्छित । द्वाविशतिविधं सिद्धं सिद्धसाधनकारणम् ॥२२ मन्मुखाच्छ्र्यतां चन्द सिद्धमन्त्रं गृहाण च । क्षणिमा चिमा क्याप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥२३ ईशित्वञ्च वशित्वंच तथा कामावसागिता ।
दूरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम् ॥२४
मनोयायि त्वमेवेति सर्वं जत्वमभीष्सितम् ।
विह्नस्तम्भं जलस्तम्भं चिरजीवित्वमेव च ॥२५
कायव्यूहंच वाक्सिद्धि मृतानयनमीष्सितम् ।
सृष्टीनां करणंचैव प्राणाकर्षणमेव च ॥२६
ओं सर्वेश्वरीय सर्वं विष्निवन्धिने मधुसूदनाय स्वाहेति
अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पादपः ।
सामवेदे च कथितः निद्धातां सव सिद्धिदः ॥२७
अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्च सुरास्तथा ।
शतलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिभवेत्सताम् ॥२४

मैं उस सिद्ध के निकट स्वयं जाता हूँ क्योंकि मेरा भक्त तो अप्रैर कुछ भी नहीं चाहता है। वाइंस प्रकार का सिद्ध होता है जो सिद्ध के साधन का कारण है ।। २२।। हे नन्द ! मेरे मुख से उसका श्रवण करो ग्रीर सिद्ध मन्त्र का ब्रह्ण करो । अणिमा — लिवमा — ज्याति — प्राकाम्ब सहिमा-ईन्नत्व-विश्वत्व ग्रीर कानावसायिता-दूर श्रवण-परकाव प्रवेशन और मनोवायो ग्राप हो हैं-ग्रभोष्पत-सर्वज्ञत्व-विद्वस्तम्भ —जलस्तम्भ -चिरजीवित्व —कायव्यूह-वाक्सिद्धि-ईप्सित-मृतको अगन-यन-सृष्टियों का करना-और प्राणों का श्राकर्षण ये बाईस सिद्ध साधन के कारण होते हैं ।।२३-२६।। सिद्ध मन्त्र का स्वरूप यह है-"ध्रों सर्वेडवरे इवराय सर्व विघ्न विनाश्चिने मधुपूदनाय स्वाहा"-ग्रश्चित् समस्त ईश्वरों के भा ईश्वर-सम्पूर्ण विघ्नों के विनाश करने वाले मधुमुदन के लिये स्वाहा है ग्रर्थात् समिति है। यह मन्त्र महात् गूढ़ है ग्रीर सबके मनोरथों को सफल करने के लिये कल्प वृक्ष के समान है। इस महामन्त्र को साम वेद में कहा गया है। यह मन्त्र सिद्धों में समस्त प्रकार की सिद्धियों का प्रदान करने वाला है ।।२७।। इस सिद्ध महा मन्त्र के द्वारा योगी लोग-सिद्ध गण-मुनीन्द्र तथा देवगण इन सब सत्पुरुषों को इसके सौ लाख जप्र से ही अस्त्र की सिद्धि होती है।।२५॥

4

## ६२-गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्।

निषेकेन परिष्वङ्गो विभेदस्तेन वा भवेत्।
क्षणेन दर्शनं तेन निषेकः केन वायंते ॥१
गमनागमनार्थञ्चाप्युद्धवः कथयिष्यति।
प्रस्थापयामि तं शीघ्रं विज्ञास्यसि ततः पितः ॥२
यशोदां रोहिणीञ्चैव गोपिका गोपबालकान् ।
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥३
एतस्मिननतरे तत्र वसुदेवश्च देवकी ।
बलदेवश्चोद्धवश्च तथाऽक्रू रश्च सत्वरम् ॥४
नन्द त्वं बलवान्ज्ञानी सद्बन्धुश्च सखा मम ।
त्यज्य मोहं गृहं गच्छवत्सस्तेऽयं यथामम ॥५
द्वारभूता गोकुलाच्च मथुरा नास्ति बान्धवः ।
महोत्सवे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्यसि पुत्रकम् ॥६

इस प्रध्याय में गोकुल में उद्धव के प्रेषण करने का वर्शन किया जाता है। श्री भगवान ने कहा—निषेक से परिष्वञ्ज होता है अथवा विभेद होता है। क्षण भर के लिये उससे दर्शन होता है। अतः निषेक का किसके द्वारा वारण किया जा सकता है।। १।। गमन और ग्रागमन के ग्रर्थ को उद्धव कह देगा। ग्रतः उसको ही वहाँ शीघ्र भेजता हूँ। हे पिता! इस से ग्राप जान लेंगे।।२।। यशोदा— रोहिणी— गोपिकाएँ— गोप बालक ग्रीर मेरे प्राणों से भी अधिक उस राधा को वह जाकर भली-भाँति ज्ञान करा देगा।।३।। इसी बीच में वहाँ पर वसुदेव— देवकी— बलदेव— उद्धव और ग्रक्तर शीघ 'ग्रागये थे। वसुदेव ने कहा—हे नन्द! आप तो बतलवास मज़त्र सीघ 'ग्रागये थे। वसुदेव ने कहा—हे नन्द! आप तो बतलवास प्राची, ज्ञादी, सद्बन्धु और मेरे सखा हैं। आप मोह का त्याग कर देवें और ग्रपने घर जाइये। यह तो जैसा मेरा पुत्र है बैसा ही अपनक्त मी वत्स है। मथुरा तो गोकुल से द्वार भूत ही है। मेरा ग्रन्य कोई बान्धव नहीं है।

महोत्सव में श्रीर सदानन्द के समय में हे नन्द ! श्राप ग्रपने पुत्र को देखते रहेगे ॥४-६॥

यथायमावयोः पुत्रस्तश्चव भवतो ध्रवम्। सालसः केन हे नन्द शुचा देहो हि लक्ष्यते ॥७ एकादशाब्दं सबलः स्थित्वा ते मन्दिरे सुखम्। कथं स्वल्पदिनेनंच शोक तस्तो भविष्यसि ॥८ तिष्ठ पुत्रेण सार्द्धञ्च मथुरायां कियद्दिनम् । पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफलं कुरु ॥५ गच्छोद्धव सुखंभद्र भविष्यति तव प्रियम् । प्रहर्षं गोकुलं गत्व यशोदां रोहिणींप्रसुम् ॥१० गोपबालसमूहञ्च राधिकां गोपिकागणम्। प्रबोधयाध्यात्मिकेन मद्दत्तेन च शुच्च्छिदा ।।११ नन्दतिष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुचा। नन्दस्थिति मद्विनयं यशोदां कथयिष्यसि ॥१२ इत्येवमुक्तवा श्रीकृष्णः पित्रा मात्रा बलेन च। अक्रूरेण समं तूर्णं ययावाभ्यन्तरं गृहम् ॥१३ उद्धवो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद। प्रभाते प्रययौ शीघं रम्यं वृन्दावनं वनम् ॥१४

देवकी ने कहा—यह कृष्ण जैसा हम दोनों का पुत्र है वैसा ही यह आप दोनों का भी पुत्र है। हे नन्द! प्राम का सालस एवं फिर किस चिन्ता से ग्रस्त यह देह दिखलाई दे रहा है? ।।७।। ग्यारह वर्ष तक बलराम के सहित ग्रापके मन्दिर में यह सुख पूर्वक स्थित रहा था। ग्रब थोड़े से ही दिन में ही ग्राप इतने शोक ग्रस्त क्यों हो जाग्रोगे?।।६।। ग्राप पुत्र के साथ मथुरा में कुछ दिन तक ठहरिये। इस पूर्ण चन्द्र के समान मुख वाले पुत्र को देखिये ग्रीर अपना जन्म सफल करिये।।६।। भगवान ने कहा—हे उद्धव! आप सुख पूर्वक ग्राकुल में जाकर यशोदा—रोहिणी माता—गोपाल बालों का समूह—राधिका ग्रीर गोपिकाग्रों का समूह—

को शोक के छेंदन करने वाले मेरें दिये हुए आध्यात्मक ज्ञान से प्रकोधन करो ।। १०-११ ।। नन्द मेरी माता देवकी की आजा से आनन्द के साथ यहाँ ठहरें । शोक से नन्द की स्थित और मेरी विनती आए यशोदा से कह देंगे ।। १२।। इस प्रकार से यह कहकर श्री कृष्ण पिता—मात—बलराम श्रीर—अकूर के साथ शीघ्र अन्दर के घर में चले मये थे।। १३।। हे नारद ! उद्धव उस रात्रि में मथुरा में ठहर कर प्रातःकाल होते ही सीघ्य ही परम सम्य वृन्दावन को बले गये थे।।१४।।

६३ — मोकुलं गरवा तत् शोभादिदर्शनम् ।

श्रीकृष्णप्रेरितो हृष्टः प्रणम्य च गणेश्वरम् ।
स्मरन्नारायण सम्भुं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम् ॥६
गङ्गाञ्च मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम् ।
प्रजगामोद्धवरचेव दृष्ट्वा मङ्गलस्चकम् ॥२
शुश्रावदुन्दुन्नि घण्टां नादं शङ्काध्वनि तथा ।
हरिशब्दंच संगीतं शुश्राव मङ्गलध्वनिम् ॥३
पतिपुत्रवतीं साध्वीं प्रदीपमात्यदर्थणम् ।
परिपूर्णतमं कुम्भं दिधलाजफलानि च ॥४
दूर्वाकुरं शुक्लधान्यं रजतं काञ्चनं मधु ।
बाह्मणानां समूहंच कृष्णसारं वृषं घृतम् ॥५
सद्यमांसं गजेन्द्रंच नृपेन्द्रं स्वेतघोटकम् ।
पताकां नकुलं चाषं शुक्लपुर्यंच चन्दनम् ॥६
ददशें पुरतों वृक्षं भाण्डीरवटमक्षयम् ॥७

अब गोकुल जाकर वहां की शोभा आदि का दर्शन का वर्रान हैं— श्री कृष्ण से प्रेरित होकर उद्धव प्रसन्त होता हुआ गरोश्वर को प्रशाम करके तथा नारायग्य—शम्भु—दुर्गा—लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण किया था ।।१॥ गङ्गा का मन में ध्यान करके और दिशिश मेहेश्वर को च्यान में लाग्ने थे। इसके प्रनन्तर उद्धव मङ्गल सूचक शकुन देलकर रवाना हो गये थे।।२।। उद्धव ने उस प्रस्थान वरने के समय में दुन्दुनि और घण्टा का शब्द श्रवण किया था। तथा सङ्ख की व्वनि—हिर नाम का उच्चारण—सङ्गीत और पङ्गल व्विन को सुना था।।३।। उद्धव ने अपनी यात्रा के मार्ग में पित और पुत्र बाली सती—साध्वी—प्रदीप—माला—दर्पण—जल से भरा हुआ घट—दिधि—लाजा (क्षीत)—फल—दूर्वा के अंकुर—शुक्ल धान्य—रजत (चाँदी)—कांचन—मधु—विप्रों का समूह—काला हिरत—वृष—धृत—ताजा मांस—गजेन्द्र—निपन्द्र—सकेद घोड़ा—पताका—न्यौला—चाय—शुक्लपुष्प—चन्दन इन सबको राह में देख कर उद्धव को अस्यन्त कल्याण प्राप्त हुआ था। इसके पद्धात् वह वृन्दावन के निकुळ्ज वन में श्राप्त हो गये थे। सामने ही अक्षय वृक्ष भाण्डीर वट को उद्धव ने देखा था।।४-७॥

स्निग्धपूणं रक्तवर्णं पुण्यदं तीर्थं मीप्सितम् ।
सुवेषात् वालकांश्चैव रक्तभूषणभूषितम् ॥८
वदतो वलकृष्णेति रुदतःच शुचान्वितान् ।
तानाश्चास्य ययौ दूरं प्रविश्य नगरं मुदा ॥६
दद्धं नन्द शिविरं रचितं विश्वकर्मणा ।
मणिरत्नविनिर्मार्गं मुक्तामाणिक्यहीरकैः ॥१०
परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्गत्नकलशान्वितम् ।
हारं चित्रं विचित्राढ्यं दृष्ट्वा च प्रविवेश सः ॥११
अवरुह्य रथातूर्णं तस्थौ तत्प्राङ्गणे मुदा ।
सशोज्ञा रोहिणी शीघ्रं पप्रच्छ कुशलं परम् ॥१२
आसनच जलं गांच मधुपके ददौ मुदा ।
क्व नन्दः क्व बळः कृष्णः सत्यं तत् कथयोद्धव ॥१३
उद्धवः कथयामास सर्वं भद्रं कमेण च ।
साद्धंच वलकृष्णाभ्यां नन्दः सानन्दपूर्वकम् ॥१४

आयास्यति विलम्बेन ऋष्णोपनयनावि । युष्माकं कुशलं तत्त्वं विज्ञाय विधिपूर्वकम् ॥१५

स्निग्धता से परिपूर्ण रक्त वर्ण वाला, पुष्प प्रदाता, भ्रपना इच्छित तीर्थं देखा था ध्रीर वहाँ पर परम सुन्दर वेष वाले रत्नों के ग्राभूषणों से विभूषितं बालको को देखा था। द। वे बालक बलराम ग्रौर कृष्ण के नामः को पुकाररहे थे तथा शोक से युक्त होकर रुदन कर रहे थे। उद्धव ने उन बालकों को आश्वामन दिया या ग्रीर फिर वह ग्रानन्द से नगर में प्रविध हुए थे ।।६।। वहाँ गोकुल में नन्द के शिविर का अवलोकन किया था जा कि विश्व कर्मा के द्वारा निर्मित किया गया था। वह शिविर मणि, रत्नों से विरचित किया हुन्ना था तथा उसमें मुक्ता, माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे। वह मन को बहुत ही अधिक रम्य लगने वाला था। उसमें अच्छे। रत्नों के कलश लगे हुए थे। उसके द्वार चित्र विचित्र पदायों से युक्त थे। इस सबका भ्रवलोकन करते हुए उद्धव ने भ्रन्दर प्रवेशिकया था।।१०-११॥ उद्भव अपने रथ से शीघ्र ही अन्दर पहुंच कर उत्तर पड़े और उस नन्द-भवन के आँगन में संस्थित हो गये थे। वहाँ पर इनको देखते ही यशोदा और रोहिग्गी आगई थीं। उन्होंने इनसे कुशल पूछा था ।।१२।। फिर इनको आसन, जल, गौ श्रौर मधुपर्क उन्होंने प्रसन्नता से समिपित किया था। फिर इसके अनन्तर उन्होंने पूछा था-हे उद्धव ! यह हमका बिल्कुल सत्य-सत्य बताम्रो कि इस समय नन्द कहाँ हैं और मेरे परम लाड़िले कृष्ण और बलराम कहाँ पर हैं ? ॥१३॥ उद्धव ने संपूर्ण कुशल क्रम से कह सुनाया था कि बलराम और कृष्ण के साथ नन्द धानन्दपूर्वक मथुरा में हैं।।१४।। नन्द कुछ विलम्ब से यहाँ पर ग्रायेंगे क्यों कि वहाँ श्रीकृष्ण का उपनयन संस्कार होगा उंस समय तक वे वहाँ पर ही रहेंगे। मैं श्राप सबका कुशल-मंगल जानकर विधि पूर्वक वहाँ चला जाऊँगा ।।१५।।

बहं दास्यामि मथुरां यशोदे श्रृगु साम्प्रतम् । श्रुत्वा मङ्गलवातांच यशोदा रोहिणी मुदा ॥१६ ब्राह्मणाय ददौ रत्नं सुवर्गं वस्त्रमीप्सितम् । उद्धवं भोजयामास मिष्टान्नंच सुधोपमम् ॥१७ मणिश्रेष्ठं च रत्नं च ददौ तस्मै च हीरकम्।
वाद्यं वादयामास भद्र नानाविधं तथा ॥१८
ब्राह्मणान् भोजयामास कारयामास मंगलम्।
वेदांश्च पाठयामास परमान्दपूर्वकम् ॥१९
शङ्करं पूजयामास विप्रद्वारा परं विभुम्।
नानोपहारं नैंवेद्यैःपुष्पधूपप्रदीपकैः ॥२०
चन्दनैर्वस्त्रताम्बूलैर्मधुगव्यषृतादिभिः।
भवानी पूजयामास श्रीवृन्दारण्यदेवताम् ॥२१

हे यशोदे! मैं अब मथुरा वापिस जाऊँगा, ग्रतः ग्रब ग्राप मेरा सन्देश सुनलो। यशोदा ग्रौर रोहिणो दोनों हो ने आनन्द के साथ मंगल वार्ता का श्रवण किया था।।१६।। ब्राह्मण को रत्न-सुवर्गा और इच्छित वस्त्र का दान दिया तथा उद्धव को अमृत के तुल्य मिष्ठान्त का भोजन कराया था।।१७।। यशोदा ने श्रष्ठ मणि-रत्न और हीरा उद्धव को दिये थे। वाद्यों को बजवाया तथा नाना प्रवार के मङ्गल कृत्य कराये थे।।१५।। ब्राह्मणों को भोजन कराया-मङ्गल कार्य किया तथा कराया था ग्रीर परम ग्रानन्द के साथ वेदों का पाठ कराया था।।१६।। शङ्कर भगवान् की पूजा विप्र के द्वारा कराई जो कि परम विभु हैं। अनेक उपहारों से-नैवेद्यों से पूजा, धूप ग्रौर दीपों से, चन्दन, वस्त्र ताम्बूल, मधु पव्य और घुनादि से श्री वृन्दारण्य की ग्रविष्ठात्री देशी भवानी का पूजन कराया था।।२१।।

समारवास्य यशोदांच रोहिगीं गोपबालकान्। वृद्धान् गोपालिकाः सर्वाः प्रययू रासमण्डलम् ॥२२ ददर्श रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलवर्तु लम् । श्रीरामकदलीस्तम्भैः शतकरुपशोभितम् ॥२३ युक्तैश्च स्निग्धवसनैश्चन्दनानांच पल्लवैः। पट्टसूत्रनिबर्द्धं श्च श्रीयुक्तमाल्यजालकैः ॥२४ दिवलाजफलैः पट्टैः पुष्पैद्दं वांकुरैरपि। चन्दनागुरुकस्तूरोकुं कुमैः परिसंस्कृतम् ॥२४ वेष्टितं रक्षितं यत्नाद्गोपिकानां त्रिकोटिभिः। त्रिलक्षैः सुन्दरं रम्यैः संसिक्तं रतिमन्दिरः॥२६ लक्षगोपैः परिवृतं कृष्णागमनशिङ्कृतैः। यमुनां दक्षिणां कृत्वा प्रययो मालतीवनम्॥२७

उड़व ने यशोदा, रोहिंगी धौर गोप वालकों को समाइवासन किया था तथा बढ़ों घौर गोप वालकाधों को आइवाधित किया था। फिर सब रासमण्डल में चले गये थे।। २२।। वहाँ धाम्र घौर सैंकड़ों कदली के स्तम्भों से उप शोभित, परम रम्य, चन्द्रमण्डल के समान गोल आकार वाले रास मण्डल को देखा था।। २३।। वह रास मण्डल सुस्निग्य वसनों से, चन्दनों के पल्लवों से, पद सूत्रों से, श्री युक्त मालाओं के जाल से, दिध, लाजा और फलों से, पट्टों से पुष्पों से दूव के अकुरों से और चन्दन, ध्रगह, कस्तूरी और कु कुम से परिसंस्कृत एवं सुशोभित था।। २४-२५।। रास मण्डल तीन करोड़ गोपिकाओं से विरा हुआ तथा यत्न पूर्वक सुरिक्त था धौर उसमें परम सुन्दर तीन लाख रित मन्दिर बने हुए थे।। २६।। श्री कृष्ण के ध्रागमन से शिद्धत एक लाख गोपों से वह रास मण्डल परिवृत था। इसके पश्चात् यमुना को दक्षिण में करके वह उद्दव मालती वन में गया था।। २७।।

कृत्वा निर्मञ्छनं शीघ्रमुद्धवं प्रियमागतम् । हृष्टाप्रवेशयामास राधाग्यन्तरमुत्तमम् ॥२८ अमूल्यरत्निर्माणं गत्वा मन्दिरमुत्तमम् ॥२९ ददशं पुरतो राधां कुह्वां चन्द्रकलोपमाम् ॥२९ सुपक्वपद्मनेत्राञ्च शयानां शोकमूञ्छिताम् । रुदन्तीं रक्तवदनां क्लिष्टाञ्च त्यक्त भूषणाम् ॥३० निश्चेष्टाञ्च निराहारां सुवर्णवर्णं कुण्डलाम् । शुष्किताधरकण्ठाञ्च किचिन्निःश्वाससंयुताम् ॥३१ प्रणनाम च तां दृष्ट्वा भक्तिन स्नात्मकन्धरः । पुरुकाचितसर्वांक्षा भक्त्या भक्तः स उद्धवः ॥३२ इसके ध्रनन्तर निर्मञ्छन करके राघा ने ध्राये हुए ध्रिय उद्धव को परम हर्षित होते हुए शीघ्र ही अति उत्तम ग्रन्दर के भाग में प्रवेश कराया था।।२०।। ग्रमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण वाले उत्तम मन्दिर में जाकर उद्धव ने वहाँ सामने चन्द्रकला के तुल्य कुह्वा राघा का दर्शन किया था।।२६।। वहाँ राधा का स्वरूप सुपवव पद्म के समान नेत्रों से युक्त था। वह शयन किये हुए थी धौर कृष्ण वियोग के शोक से मूच्छित हो रही थी। रोती हुई—रक्त मुख वाली—क्लेश से युक्त ग्रौर भूषणों का त्याग करने वाली थी। वह चेष्टा से रहित —िबना ग्राहार वाली— सुवर्ण के वर्ण वाले कुण्डलों को धारण करने वाली—सूखे हुए अधर ग्रौर कण्ठ से समन्वित ग्रौर कुछ कुछ नि:श्वासों से संयुत राधा को देखकर भक्तिभाव विनम्न कन्यरा वाला होकर उसको उद्धव ने प्रणाम किया था स्वयं परम भक्त वह उद्धव भक्ति के उद्देक के कारण पुलकायमान सम्पूर्ण ग्रङ्गों बाला होगया था।।३०-३२।।

उद्धवस्तवनं श्रुत्वा चेतनं प्राप्य राधिका।
विलोक्य कृष्णाकारञ्च तमुवाच शुचान्विता।।३३
किन्नाम भवतो वत्स केन वा प्रेरितो भवान्।
आगतो वा कृत इति ब्रूहि मां केन हेतुना॥३४
कृष्णाकृतिस्त्वं सर्वाङ्गिमंन्ये त्वां कृष्णपार्षदम्।
कृष्णस्यकुशलं ब्रूहिवलदेवस्यसाम्प्रतम्।।३५
नन्दस्तिष्ठति तत्रं व हेतुना केन तद्वद ।
समायास्यति गोविन्दो रम्यं वृन्दावनं वनम्।।३६॥
पुनद्रक्ष्यामि तस्यैव पूर्णचन्द्रमुखं शुभम्।
पुनद्रक्ष्यामि तस्यैव पूर्णचन्द्रमुखं शुभम्।
पुनद्रक्ष्यामि तस्यैव पूर्णचन्द्रमुखं शुभम्।
पुनः क्रीड़ां करिष्यामि तेनाहं रासमण्डले।।३७
जले च विहरिष्यामि पुनर्वा सखीभिः सह।
श्री नन्दनन्दनांगे च पुनद्यस्यामि चन्दनम्।।३२
उद्धवेत्यभिधानं मे क्षत्रियोऽहं वरानने।
प्रेषितः शुभवातिथं कृष्णेन परमात्मना।।३९

तवान्तिकं समायातः पार्षदे ेऽहं हरेरपि । कृष्णस्य दलदेवस्य ज्ञिवं नन्दस्य साम्प्रतम् ॥४०

इस अध्याय में राधा और उद्धव के सम्वाद का निरूपण किया जाता है। नारायए। ने कहा—राधाका दर्शन करकं उद्धव ने जो राधा की स्तृति की थी उस स्तवन का श्रवए। कर राधा ने चेतना की प्राप्ति की थी। राधाने कृष्ण के ही तुल्य ग्राकार वाले उस उद्धव का ग्रवलोकन करके चिन्ता से युक्त होते हुए उस उद्धव से कहा-।।३३।। श्रो राधिका ने कहा-हे वत्स ! आपका क्या नाम है ? ग्रापको यहाँ किसने भेजा है ? भ्राप कहाँ से आये हैं भ्रीर मुके यह भी बताओ कि आपके यहाँ भ्राने का क्या हेतु है ? ।।३४।। तुम कृष्ण के ही तुल्य आकृति वाले हो । इस लिये मैं ऐसा समक ती हूँ कि तुम कोई कृष्ण के ही पाषंद हो। मुक्ते आप कृष्ण का श्रीर बलराम का इस समय कुशल वताओ ।।३५।। नन्द भी इस समय वहाँ पर ही ठहरे हुए हैं सो उनके वहाँ ठहरने का क्या कारए है ? यह भी आप मुक्ते बताओं । क्या गोविन्द इस परम रम्य वृत्दावन की निकुञ्जों के वन में फिर लौटकर ग्रायेंगे ? ।।३६।। मैं फिर उनके परम शुभ पूर्ण चन्द्र के तुल्य मुख को देखूंगी । मैं फिर उनके साथ क्रीड़ाकरूं गोधौर उसी रास मण्डल में उनके साथ मैं रास करूं गो। ।।३७।। मैं यमुना के जल में फिर उनके साथ अथवा श्रपनी सिखयों के साथ विहार करूंगी। मैं पुन: तन्द नन्दन के ग्रङ्ग में चन्दन का लेपन करूंगी ।।३८।। राधा के प्रक्तों को सुन कर उद्धव ने कहा- हे वरानने ! मेरा नाम उद्धव है । मैं क्षत्रिय वर्ण वाला हूँ । मुक्ते परमात्मा कृष्ण ने ही शुभ वात्ती करने के लिये यहाँ भेजा है ।।३१।। मैं हरि का पार्षद भी हूँ श्रीर श्राप के ही समीप में आया हूँ। इस समय कृष्ण--बलदेव और नन्द का सब प्रकार से शुभ है।।४०॥

अस्ति तद् यमुनाकुलं सुगन्धिपवनोऽस्ति सः । तस्य केलिकदम्बानां मूलमस्त्येव साम्प्रतम् ॥४४, पुण्यं वृन्दावनं रम्यं तद्विद्यमानमीप्सितम् । पुष्कोकिलानां विस्तं तत्पं चन्दनचर्चितम् ॥४२ चतुर्विधञ्च भोज्यञ्च मधुपानञ्चमुन्दरम् । दुरन्तोदुःखदोऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तथा ॥४३ ते च रत्नप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डले । मणीन्द्रसारनिर्माणमस्त्येव रितमन्दिरम् ॥४४ गोपाङ्गनागणोऽस्त्येव पूर्णचन्द्रोऽस्ति शोभितः । सुगन्धिपुष्परचितं तत्पं चन्दनचितम् ॥४५ सुगन्धिपुष्पोद्यानञ्च पद्मश्चेणी मनोह्ररम् । अस्त्येव सर्वविभवः प्राणनाथः कृतो मम ॥४६ हा कृष्ण हा रमानाथ क्वासि मे प्राणवल्लभ । क्व वापराधो दास्याश्च दासीदोषः पदे पदे ॥४७

श्रीराधा ने कहा—यमुना का तट वही है ग्रौर सुगन्यि से युक्त पावन भी वैसा ही बह रहा है। उसके केलि के कदम्बों का मूल भी इस समय विद्यमान ही है ।।४१।। ईप्सित परम पुण्य एवं अति रम्य वृन्दावन भी वही विद्यमान है। पुस्कोकिलों का विरुत भी वही है। तथा तल्प भी चन्दन से चिंवत उपस्थित है ॥४२॥ चारों प्रकार के भोज्य ग्रीर सुन्दर मबुपान भी विद्यमान है तथापि यह महात पापिष्ठ दुरन्त दुःखद यह मन्मथ है जो मुक्ते इस समय उत्पीडित कर रहा है ।।४३।। रत्नों के प्रदीप वे ही हैं जो कि रास मण्डल में जलते हैं और मिणीन्द्र सारों के निर्माण वाला रति मन्दिर भी वही है ॥४४॥ गोपाङ्गनाप्रों का समुदाय भी वैसा ही उपस्थित है ग्रौर पूर्ण चन्द्र भी शोभा युक्त है तथा सुगन्य वाले पुष्पों के द्वारा विरचित एवं चन्दन से चर्चित तल्प भी विद्यमान है ।।४५।। सुगन्वित पुष्पों का उद्यान जो पद्मों की श्रीणियों से परम सुन्दर है, विद्यमान है। मैं अधिक क्या बताऊ सम्पूर्ण वैभव पूर्णतया वही इस समय में विद्यमान है किन्तु मेरे प्राणों के स्वोमी कहाँ चले गये ? ।।४६।। हे कृष्ण ! हा रमानाथ ! हे मेरे प्रागा वल्लभ ! आप कहाँ हो ? इस दासी का क्या महान् ग्रपराघ हो गया है जो कि ग्राप मुफे त्याग कर चले गये हो ? दासी का दोष तो पद-पद में हुम्रा ही करता है ॥४७॥

जाने त्वां देवदेवीशां सुस्निग्धां सिद्धयोगिनीम् । सर्वशक्तिस्वरूपाञ्च मूलप्रकृतिमीश्वरीम् ॥४८ श्रीदामशापाद्धरणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम् । कृष्णप्राणाधिकां देवि तद्वक्षःस्थलवासिनीम् ॥४९ शृगु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवातीमभीष्सिताम्। सुन्थिरं सखीभिः सार्द्धं हृदयस्निग्धकारिणीम् ॥५० दुःखदावाग्निदग्वायाः सुधावषणरूपिणीम् । विरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम् ॥५१ तत्र तिष्ठति नन्दोःयं सानन्दो मुदितः सदा। निमिन्त्रतश्च वसुना कृष्णोपनयनावधि ॥५२ गृहीत्वा स बलं कृष्णं सांगे मङ्गलकर्मणि। स नन्दो परमानन्दो मुदा यास्यति गोकुलम् ॥५३ आगत्य कृष्णो मुदितः प्रणम्य मातरं पुनः। नक्तमायास्यति मुदा पुण्यं वृन्दावनं वनम् ॥५४ अचिराद्रक्ष्यसि सति श्रीकृष्णमुखपङ्कजम् । सर्वं विरहदु खञ्च सन्त्यक्ष्यसि च साम्प्रतम् ॥५५ स्स्थिरा भव मातस्त्वं त्यज शोकं सुदारुणम्। विह्निशुद्धां शुकं रम्यं परिधाय प्रहर्षिता ॥५६

उद्धव ने कहा—हे देवि ! मैं आपको भली भौति जानता हूँ । आप सम्पूर्ण दे । श्रोर देवियों की ईश्वरो हैं—श्राप सुस्तिग्य हैं श्रोर आप सिद्ध योगिनी हैं। श्राप समस्त शिक्तयों के स्वरूप वाली हैं एवं मूल प्रकृति तथा ईश्वरी हैं—मैं आपके स्वरूप को खूब अच्छी तरह जानता हूँ ।।४८।। श्राप श्रीदामा के शाप को धारण करने वाली हैं तथा उस कारण से इस वसुन्वरा में प्राप्त हुईं हैं अन्यया आप तो गोलोक धाम में निवास करने वाली कामिनी हैं। हे देवि ! मैं आपको कृष्ण की प्राणाधिका प्रिया तथा उनके वक्षः स्थल में निवास करने वाली जानता हूँ ।।४६।। हे देवि ! अब आप मेरी अभीष्सित शुभ वाली का श्रवण करो जिसको कि मैं आपसे अभी कहूँगा। वह वार्ला हुदय को स्निग्य करने वाली हैं। ग्राप अपनी

सहेलियों के साथ सुस्थिर होकर श्रवण करो ।। १०।। वह मेरी वार्ता दुःख दावाग्नि से दग्ना आपके लिये सुन्ना की वर्षा के स्वरूप वाली है और विरह रूपी व्याधि से युक्त ग्रापको ग्रुम रसायन के तुल्य है ।। ११। वहाँ पर यह व्रजेश नन्द सानन्द एवं सदा प्रमन्त होकर ठहरे हुए हैं । उनको वसुदेव ने कृष्ण के उपनयन संस्कार होने की ग्रवधि तक के लिये निमन्त्रित कर लिया है ।। १२।। वह नन्द इस मङ्गल कर्म के साङ्ग सम्पन्न हो जाने पर बलराम श्रीर कृष्ण को साथ लेकर परम श्रानन्द से युक्त होते हुए प्रसन्नता से गोकुज को जाँयगे ।। १३।। कृष्ण मुदिन होते हुए यहाँ ग्राकर पुनः अपनी माता यशोदा को प्रणाम करके रात्रि के समय में परम हर्ष से इस पुण्य कृत्दावन के निकुञ्ज वन में श्रायंगे ।। १४।। हे सित ! श्राप शीद्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल को देख लेंगी ग्रीर ग्रब इम सम्पूर्ण विरह के दुःख को त्याग देंगी ।। १४।। हे माता ! ग्रब ग्राप सुस्थिर हो जाइये और इस सुदारुण शोक का त्याग करदो । ग्राप विह्न के समान गुद्ध वस्त्र धारण करके परम प्रहर्षित हो जावें।। १६।।

सत्यमायास्यित हरिःसत्यं निष्कपटं वदः । वदं तथ्यं भयं त्यक्तवा सत्यं ब्रू हि सुसंसि ॥५७ वरं क्रपशताद्वापी वरं वापीशतात् क्रतुः । वरं क्रतुशतात् पुत्रः सत्यं पुत्रशतात्कल । न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ॥५८ सत्यमायास्यित हरिः सत्यं द्रक्ष्यिससुन्दरि । घ्रु वंत्यक्ष्यिस सन्तापं दृष्ट्वा चन्द्रमुखंहरेः ॥५९ मह्श्रेनान्महाभागे गतस्ते विरह्ण्वरः । नानाभोगं सुखं भुंक्ष्व त्यज चिन्तां दुरत्ययाम् ॥६० अहं प्रस्थापिष्टियामि गत्वा मधुपुरीहरिम् । विधाय तत्प्रबोधञ्च कार्यमन्यत्करिष्यति ॥६१ विदाय कुष् मे मात्यास्यामि हरिसन्निधिम् । सर्वं तं कथिष्टियामि तद्वुत्तान्तं यथोचितम् ॥६२

राधिका ने कहा-हे उद्धव ! क्या सचमुच हरि आयेंगे ? तुम निष्कपट भाव से बिल्कूल सत्य बतलाग्रो। भय का त्याग करके जो भी तथ्य बात हो वह बोल दो । इस सुन्दर संसद में सत्य बात ही कर दो । ।।५७।। सौ कूपों के निर्माण से एक वापी (वावड़ी) का निर्माण ग्रिविक श्रेष्ठ होता है । सौ पापियों से एक ऋतु श्रेष्ठ है ग्रौर सौ ऋतुओं से एक पुत्र श्रेष्ठ होता है तथा सौ पुत्रों से एक सत्य भाषणा श्रेष्ठ होता है। सत्य भाषण से पर कोई धर्म नहीं होता है श्रीर अनृत से ग्रित्रक भ्रन्य कोई भी पातक नहीं है ।।५८।। उद्धव ने कहा—सचमुच ही हरि आर्येंगे। हे सुन्दरि ! यह सत्य बात है कि भ्राप उनके मुख कमल का दर्शन करेंगी। आप निश्चय ही अपने सन्ताप का त्याग कर देंगी जब कि ग्राप हरि के चन्द्रमुख को देखेंगी ॥५६॥ हे महाभागे ! मेरे ही दर्शन से ग्रापका यह विरह ज्वर चला गया है। अब ग्राप नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करो और इस दुरत्यय चिन्ता का त्याग करदो ॥६०॥ मैं धव मधुपुरी में जाकर हरि को वहाँ से भिजवा दूंगा। उनका प्रबोध करके फिर ग्रन्य कार्य करेंगे ॥६१॥ हे माता ! ग्रब आप मुके विदा करदो । मैं यहाँ से हरि की सिन्निधि में जाऊंगा । वहां उनको मैं वह समस्त वृत्तान्त यथोचितरूप से कह दूँगा ।।६२।।

देश — कृष्णोद्धवसम्वादवर्णनम् अथोद्धवो यशोदाञ्च प्रणम्य त्वरया मुदा । खर्जू रकाननं वामे कृत्वा च यमुनां ययौ ॥१ स्नात्वा भुक्तवा च तत्रैव जगाम मथुरां पुनः । ददर्श वटमूले च गीविन्दं रहसिस्थितम् ॥२ प्रफुल्लोऽप्युद्धवं दृष्ट्वा संस्मितं तमुवांच सः । रुदन्तं शोकदग्धञ्च साश्च नेत्रञ्च कातरम् ॥३ आगच्छोद्धव कल्याणं राधा जीवित जीवित । कल्याणयुक्ता गोप्यरच जीविन्ति विरहण्वरात् ॥४ शुभं गोपशिशूनाञ्च वत्सानाञ्च गवामिष । माता मे पुत्रविरहाद्यशोदा कीदशी च सा ॥५

वद बन्धो यथार्थं तत्त्वां दृष्ट्रा किमुवा च सा।
त्वयोक्ता जननी किं वा पुनः सा किमुवाच माम् ॥६
दृष्टं तद्यमुनाकूलं पुण्यं वृन्दावनं वनम् ।
निजनो पवनोषेश्च सुरम्यं रासमण्डलम् ॥७
रम्यं कुञ्जकुटीरौषं रम्यं कीड़ासरोवरम् ।
पुष्पोद्यानं विकसितं सङ्क्षुलञ्च मधुव्रतैः ॥४

इस अध्याय में कृष्णोद्धव से सम्वाद का वर्णन किया गया है । श्री नारायण ने कहा-इसके ध्रनन्तर उद्धव शीघ्रता से हर्ष के साथ यशोदा को प्रणाम करके खर्जूर वन को वाम भाग में करके यमुना के तट पर चला गया था ।।१।। वहाँ पर ही स्नान ओर भोजन करके फिर मथुरा को चला गया था। वहाँ वट के मूल में एकान्त स्थान में स्थित गोविन्द का दर्शन किया था। उद्धव को देखकर प्रफुल्ल होते हुए वह मन्द मुस्क-राहट के साथ उससे बोले जो कि उद्धव रुदन करते हुए-शोक से दग्ध-अअ्त्रों से परिपूर्ण नेत्रों वाले और कातर दशा में अवस्थित थे।।२-३।। श्री भगवान् ने कहा — हे उद्धव ! आओ, कल्याण की बात है । राधा जीवित है, जीवित है। कल्याण से युक्त गोपियाँ विरह के ज्वर से जीवित रह रही हैं।।४।। गोप शिशुओं का शुन है ? वत्सों का ग्रौर गौओं का भी कुशल है न ? मेरी माता यशोदा पुत्र के विरह से किस प्रकार की हो रही है ? ॥५॥ हे वन्धो ! सही-सही बतलाम्रो उस समय तुमको देखकर उस माता ने क्या कहा था ? तुम ने मेरी माता से मेरा सम्वाद स्वयं कहा था अथवा उसने ही मेरे विषय में कुछ कहा था ? ॥६॥ तुमने वह यमुना का तट देखा था ? क्या तुमने परम पुण्य स्थल वृत्दा-वन का निकुञ्ज वन ग्रवलोकित किया था ? वह स्थान कैसा निर्जन है ? पवन के फोकों से रास मण्डल कितना सुरम्य है क्या तुमने उसको देखा था ? ।।७।। वह रास मण्डल कुञ्ज कुटीरों के समूहों से कितना सुरम्य ·है ? वहाँ का क्रीड़ा सरोवर भी अत्यन्त रम्य है न ? रास मण्डल का पुष्पों का उद्यान एक दम विकसित है और मनु वतों से सङ्कुल रहा करता है क्या वे सब तुमने देखे थे ? ॥ ।। ।

भाण्डीरे च वटो दृष्टः सुस्तिग्धो बालकान्वितः। दृष्टो गोष्टो गवां दृष्टं गोकुलं गोकुलत्र जम् ॥९ यदि जीवति राधा सा दृष्ट्वा तां किमुत्राच माम् । तत्सर्वं वद हे बन्धो चान्दोलयित मे मनः ॥१० किमुचुर्गोपिकाःसर्वाःकिमूचुर्गोपबालकाः। गोपाश्च वृद्धाःकिंवोचुवयस्याजनकस्य मे ॥११ बलदेवस्य जननी किमूचे रोहिणी सती। कमूचुरपरास्तात बन्ध्वल्लभवल्लशाः।।१२ कि भुक्तं किमपूर्वं वा दत्तं मात्रा च राधया। कोहर्क् वाक्य सुमध्रं सम्भाषा कोहर्शोति च ॥१३ गोपानां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च। राधायाश्चापि कीहर्ग्वा मिय प्रमोद्धवादिकम्।।१४

हे उद्धव ! भाण्डोर वन में तुमने क्या वट वृक्ष देखा था जो अत्यन्त सुस्तिग्ध और बालकों से युक्त रहता हैं ? क्या तुमने वृत्दावन में गौओं का गोष्ठ—गोकुल ग्रौर गोकुल व्रज को देखा था ? ।।६।। यदि वह मेरी प्राणेश्वरी राघा जीवित रह रही है तो उसको तुमने जब देखा तो उसने मेरे विषय में क्या कहा था ? हे भाई ! उस समस्त वृत्तान्त को बत-लाग्रो । मेरा मन ग्रानन्दोलित हो रहा है ।।१०।। समस्त गोपाङ्गनाग्रों ने क्या कहा था ? गोप बालकों ने क्या कहा था ? गोपों ग्रौर वृद्ध वर्ग ने जो कि मेरे पिता के वयस्य हैं क्या कहा था ? ।।११।। बलदेव को माता सती रोहिंग्गी क्या बोली थी ? हे तात ! अन्य बन्धु वल्लभ वल्लवों ने क्या-क्या कहा था ? ।।१२।। ग्रापने वहाँ क्या ख:या था—क्या कुछ अपूर्व माता के द्वारा या राघा के द्वारा दिया हुग्ना खाया था ? वहाँ को बाक्यावली केशी थी ग्रौर व्रज को सम्भाषा किस प्रकार की सुमधुर थी ? ।।१३।। वहाँ गोपों का—गोपिकाग्रों का—श्रिकुओं का ग्रौर माता का तथा राघा का भी मुक्त में कैसा प्रेम आदि तुमने उद्धव ! देखा था ? ।।१४।।

माञ्चस्मरित माता मे माञ्चस्मरित रोहिणी। माञ्चस्मरित सा राधा मत्त्रेमिवरहाकुला ।।१५ माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपबालकाः।
भाण्डीरे वटमूले च बालाः कीडन्ति मां विना ॥१६
दत्तमन्नं ब्राह्मणीनियंत्र भुक्तं सुघोपमम्।
प्रमदाबालकैः साद्धं यत्तदृदृष्टं परीप्सितम्।।१७
इन्द्रयागस्थलं दृष्टं हृष्टं गोवर्धनं वरम्।
ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तद् दृष्टभृत्तमम्।।१८
श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा शोकोक्तं मधुरान्वितम्।
उद्धवः समुवाचेदं भगवन्तं सनातनम्।।१९

क्या मेरी माता यशोदा मेरा स्मरण किया करती है ? क्या रोहिणी मुफे याद करती रहती है ? क्या वह राधा मेरे प्रेम के विरह से बेचैन रहती है ? 118 पा। क्या गोपियाँ मेरा स्मरण करती हैं ! क्या गोप कीर गोपों के बालक मुफे याद किया करते हैं ? क्या वहाँ भाण्डीर वन में वट वृक्ष के मूल के तले में बालक मेरे बिना क्रीड़ा करते हैं ? 118 पा। जिस स्थान पर ब्राह्मियों के द्वारा सुधा के तुल्य अन्त हमने खाया था, जहाँ कि प्रमदा और बालक भी साथ में थे, क्या वह स्थल जो परीप्तित है तुमने देखा था ? 118 ७।। क्या तुमने इन्द्र के याग का स्थल और श्रेष्ठ गोवर्द्ध न पर्वत को अवलोकित किया था ? क्या वह उत्तम स्थान तुम ने देखा था जहाँ पर ब्रह्मा ने हमारी गौथ्रों का हरण किया था ? 119 = 11 श्री कृष्ण के इस शोक से कहे हुए माधुर्यं से परिपूर्ण बचन को सुनकर उद्धव ने सनातन भगवान से कहा था 118 हा।

यद्यदुक्तं त्वया नाथ सर्वं दृष्टं यथेप्सितम् । सफलं जीवनं जन्म कृतमत्रं व भारते ॥२० दृष्टं भारतसारव्च पुण्यं वृन्दावनं वनम् । तत्सारं व्रजभूमौ च सुरम्यं रासमण्डलम् ॥२१ तत्सारभूता गोलोकवासिन्यो गोपिका वराः । दृष्टा तस्सारभूता च रावारासेश्वरीपरा ॥ २ कदलीवनमध्ये च निर्जने सुहृदम्थले । पङ्कस्थे पङ्कजदले सजले चन्दनाचिते ॥२३

अतीवमिलना क्षीणा छादिता शुक्लवाससा ॥२४ सेविता सखीभिस्तत्र सततं इवेतचामरैः। कृशोदरी निराहारा क्षणं स्वसिति च क्षणम् ॥५५ क्षरां जीवति कि सा वा विरहज्वरपीड़िता। कि वा जलंस्थलं किवा नक्तं कि वा दिनं हरे ॥२६ 🦠 परंपशुंन जानाति किंपरं किमू बान्धवम्। बाह्यज्ञानविरहिता घ्यायमाना पदं तव ।।२७ त्रेलोक्ये यशसाभाति सन्मृत्युयंशसम्भवः। स्त्रीहत्यां नेव वाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्चदस्यवः ॥२८ उद्भव ने कहा-हे नाथ ! ग्रापने जो जो भी कहा है वह मैंने सभी देखा है और इच्छा भरकरे सब का अवलोकन किया है मैंने तो इस भारत देश में ही अपना जीवन सफल कर लिया है।।२०।। मेंने भारत देश के सार स्वरूप उस परंग पुण्य स्थल वृन्दावन के निकुञ्ज वन को प्रवलोकन किया है। व्रजभूमि में उसका भी सार रूप ग्रत्यन्त सुरम्य रास मण्डल है जिसको मैंने देखा है ।।२१।। उसमें सारभूत गोलोक के निवास करने वाली श्रेष्ठ गोपिकाएं हैं। उनमें भी परम सार स्वरूपा परतमा रासे-इवरी श्री राधा हैं जिनका मैंने दर्शन प्राप्त किया है।।२२।। कदली वन के मध्य में प्रति निर्जन सुहृद स्थल में पङ्कस्य चन्दन से अचित सजल पंकज दल में जो शय्या थी उस पंर वह ग्रत्यन्त ही विषाद से युक्त रत्नों के भूषगों से रहित थी। उनका स्वरूप अत्यन्त मेलिन था, वह ग्रत्यधिक क्षीए। थी ग्रीर शुक्ल वस्त्र से छादित थी।।२३-२४।। वहाँ पर वह राधा सिखयों के द्वारा निरन्तर व्वेत चमरों से सेवित हो रही थीं। वह कुश उदर वाली, निराहार ग्रीर क्षण-क्षण में क्वास लेरही थीं ।।२५॥ क्या बहु क्षा भर को ही जीवित रहती है ग्रथवा विरह के ज्वर से ग्रत्यन्त उत्पीड़ित थीं ? हे हरे ! क्या जल है अथवा क्या स्थल है, कब दिन होता है भीर किस समय रात होती है। वह पशुको भी नहीं जानती है फिर पर बान्धव को तो क्या जान सकती हैं ? वह राधा ऐसी दशा में है कि

शयनेऽतिविषण्णा सा रत्नभूषणवर्जिता।

उसको बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। वह तो केवल आपके ही चरण का ध्यान करती रहती है। २६-२७।। वह इस त्रिलोकी में यश से प्रकाशमान है। उस की मृत्यु भी यश से हो हो सकती है। ज्ञान से हीन दस्युगण भी कभी स्त्री की हत्या करना कहीं चाहा करते हैं।।२८।।

गच्छशोद्रं जगन्नाथ कदलीवनमीप्सितम् ।
बिह्भूता न जगतां सा राधा त्वत्परायणा ।।२९
अतीवभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रक्षिता सदा ।
न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥३०
मन्मथः शङ्कराद्भीतो भवांश्च तत्पुरः सरा ।
भविद्धिषं पति प्राप्य कामदग्धा च राधिका ॥३१
तस्मात्सवंपरं कमं तच्च केनापि वायंते ।
मधुदंहति चन्द्रश्च सततं किरणेन च ॥३२
शश्वत्सुगन्धिवायुश्चाप्यनाथा सवंपीड़िता ।
तप्तकाञ्चनवर्णाभा साधुना कज्जलोपमा ॥३३
सुवर्णावर्णंकेशी च वासोवेशविवर्जिता ।
स्वयं विधाता त्वद्भक्तः सुराणां प्रवरो विभुः ॥३४
त्वद्भक्तः शंकरो देवो योगीन्द्राणां गुरोर्गु हः ।
सनत्कुमारस्त्वद्भक्तो गणेशो ज्ञानिनांवरः ॥३५

हे जगन्नाथ ! उस अभीप्सित कदली वन में शोझ ही जाहये । वह जगतों के बहिमू त नहीं है । वह राधा आप में ही परायण है ।।२६।। वह अतीव आपकी भक्त है अत! उसका त्याग नहीं करना चाहिए । आप प्रभु हैं आपके द्वारा वह सर्वदा रक्षिता रहनी चाहिए राधा से पर अन्य कोई भी भक्त नहीं है वह तो ऐसी है कि उस जैसी अब तक न कोई हुई है और न भविष्य में ही होगी ।।३०।। मन्मथ शङ्कर से भीत है और आप तो उसके अप्रणी हैं । आप जैसे पित को प्राप्त करके वह राधिका विचारी काम से दग्ध हो रही है—यह बहुत आक्चर्य एवं खेद की बात है ।।३१।। इससे सर्व पर कर्म किसी के भी द्वारा वारण नहीं किया जाता । उसे मबु

यह इस समय अनाथा है और सब प्रकार से पीड़ित है। तप्तकाञ्चन के वर्ण वाली वह इस समय कज्जल के समान कृष्ण वर्ण होरही हैं।३२।वह राधा सुवर्ण के समान केशों वाली है और सब प्रकार के वसन तथा वेशों से रहित है। स्वयं विधाता भी जो समस्त सुरों में श्रेष्ट्रतम एवं विभु है आपका भक्त है।।३३-३४।। योगीन्द्रों के गुरुआं के भी गुरुदेव शङ्कर भी श्रापके भक्त हैं। सनत्कुमार आपके भक्त हैं तथा ज्ञानियों में श्रेष्ट गरोश भी आपके भक्त हैं।।३४।।

मुनीन्द्राश्च कतिविधास्त्वद्भक्ता घरणीतले। त्वद्भक्ता या दशीराधा न भक्तस्ताहशोऽपरः ॥३६ ध्यायते याहशी राधा स्वयं लक्ष्मीर्नताहशी। हरिरायाति चेत्येवं राधाग्रे स्वीकृतं मया। शीघ्रं गच्छ महाभाग तदेव साथेकं कुरु ॥३७ उद्धवस्य वचः श्रुत्वा जहासोवाच माधवः। वेदोक्तं कथयामास सहितं सत्यसुव्रतम् ॥३८ स्त्रीषु धर्मविवाहेषु वृत्यथै प्राणसंकटे । गवामर्थे ब्राह्मगार्थे नानृतं स्याज्जुगुप्सितम् ॥३६ तत्स्त्रीकारिवहीनेन कुतस्त्वं नरकं कुतः । गोलोकं यातिमद्भक्तो नरकं न हि पश्यति ॥४० त्वदङ्गीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च। यास्यामि स्वप्ने तन्मूलंगोपीनांमातुरेव च ।।४१ इत्याकण्यं ययौ गेहमुद्धवश्च महायशाः। हरिर्जगाम स्वप्ने च गोकुलं विरहाकुलम् ॥४२ स्वप्ने राधां समारवास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुर्लं भम्। सन्तोष्य कीड्या ताञ्च गोनिकाश्च यथोचितम् ॥ ४३ बोधयित्वा यशोदाञ्च स्तनं पीत्वा च निद्रिताम्। गोपान् गोपशिशूं अव बोधयित्वा ययौ पुनः ॥४४ इस धरएी तल में कितने ही प्रकार के मुनीन्द्र आपके भक्त हैं किन्तु जैसी राधा आपकी भक्त है वैसा ग्रन्य दूसरा कोईभी भक्त नहीं है ॥३६॥

जैसी रावा आपका घ्यान किया करती है स्वयं लक्ष्मी भी उस प्रकार के ध्यान के करने वाली नहीं है। मैंने तो रावा के आगे हिर ग्रा रहे हैं-इस प्रकार से स्वीकार किया है। हे महाभाग ! अब आप शीघ्र ही वहाँ जाइये श्रीर मेरा कथन संफल करिये ।।३७।। उद्धव के इस वचन का धवरा करके माधव हँस पड़े श्रीर बोले-श्रापने वेदोक्त हित से युक्त, सत्य ग्रीर सुवत ही कहा था।।३८।। श्री भगवान ने कहा-स्त्रियों के विषय में, धम विवाहों में, वृत्ति के लिये प्रयोजन में, प्राणों के संकट होने में, बाह्मण के हित में मिथ्या भी निन्दित नहीं हुआ करता है ।।३६।। भ्रापके स्वीकार किये हुए के रहित होने से नरक होगा, यह नहीं है। कहाँ तो तुम श्रीर कहाँ नरक है ? मेरा भक्त गोलोक में जाया करता है। वह नरक को कभी नहीं देखता है।।४०।। तथापि आपके द्वारा प्रङ्गीकार किये हुए की सफलता करूँगा। मैं स्वप्न में उस गोपियों के मूल में तथा माता के भी निकट जाऊँगा ॥४१॥ इतना सुनकर महान् यश वाला उद्धव गृहं को चला गया था और हरि उस विरह से वेचैन गोकल में स्वप्न में गये थे ॥४२॥ हरि ने स्वप्न में रावा को समाक्वासन दिया था और म्रति दुर्लभ ज्ञान भी प्रदान किया था। उसको क्रीड़ा के द्वारा पूर्णतया सन्त्रष्ट किया और अन्य गोपिकाओं को भी यथोचित रूप से सन्तोष प्रदान किया था ॥४६॥ फिर ग्रपनी यशोदा को ज्ञान देकर निद्रित अवस्था में ही उस के स्तन का पान भी किया था। गोपों को और गोपों के शिशुओं को भी प्रबोधन देकर पून: चले गये थे 118811

£५—भगवदुपनयनवर्णनम्

एतस्मिन्नन्तरे गर्गो वसृदेवाश्रमं ययौ । दण्डी क्षत्री च जटिलो दीष्तश्च ब्रह्म तेजसा ॥१ शुक्लयज्ञोपवीती च तपस्वी संयतः सदा । शुक्लदन्तः शुक्लवासा यदोः कुलपुरोहितः ॥२ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देवकी प्रणनाम च । वसुदेवश्च भक्तया च रत्नसिंहासनं ददौ ॥३ मधुपकं कामधेनुं विह्नि शुद्धांशुकं तथा।
दत्ता गन्धं पृष्पमाल्यं पूजयामास भिक्ततः ॥४
मिष्टान्नं परमान्नव्च पिष्टकं मधुरं मधु।
भोजयामास यत्नेन ताम्बूळं वासितं ददौ ॥५
प्रणम्य कृष्णं मनसा सबलव्च विलोक्य च।
उवाच वसुदेवंच देवकींच पितन्नताम् ॥६
वसुदेव निबोन्नेदं सबलं पश्य पुत्रकम्।
उपनीतोचितं शुद्धं वयसा साम्प्रतं वरम्॥७
शुभक्षणं कुष्ण् गुरो यदूनां पूज्यदेवते।
उपनीतोचितं शुद्धं प्रशस्यंच सतामपि।।८

इस श्रध्याय में भगवान के उपनयन संस्कार का वर्णन है। नारायण ने नहा-इसी बीच में गर्ग श्राचायं वसुदेव के आश्रम में गये थे। गर्ग का स्वरूप दण्ड धारण करने वाला, क्षत्रधारी, जटिल और ब्रह्म तेज से अत्यन्त दीप्त था ।।१।। वह शुक्ल यज्ञोपवीत वाले, तपस्वी, सदा संयत. धुक्ल दौतों वाले भ्रोर शुक्ल वस्त्र घारण करने वाले थे जो कि यह कुल के पुरोहित थे ।।२।। उन गर्ग मुनि को ग्राते हुए देखकर देवकी सहसा चठकर खड़ी होगई थी और उनको प्रणाम किया था। वसुदेव ने बड़े ही भक्ति-भाव से उनको बैठने के लिए रत्नों का सिहासन दिया था।।३।। इसके ग्रनन्तर वसुदेव ने मधुपकं, कामधेनु, विह्न के तुल्य शुद्ध वस्त्र देकर गन्य पृष्पों की माला के द्वारा भक्तिभाव से उनका पूजन किया था।।४।। इसके उपरान्त मिष्टान्न, परमान्न, पिष्टक, मचुर मधु का उन्हें भोजन कराया था तथा सुवासित तम्बूल समिपत किया था ।।५।। कृष्ण को प्रणाम करके घोर उनको सबल देखकर गर्ग मुनि वसुदेव से तथा पतिव्रता पत्नी देवकी से बोले-।।६।। गर्ग मुनि ने कहा-हे वसुदेव ! ग्राप अब यह समक लेवें श्रीर श्रपने पुत्र को सबल देखें। अब यह शुद्ध एवं अवस्था से म्रति श्रेष्ठ उपनयन संस्कार के योग्य हैं।।७।। वसुदेव ने कहा—हे गुरो ! हे यदुओं के कुल देवता ! आप गुभ मुहूत्त देखें । उपनीत होने के

योग्य-शुद्ध और सत्पुरुषों के लिए प्रशस्य जो भी हो बही क्षण देखिये।।।।

सर्वभ्यो बान्धवेभ्योः पि देह्यामन्त्रणपित्रकाम् ।
संभारं क्र यत्नेन वसुदेव ! वसूपम ! ॥ ९
पर्थवः शुभमेवास्ति चोपनेतुमिहाहिति ।
दिनं सतामपि मतं विश्द्धं चन्द्रतारयोः ॥ १०
गर्गस्य वचनं श्रुत्वा वसुदेवो वसूपमः ।
प्रस्थापयामास सर्वाच् बन्धून्मङ्गलपित्रकाम् ॥ ११
घृतक ुत्यां दुग्धक ुत्यां दिधक ुत्यां मनोहराम् ।
मधुक ुत्यां गुड़क ुत्यां प्रचकारसमन्वितः ॥ १२
राशि नामोपहाराणां मणिरत्नं सुवर्णकम् ।
नानालंकारवस्त्रंच मुक्तामाणिक्यहीरकः ॥ १३
श्रीकृष्णो देवगर्गांश्च मुनीन्द्राच्सिद्धपुङ्गवान् ।
सस्मारमनसाभक्त्याभक्तांश्चभक्तवत्सलः ॥ १४

गर्म मुनि ने कहा — आप ग्रव समस्त ग्रपने बान्धवों के लिये आमनित्राण पित्रकाएं भेज दो। हे वसूपम! हे वसुदेव! अब यत्न पूर्वक ग्राप
सब सामान एकत्रित करो।।। परसों का दिन परम शुभ है और यहां
पर उपनयन संस्कार कराने के लिए तुम योग्य होते हो। यह दिन
सत्पुरुषों को भी मान्य है भीर चन्द्र ताराग्रों से भी ग्रत्यन्त शुद्ध है
।।१०।। वसूपम वसुदेव ने गर्म के इस बचन का श्रवण कर ग्रपने सभी
बन्धुओं को मङ्गल पित्रकाश्रों को भिजना दिया था।।११।। घृत कृत्या,
दुख कृत्या, दिव कृत्या, मनोहर मधु कृत्या और समन्तित होकर गुड
कृत्या प्रकर्ष रूप से की थी।।१२।। नामोपहारों की राशि, मिण रत्न,
सुवर्ण, ग्रनेक ग्रापूषण, विविध वस्त्र, मुक्ता, माणिक्य और हीरे वहाँ
लावेगये थे।।१३।। श्री कृष्ण ने देव गर्गों को, मुनीन्द्रों को, सिद्धों में श्रेष्ठां
को और भक्त गर्गा को भक्तबत्सल ने मन से वथा भक्ति के भाव से
स्परण किया था।।१४।।

शुभेदिने च संप्राप्ते च सर्वे समाययुः ।
मुनीन्द्रा बान्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा ॥१५
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सर्वशा ।
विद्याधर्यश्च गन्धर्वाश्चाययुर्वाद्यभाण्डकाः ॥१६
ब्राह्मणा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिणः ।
सन्त्यासिनश्चावधूता योगिनश्च समाययुः ॥१७
स्त्रीबान्धवाःस्वबन्धूर्नावर्गा मातामहस्य च ।
वन्धूर्ना बान्धवाःसर्वे स्वाययुःशुभकर्मणि ॥१८
भोष्मो द्रोणश्चकर्णश्चाप्यश्वत्थामाकृषो द्विजः ।
सपुत्रो धृतराष्ट्रश्चसभाय्यंश्च समाययौ ॥१९
कुन्ती सपुत्रा विधवा हर्षशोकसमाप्लुता ।
नानादेशोद्भवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥२०

शुभ दिन के समाप्त होने पर वे सभी वहाँ पर आगये थे उनमें मुनीन्द्र थे—बान्धव—देवगएा—राजा लोग बहुत से थे ।।११। वहाँ उस श्रीकृष्ण के उपनयन संस्कार के महोत्सव में देवकन्या—नागकन्या—और सब ग्रोर से राज कन्या—विद्यावरी—गन्धवं और वाद्यभाण्डक आये थे ।।१६।। ब्राह्मएा—भिक्षुक—मट्ट—यितगएा—ब्रह्मचारी—संन्यासी—अवधूत ग्रोर योगी लोग ग्राये थे ।।१७।। ग्रपने बन्धुमों की स्त्रियों का समुदाय तथा मातामह (नाना) के वन्धुओं के समस्त वान्धव उस शुभ कमं में समुपस्थित हुए थे ।।१६।। उस शुभावसर पर भीष्म—द्रोणा—कर्णं—ग्रथ्यत्थामा—कृपाचार्यं द्विज और पुत्रों के सहित धृतराष्ट्र भपनी पत्नियों को साथ में लेकर वहाँ आये थे ।।१६।। विधवा कुन्ती भी वहाँ ग्रपने पुत्रों के सहित आई थी जो हुषं एवं शोक से युक्त हो रही थी । इसके ग्रांतिरिक्त श्रन्य बहुत से ग्रनेक देशों में होने वाले योग्य राजा लोग तथा राजपुत्र भी वहाँ ग्राये थे ।।२०।।

ं अत्रिवेशिष्ठश्चघवनो मरद्वाजो महातपाः । याज्ञवल्क्यश्च भीमश्च गार्ग्यो गर्गो महातपाः ।:२४

वत्सः सपुत्रश्च धर्मो जैगोषव्यः पराशरः। षुलहरच पुलस्त्यरचाप्यगस्त्यरचापि सौभरिः ॥२२ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः। सनत्कमारो भगवान् वोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥२३ द्वीसाञ्चाङ्गिरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । क्शिकः कौशिको राम ऋष्यशृङ्को विभाण्डकः ॥२४ श्रृङ्गी च वामदेवश्च गौतमश्च गुणार्गावः। कतुर्यतिश्चारुणिश्च शुक्काचाय्यो बृहस्पतिः ॥२५ अष्टावको वामतस्य पारिभद्रश्च वाल्मिकिः। पैठो वैश्वम्पायनश्च प्रचेताः पुरुजित् तथा ॥२६ भृगुमेरी विमेधुजित् कश्यपश्च प्रजापतिः। अदितिर्देवमाता च दितिर्देत्यप्रसूस्तथा ॥२७ सुमन्तुश्च सुभानुइच एकः कात्यायनस्तथा। मार्कण्डेयो लोमशस्च कपिलश्च पराशरः ॥२८ पाणिनिः पारियात्रश्च पारिभद्रश्च पुङ्गवः । संवर्त्तश्चाप्युतथ्यश्च नरोऽहञ्चापि नारद्रे॥।।२५

उस महोत्सव में ग्रांत्र — विश्वष्ठ — च्यवन — महान् तपस्वी भरद्वाज — याज्ञवल्क्य — भीम — गाग्यं और महा तप गर्ग ग्रांषे थे ।।२१।। सपुत्र वतस — धमं जैगीषव्य — पराशर — पुत्रह — पुलस्त्य — अगस्त्य — ग्रोर सौभरि ऋषि वहाँ उपस्थित हुए थे ।।२२।। सनक — सनन्द और तीसरे सनातन - सनत्कुमार भगवाच् वोद्ध ग्रोर पञ्चिश्व उस सुभ कमं के उत्सव में आये थे ।।२३।। दुर्वासम - प्रङ्गिरा — व्यास - ध्यास के पुत्र शुक्तदेव — कुशिक — कौशिक राम - ऋष्य प्रङ्गि — विभाष्डक - प्रङ्गि - वामदेव - गुगों के सागर गौतम - कृतु - यति - अर्थाण - शुक्ताचार्य - वृहस्पति - ग्रष्टावक - वामन - पारिभन्न — वालमीक — पैल — वैशम्बायन — प्रचेता — पुष्ठित — भृगु — मरीचि — मधुजित - कश्यप प्रजापित — देवों की माता ग्रदिति तथा देत्यों की जननी दिति — ये सभी वहाँ श्रीकृष्ण के उपनयन संस्कार के शुभ अवसर में

सम्मिलित हुए थे ।।२४-२७।। सुमन्त-सुभानु-एक-कात्यायान-मार्कण्डेय -—लोमश—कपिल-पराशर—पाणिनि-पारियात्र—पारिभद्र—पुगव— सम्वत्तं-उतथ्य-नर और हे नारद ! मैं भी (नारायण) उसमें सम्मिलित हुए थे ।।२८-२६।।

विश्वामित्रः शतानन्दो जाबालिस्तैतिलस्तथा।
सान्दीपिनिश्च ब्रह्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरुः ॥२०
उपमन्युगौंग्मुखो मैत्रेयश्च श्रुतश्रवाः।
कठः कचश्च करखो भरद्वाजश्च धर्मवित् ॥३१
सिश्च्या मुनयः सर्वे वसुदेवाश्रम ययुः।
वसुदेवश्च तान् हृष्ट्या ववन्दे दण्डवद्भृवि ॥३२
अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहनः।
रत्निमाणयानेन पार्व त्या सह शङ्करः।।३३
नन्दी स्वयं महाकालो वीरभद्र सुभद्रकः।
मणिभद्रः पारिभद्रा कार्तिकेयो गुणेश्वरः ॥३४
गजेन्द्रेण महेन्द्रश्च धर्मश्चन्द्रो रिवस्तथा।
कुबेरो वरुणश्चैव पवनो विह्नरेव च ॥३५

विश्वामित्र-जाबालि—शतानन्द-तैतिल-सान्दीपिन जो ब्रह्मा का ही अंश है और योगियों का तथा ज्ञानियों का गुरु है 11३०।। उपमन्यु-गौर-मुख-श्रु तश्रवा—कठ—कच-करख-धर्म के विद्वान् भरद्वाज भी वहाँ आये थे, ये समस्त मुनिगण अपने २ शिष्यों को साथ लेकर वसुदेव के धाश्रम में गये थे। वसुदेव ने जिस समय में इन महानुमात्रों का दर्शन प्राप्त किया तो उसने सबको भूतल में दण्ड को भाँति पड़कर प्रणाम किया था। 11३१-३२॥ इसी अनन्तर में हंस पर समाख्द होकर ब्रह्माजी मुस्कराते हुए वहाँ आये थे। रत्नों के निर्माण बाले एक अति दिव्य यान के द्वारा पावती के साथ भगवा न शङ्कर वहाँ पर पधारे थे। 1३३॥ नन्दी-स्वयं महाकाल—वीरमद्र—सुभद्रक—मिणमद्र—पारिभद्र—स्वामि कार्तिकेय गरोश्वर—वहाँ आकर सिम्मिलत हुए थे। १३४॥ गजेन्द्र के द्वारा महेन्द्र,

धर्म, चन्द्र, रिब, कुवेर, वरुण, पवन, विद्व देवता भी वहाँ शुभोत्सव में धाये थे।।३४।।

यमः संयमिनीनाथो जयन्तो नलकुबरः । ंसर्वे ग्रहारच वसवी रुद्राश्च सगणास्तथा ॥३६ आदित्यारच तथा शेषो नानादेवाः समायंयुः । वसुदेवश्च भक्त्या च ववन्दे शिरसा भुवि ॥३७ त्षाव परया भक्त्या देवेन्द्रांश्च तथा सुरान्। ः भक्तिन म्रारममूष्नी च पुलकाञ्चितविग्रहः ।।३४ परं ब्रह्म परं धात पदमेशः परात्पराः। स्वयं विधाता मद्गेहे जगतां परिपालकः ।।३९ वेदानां जनकः स्रष्टा सृष्टिहेतुः सनातनः सुराषाञ्च मुनीन्द्राणां सिद्धन्द्राणांगुरोर्गु रः ॥ ६ २ स्वप्ने यत्पादपद्मञ्च क्षरां द्रष्टुं सुदुलभम्। शिवस्मरणमात्रेण सर्वानिष्टाः पलायिताः ।। ४१ सर्व सङ्कटमुत्तीर्यं कल्याणं लभते नरः। सर्वाग्रे पूजनं यस्य देवानामग्रणीः परः ॥४२ घटेषु मङ्गलं मन्त्रै भेक्त्या चावाहनेन च । स्वयं गणेशो भगवान् स साक्षाद्विधननायकः।।४३

संयमिनी के स्वामी यमराज, जयन्त, नलकूवर, समस्त ग्रह, समग्न वसुगण, सम्पूर्ण रुद्र प्रपने गणों के सहित वहाँ बसुदेव के प्राथम में प्रावे थे ।।३६।। प्रादित्य, शेष भगवान, तथा प्रनेक देवगण वहाँ सम्मिलित हुए थे, वसुदेव ने प्रत्यन्त भक्ति की भावना से भूमि में प्रपना मस्तक टेक कर सबकी बन्दना की थी ।।३७।। वसुदेव ने उन समस्त देवन्द्र सुरों की परम भक्ति से भक्ति के कारण न प्र प्रपना शिर करके रोमाञ्चित अंग वाला होते हुए स्तुति की थी ।।३६।। वसुदेव ने कहा - परब्रह्म, परम धाम, परमेश प्रीर पर से भी पर जमतों के पूर्णत्या परि पालन करने वाले विधाता स्वय मेरे घर पर ग्राज पथारे हैं।।३६।। जो सम्पूर्ण वेदों को जन्म देने बाले पिता हैं, संसार का मृजन करने वाले, मृष्टि के हेतु

श्रोर सनातन हैं। जो समस्त सुरों के ग्रौर सम्पूर्ण मुनीन्द्रों के तथा सिद्धेन्द्रों के गुरु के भी गुरु हैं।।४०।। स्वप्न में भी जिनके चरण कमल का दर्शन प्राप्त करना एक क्षण भर के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। शिव के तो शुभ नाम एवं स्वरूप के स्मरण मात्र से ही सब अनिष्ट भाग जाया करते हैं ग्रौर सम्पूर्ण सङ्कटों से पार होकर मनुष्य कल्याण की प्राप्ति किया करते हैं। जिनका पूजन सबसे प्रथम हुआ करता है और जो सब देवों के ग्रग्नणी हैं तथा पर हैं। जिनको घरों में मङ्गल मित्त से, मन्त्रों से और ग्रावाहन के द्वारा किया जाता है वह भगवान् गरोश स्वयं साक्षात् विद्यों के विनायक यहाँ मेरे घर पर प्यारे हैं।।४१-४३।।

वाद्यं नानाविधं रम्यं वादयामास कौतुकात्।
मङ्गलं कारयामास भोजयामास ब्राह्मणान् ॥४४
भैरवीं पूजयामास मथुराग्रामदेवताम्।
उपचारैः घोड़शभि षष्ठचां मङ्गलचण्डिकाम् ॥४५
पुण्यं स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गलम्।
वेदांश्च पाठयामास वसुदेवस्य वल्लभा ॥४६
स्वगंङ्गासुजलेनेव सुवर्णकलशेन च।
स्नापयामास सबलं श्रीकृष्णं पुत्रवत्सला ॥४७
वस्त्रचन्दनमाल्यंश्च तयोर्वेशञ्चकार सा।
रत्नेन्द्रसारनिर्माणभूषण्श्च मनोहरैः ॥४८
मातृभूषणभूषाढ्यः सबलः कृष्ण एव च।
आययो च सभां देवमुनीन्द्राणाञ्च नारद ! ॥४९

इस प्रकार से वसुदेव ने सबका स्तवन करके और पूजनार्चन करके फिर नाना भाँति के वाद्यों को जो कि अत्यन्त रम्य थे कौतुक से बजवाया था। मङ्गल कृत्य कराया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया था। १४४।। मयुरा पुरी की ग्राम देवता मेरवी का पूजन किया था। घष्टी में मङ्गल चण्डिका का घोडश उपचारों के द्वारा यजन किया था। १४१।। पुण्य स्वस्त्ययन, शुद्ध मङ्गल कराया था। वेदों का पाठ करवाया था। फिर धमुदेव के वल्लवों ने स्वगंङ्गा के सुन्दर जल से सुवर्ण के कलकों के द्वारा

पुत्रों पर प्यार करने वालों ने श्रोकृष्ण श्रीर बलराम की स्नान कराया था।।४६-४७।। पुत्र वत्सला माता देवकी ने इसके ग्रनन्तर वस्त्र, चन्दन, माल्य ग्रादि से उन दोनों भाइयों की वेस, रचना की थी। उसने उन कृष्ण तथा बलराम को रत्नों के परम सार स्वरूप दिव्यातिदिव्य रत्नों के दारा विशेष रूप से निर्मित ग्राभूषणों से जोकि अत्यन्त ही मनोहर थे समलंकृत किया था।।४८।। माता के द्वारा भूषणों एवं भूषा से युक्त हो कर बलराम और कृष्ण हे नारद ! देवों ग्रीर मुनीन्द्रों की सभा में थाये थे।।४६।।

दृष्ट्वा तं जगतांनाथमुत्तस्थौ प्रजवेन च। स्वयं विधाता शम्भुश्च शेषो धर्मरच भास्करः ॥५० देवाश्च मुनयश्चैव कात्तिकेयो गणेश्वरः। पृथक् पृथक् क्रमेर्णंव तुष्टाव परमेश्वरम् ॥५१ नाथानिर्वचनीयोऽसि भक्तानुग्रह विग्रह। वेदानिर्वचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥५२ देहेषुदेहिनंशश्वत् स्थितं निर्लिप्तमेव च। कर्मिणां कर्मेणां शुद्धं साक्षिरणं साक्षतं विभुम्। कि स्तौमि रूपशून्यञ्च गुणशून्यञ्च निर्गुणम् ॥५३ स्वामनन्तं यदि स्तोतुं देवोऽनन्तो न हीश्वरः। न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मकः शिवः ॥५४ सरस्वती जड़ीभूता कि कुर्भः स्तवनं वयम् ॥५५ वेदा न शक्ता स्तोतुञ्चेत्त्वाञ्चैवज्ञातुमीश्वरम् । वयं वेदविदः सन्तः किं कुर्मः स्तवनंतव ॥५६ इदंस्तोत्रं महापुण्यं देवैश्च मुनिभिःकृतम् । यः पठेत्सयतः शुद्धः पूजा काले च भक्तितः ॥५७ इहलोके सुखंभुक्त्वा लब्ध्वा ज्ञानं निरञ्जनम् । रत्नयानं समारुह्य गोलोकं सच गच्छति ॥५८ जैसे ही आते हुए उन जगतों के स्वामी को देखा था वैसे ही बड़े ही वेग से सब खड़े होगये थे। स्वयं विधाता, शम्भु, शेष भगवान, धर्म और भूवत भास्कर सूर्यदेव, देवगणा, सम्पूर्ण मुनि वर्ग, स्वामि कात्तिकेय, गरोक्ष ये सभी उस समय अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये थे और मात्रोत्थान द्वारा स्वागत सत्कार करके फिर क्रम से सबने पृथक - पृथक उन परमेश्वर का स्तवन किया था ॥५०-५१॥ ब्रह्मा ने कहा-हे नाथ म्रनिर्वचनीय हैं अर्थात् आपके स्वरूप तथा गुणों को वचनों के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है। ग्राप अपने भक्तों पर अनुग्रह करके ही विग्रह धारग करने वाले हैं। आपको वेद भी नहीं वतला सकते हैं तो ईश्वर आपका यहाँ कौन स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। महादेव ने कहा-देहों में देही को निरन्तर स्थित रखते हुए भी ग्राप निलिप्त ही रहते हैं। आप कर्म करने वालों के कमों के शुद्ध साक्षी साक्षात ग्रीर विभु हैं। ऐसे रूप से तथा गुरा से शून्य निराकार निर्गुरा श्रापकी मैं स्तुति करूं तो क्या करूं ?।५२-५३। देवों ने कहा-हे भगवन्!जब अनन्त ग्रापका स्तवन करने में अनन्त देव ही समर्थ नहीं हैं और स्वयं विधाता भी स्तवन करने को सामर्थ्य से हीन हैं एवं ज्ञान के स्वरूप साक्षात् भगवात् शंकर भी शक्ति होन हैं श्रीर वाग्देवता वाणी और बुद्धि की श्रिधिष्ठात्री सरस्वती भी असमर्थ हैं तो हम लोग भ्रापकी स्तुति क्या कर सकते हैं ? ।। ४४-४४।। मुनीन्द्रों ने कहा-हे भगवन् ! यदि वेद स्वयं आपका स्तवन करने में अशक्त हैं और ग्राप के इंश्वर स्वरूप को जानने में उनकी भी सामध्यं नहीं है तो हम तो उसी वेद को जानने वाले ही हैं। ऐसे हम विचारे भाषका क्या स्तवन कर सकते हैं ?।।५६॥ यह स्तोत्र महान् पुण्य है जो देवों ने तथा मुनियों ने किया है जो इसका संयत और गुचि होकर पूजा के समय में भिवतभाव से पाठ करता है वह इस लोक में सुख-सीभाग्य का उपभोग करके तथा निरञ्जन ज्ञान का लाभ लेकर रत्नों के विमान में समारूढ होकर अन्त समय में नित्य गोलोक धाम को चला जाता है ।।५७-५८।।

संस्तूय देवा मुनयो विरेमुश्चैव मानसे ।

स्टब्स् दृहशुः प्राङ्गणे कृष्णं कोभितं पीतवाससा ॥५९

यथा सौदामिनीयुक्तं नवीनजलदं मुने ! ।
बक्त गङ्क्तियुत्तञ्चेव मालती मालया तथा ।।६०
कपाले मण्डलाकारकस्तूरीयुक्तचन्दनम् ।
सक्त ङ्कः मृगांक ञच शोभितं जलदे तथा ।।६१
द्विभुजं स्यामलं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम् ।
ईषद्धास्य प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहिनग्रहम् ।।६२
चकार वसुदेव स्वाप्य ज्ञयासुरिन प्रयोः ।
दक्ता सुवर्णशतकं ब्राह्मणाय च सादरम् ।।६३

इस प्रकार से देवगए और मुनिमण्डल ने उन का स्तवन करके फिर वे सब मानस में ही विरत हो गये थे। फिर उन सबने पीत वस्त्र से: शोभित कृष्ण को वसुदेव के प्राङ्गण में देखा था।।५६।। हे मुने! वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई तृतन मेच विद्युत से युक्त है। मालती के पुष्पों की माला ऐसी दिखलाई दे रही थी जैसे बगुलों की पंक्ति उस मेच से संयुत हो।।६०।। उनके कपाल में कस्तूरी से युक्त चन्दन का विन्दु मण्डल के आकार वाला लगा हुआ था वह ऐसा शोभित हो रहा था मानों जलद में कलंक से युक्त मृगांक हो।।६८।। श्रीकृष्ण का स्वरूप दो भुजाओं वाला, श्याम वण से युक्त था जो परम कान्त और राधा के मनोहर कान्त थे। मन्द मुस्कान से युक्त परम प्रसन्न मुख वाले और वह भक्तों पर अनुग्रह के लिये विग्रह धारण करने वाले थे। इस प्रकार की शोभा से सयुत कृष्ण का सब ने दर्शन किया था।।६२।। फिर वसुदेव ने सुरगण और विप्रों की ग्राज्ञा से शुभ कम का समारम्भ किया था। श्री ब्राह्मणों को सुवर्ण की सौ मुद्राऐ आदर के साथ समर्पित की थीं।।६३।।

देवेन्द्राश्च मुनीन्द्रांश्च नमस्कृत्य पुरोहितम् ।
गणेशच दिनेशंच विह्नंच शंकरं शिवाम् ॥६४
सम्पूष्य देवषट्कंच साक्षतंदेव संसदि ।
उपचारैः षोड़शिभः संयतो भिक्तपूर्वकम् ॥६५
पुत्राधिवासनं चक्के वेदमन्त्रेण संसदि ।
सम्पूष्य नानादेवांश्च दिक्पालांश्च नवग्रहाम् ॥६६

दत्त्वा पञ्चोपचारांश्च भक्त्या षोड्शमातृकाः। दत्त्वा च वसुधारांञ्च सप्तवारान् घृतेन च ॥६७ चेदिराजं वसुं नत्वा सम्भूष्य प्रययौ पुनः। वृद्धिश्राद्धं सुनिर्वाप्य यित्कचिह्विकंतथा ॥६६ यज्ञं कृत्वा तु वेदोक्तं यज्ञसूत्रं ददौ मुदा। बलदेवाग्रजायैव कृष्णाय परमात्मने ॥६९ गायत्रींच ददौ ताम्यां मुनिः सांदीपिनिस्तथा।७० भिक्षां ददौ च प्रथमं पावती परमादरात्॥७१

देवेन्द्रों को, मुनीन्द्रों को, पुरोहित को नमस्कार करके गएोश, दिनेश, बिल्ल, शंकर, शिवा धौर छ देवों का भलीभाँति पूजन करके देवों की संसद में अक्षतों के सहित सोलह उपचारों के द्वारा अर्चन किया था धौर फिर भिक्त भाव पूर्वक संयत हो गये थे।।६४ ६५।। इसके उपरान्त बसुदेव ने अनेक देवों की, दिक पालों की धौर नव ग्रहों की अर्चा करके संसद में वेद के मन्त्रों के द्वारा पुत्र का अधिवासन किया था।।६६।। भिक्त से घोड़श मालृकाधों को पंच उपचार देकर और सप्तवार घृत से बसुधारा देकर चेदिराज वसु को नमस्कार करके औरभलीभाँति पूजन करके फिर गये थे। वृद्धिश्राद्ध अर्थात् नान्दी मुख श्राद्ध को अच्छी तरह सम्पन्न करके तथा जो कुछ दैविक कर्म था उसको पूर्ण करके वसुदेव ने यज्ञ करके प्रसन्नता से वेदोक्त यज्ञ सूत्र दिया था। जो पहिले अग्रज बलदेव को दिया गया धौर फिर परमात्मा कृष्ण को दिया था।।६९-६९।। फिर सान्दीपिन मुनि ने उन दोनों को गायत्री मन्त्र की दीक्षा तथा उपदेश दिवा था। पार्वतो देवी ने सर्व प्रथम परम आदर के साथ उनको भिक्षा दो थी।।७०-७१।।

प्रत्येक प्रदर्श भिक्षां रत्नभूषणभूषिताम्। भिक्षां गृहीत्वा भगवान् सबलो भिक्तपूर्वकम्।।७२ किचिद्दौ च गर्गाय किचित् स्वगुरुवे तथा। वेदिक कर्म निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणां ददौ।।७३ देवांश्च भोजयमास ब्राह्मणांश्चापि सादरम्।
ये ये समाययुर्यज्ञै ते च दत्त्वा शुभाशिषम्।। ७४
कृष्णाय बलदेपाय प्रहृष्टाः प्रयुगृ हम्।
नन्दः सभाय्यो निर्वाप्य शुभक्षमं सुतस्य वै।। ७५
कोड़े कृत्वा बलं कृष्णं चुचुम्ब वदनं तयोः।
उच्चै ररोद नन्दश्च यशोदा च पतिब्रता।।
श्रीकृष्णस्तं समाश्वास्य बोवयामास यत्नतः।। ७६

प्रत्येक को रत्नों के भूषणों से भूषित भिक्षा दी थी। बलराम के सिहत भगवान् कृष्ण ने भक्ति पूर्वक वह भिक्षा ग्रहण की थी। 19२।। उस भिक्षा में से कुछ तो गगं मुनि को दी थी जो झावार्य एवं उनके पुरोहित थे और कुछ अपने गुरु सान्दीपिनि को दी थी। इस प्रकार से इस वैदिक कमं निर्वापित करके गर्गाचार्य को दक्षिणा दी थी। 19३।। देव गण को भीर बाह्मणों का आदर के सिहत भोजन कराया था। इस उत्सव में जो जो भी यहाँ आये थे उन सबने इस यज्ञ में कृष्ण और बलदेव के लिये गुभ भाशीर्वाद देकर परम प्रसन्न होते हुए वे सब अपने अपने घर चले गये थे। नन्द ने भार्या के सिहत अपने पुत्र का शुभ कर्म सम्पन्न करके कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में विठाकर उन दोनों के मुख चुम्बन किया था। फिर नन्द और पितव्रता यशोदा बहुत ऊँचे स्वर से रुदन करने लगे थे। श्रीकृष्ण ने उनको समाश्वासन देकर यत्न पूर्वक समभाया था। 19४-७६।।

सानन्दं गच्छ हे मातयंशोदे तात ! सत्वरम् ।
त्वमेव माता पोष्ट्री त्वं पिता च परमार्थतः ॥७७
अवन्तिनगरं तात ! यास्यामि सबलोऽधुना ।
मुनेः सांदीपिनेः स्थानं वेदपाठार्थमीप्सितम् ॥७६ ।
तत आगत्य सुचिरं काले भवति दर्शनम् ।
कालः करोति कलनं स च भेदं करोति च ॥७९ ।
सुखं दुःखञ्च हर्षञ्च शोकंच मङ्गलालयम् ॥६० ।

मया दत्तञ्च तत्त्वंच योगिनामिष दुर्लं भम् ।
सर्व नन्दश्च सानन्दं त्वामेव कथिष्यति ॥८१
इत्युक्तवा जगतां नाथो वसुदेवसभां ययौ ।
तदाज्ञया क्षर्णं प्राप्य ययौ सांदीषिनेगृं हम् ॥६२
वसुदेवं देवकीञ्च सम्भाष्य विनयेन च ।
नन्दः सभार्यः प्रययौ हृदयेन विद्यता ॥६३
मुक्तामिणं सुवर्णञ्च माणिक्यहीरकं तथा ।
विह्निशुद्धांशुकं रत्नं नन्दाय दवकी ददौ ॥८४

श्रांकृष्ण ने कहा-हे माता यशोदा ! हे तात ! आप दोनों आनन्द के साथ शीघ्र जाइये। आप ही मेरे पोषण करने वाली माता है और हे नन्द ! ग्राप हो मेरे परमार्थ से पिता हैं।।७७।। हे तात ! ग्रव मैं भाई बलराम के सहित भ्रवन्ति नगर में जाऊँगा और वहाँ पर सान्दीपिनि मृति के स्थान पर अभीष्यित वेदों के अध्ययन के लिये जाना भ्रावश्यक है ।।७८।। वहाँ से आकर बहुत अधिक काल में दर्शन होता है यह काल ही कलन किया करता है और यही भेद भी कर देता है ।।७६।। हे माता! मनुष्यों का भेद श्रीर संमीलन यह सभी काल के द्वारा हो कृत होता है। सुख, दु:ख, हर्ष, शोक ग्रौर मङ्गलालय सभी काल कृत है यह यागियों को भी अति दुलंभ तत्व सब मैंने नन्द को दे दिया है। वह नन्द सब तुमको आनन्द के साथ कह देंगे ।। ८१।। इतना कह कर जगतों के नाथ कृष्ण वस्देव की सभा में चले गये थे फिर उनकी आज्ञा से शुभ समय पाकर सान्दीपिनि गुरु के घर को चले गये थे।। दशा इसके उपरान्त अपनी भार्या के साथ नन्द विनय पूर्वक वसुदेव भौर देवकी से सम्भाषण करके विद्यमान हृदय के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गये थे।। दिवकी ने प्रस्थान करने के समय में नन्द को मुक्तामिए।, सुवर्एा, मािए। वय, हीरक और विह्न के समान शुद्ध वस्त्र विदाई में दिये थे।।५४॥

श्वेताश्वंच गजेन्द्रच सुवण रथमुत्तमम् । नन्दाय कृष्णः प्रदरी वसुदेवश्च सादरम् ॥८५ तयोरनुवजम् विप्रा देवकीप्रमुखाः स्त्रियः।
वसुदेवस्तथाक रोऽप्ययुद्धवक्च ययौ मुदा ॥८६
कालिन्दीनिकटं गत्वा ते सर्वे रुरदुः शुचा ।
परस्परंच सम्भाष्य ते सर्वे स्वालयं ययुः ॥८७
कुन्ती सपुत्रा विधवा वसुदेवाज्ञया मुने ।
नानारनमणि प्राप्य प्रययौ स्वालयं मुदा ॥८८
वसुदेवो देवको च पुत्रकत्याणहेतवे ।
नानारतमणि वस्त्रं सुवणं रजतं तथा ॥६९
मुक्तामाणिक्यहारंच मिष्टान्नंच सुधोपमम् ।
भट्टे भ्यो बाह्मणेभ्यरच प्रददौ सादरं मुदा ॥९०
महोत्सवं वेदपाठं हरेनीमैकमञ्जलम् ।
विप्राणां भोजनचैव कारयामास यत्नतः ॥९१
जातीनां बान्धवानांच पुरस्कारं यथोचितम् ।
चकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्त्रं मैनोहरः ॥९२

चसुदेव और कृष्ण ने नंद के लिये इवेत प्रश्व, गजेन्द्र, सुवर्ण, उत्तम रथ बहुत आदर के साथ प्रदान किये थे।। प्रशा जिस समय नन्द और धशोदा वहाँ से जाने लगे तो उन दोनों को विदा करने के लिये विप्र, देवकी प्रमुख जिनमें थी ऐशी अनेक स्त्रियाँ, वसुदेव, अक्तूर और उद्धव भी प्रसन्नता के साथ गये थे।। प्रदा। यमुना के निकट पहुँचकर वे सभी शोक से रदन करने लगे थे छौर परस्पर में सम्भाषण करके वे सब अपने घरों को चले गये थे।। प्रशा वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र के कल्याण के लिये अनेक रतन मिण्याँ, वस्त्र, सुवर्ण, रजत, मुक्ता माणिक्य के हार और अमृत के तुल्ब मिष्टान्न भट्टों के लिये तथा बाह्यणों के लिये आदर और इर्ष के साथ दिये थे।। प्रप्त- हां सहोत्सव, वेदों का पाठ, हिर के नाम का मङ्गल पाठ, विप्रों का भोजन यत्नपूर्वक कराया था।। ६१।। जो अपनी ज्ञाति के लोग थे तथा जो बान्धचगण थे उन सबको वसुदेव, देवकी ने यथोचित मिण, माणिक्य, मुक्ता और मनोहर वस्त्रों के द्वारा पुरस्कार दिया था।। ६१।।

र्द ६ — सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्यगमनम्

कृष्णः सान्दीपिनेर्गेहं गत्वा च सबलो मुदा।
नमश्चकार स्वगुरुं गुरुपत्नीं पितवताम् ॥१
शुभाशिषं गृहीत्वा च दत्त्वा रत्नं मणि हिरम्।
गुरुवे तस्य भार्यायं तमुवाच यथोचितम् ॥२
त्वत्तो विद्यां लभिष्यामि वांछितां वांछितं मम।
कृत्वा शुभक्षणं विप्र मां पाठ्य यथोचितम् ॥३
शोमित्युक्त्वा मुनिश्रेष्ठः पूजयामास तं मुदा।
मधुपर्कप्राशनेन गवा वस्त्रेण चन्दनैः ॥४
मिष्टान्नं भोजयामास ताम्बूलञ्च सुवासितम्।
सुप्रियं कथयामास तुष्टाव परमेश्वरम् ॥५
परं ब्रह्म परं धाम हरमीश परात्पर।
स्वेंच्छामयं स्वयं ज्योतिर्निलिप्तैको निरं कुशः ॥६
भक्तैकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रह विग्रहं।
भक्तवाञ्छाकल्पतरो भक्तानां प्राणवल्लभ ॥७

इस ग्रध्याय में विद्या का ग्रध्ययन करने के लिये सान्दीपिनि गुरु के समीप में श्री कृष्ण के गमन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा—बलराम के साथ कृष्ण ने सान्दीपिनि के घर में पहुंचकर बड़े हुषें के साथ ग्रपने गुरु की परम पतिव्रता गुरुपत्नी को नमस्कार किया था। ११।। रत्न तथा मिए। गुरु को समिपित करके उनसे हिर ने शुभ आशी-विद्या पा। इसके ग्रनन्तर श्री कृष्ण ने उनकी भागि से यथो-विद्या को प्राप्त करूँगा। ग्राप शुभ क्षरण में वाञ्छत करने की कृपा करें भीर मुक्ते यथोचित पाठन करें।।२-३।। मुनि ने 'ग्रोम्' यह कह कर अर्थात् स्वीकार करके कृष्ण को प्रसन्तता से पूजित किया था। उनका मुनिश्रेष्ठ सान्दीपिनि ने मधुपकं के प्रारान, गौ, वस्त्र ग्रीर चन्दन के द्वारा सरकार किया था तथा मिष्ठान्न का भोजन कराया था एवं सुवासित

ताम्बूल समिति किया था। सुप्रिय वचन कहे और परमेश्वर का स्तवन किया था। १४-४।। सान्दीयिनि ने कहा—अरप तो साक्षात् परब्रह्म हैं— आप परम धाम—परमीश श्रीर पर से भी पर हैं। श्राप अपनी ही इच्छा से परिपूर्ण—स्वयं ज्योति स्वरूप—िनिलिस—एक श्रीर निरङ्कु ह है। ६।। आप अपने मक्तों के एक मात्र स्वामी हैं—भक्तों के इष्टदेव श्रीर भक्तों के ऊपर ही अनुग्रह करने के लिये शरीर धारण करने वाले हैं। हे भगवन् ! श्राप भक्तों की वाञ्छा को पूर्ण करने के लिये करप वृक्ष के समान हैं श्रीर भक्तों के प्राणों के वन्लम हैं।।७।।

मायया अवि भूपालो भुवो भारक्षयाय च ।। ८
योगिनो यं विदन्त्येवं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् ।
घ्यायन्ते भक्तिनिवहा ज्योतिरम्यन्तरे मुदा ॥ ६
द्विभुजं मुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकम् ।
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सस्मितं भक्तवत्सलम् ॥ १०
पीताम्बरघरं देवं वनमालाविभूषितम् ।
छीलापांगतरंगैश्च निन्दितानगमू च्छितम् ॥ ११
अलक्तभवनं तद्वत्पादपद्मं सुशाभनम् ।
कौस्तुभोदभासितांगञ्च दिव्यमूर्ति मनोहरम् ॥ १२
ईषद्धास्यअसन्नञ्च सुवेशं प्रस्तुतं सुरः ।
देवदेव जगन्नायं त्रेलोक्यमोहनं परम् ॥ १३
कोटिकन्दपलीलाभं कमनीयमनीश्वरम् ।
अमूल्यरत्निर्माणभूषणौषं न भूषितम् ।
वरं वरेण्यं वरदं वरदानामभीप्सितम् ॥ १४

ग्राप ब्रह्मा—शेष—ईश के द्वारा वन्द्यमान होते हुए भी ग्रपनी माया से ही इस बाल रूप में विश्वमान हैं। माया से ही इस भूतल में भूपाल हैं और इस वसुन्धरा के बढ़े हुए भार का क्षय करने के लिये ही अवतीर्ग हुए हैं।।।। जिस ग्रापको योगी लोग ब्रह्म ज्योति एवं सभातन जानते हैं। भक्त समुदाय प्रसन्तता से अपने ही अभ्यन्तर में ज्योति का स्थान किया

:;;

करते हैं ।।६।। आपके भक्तगण आपका घ्यान दो मुजाओं से युक्त, हाथ में
मुरिलिका लिये हुए सुन्दर श्याम रूप वाला किया करते हैं। उनके घ्यान
में आपका स्वरूप चन्दन से उक्षित समस्त अंगों वाला, स्मित से अन्वित,
भक्तों पर प्यार करने वाला, पीताम्बर घारण करने वाला और वनमाला
से विभूषित है। आपका स्वरूप लीला से अपांगों की तरंगों द्वारा अन्य के
मूच्छित को भी पराजित करने वाला है।।१०-११।। आपके चरण कमल
अनक के भवन एवं अत्यन्त शोमा से युक्त है। कौस्तुम मिण से आपका
अग उद्भासित है, आपकी परम सुन्दर दिच्य मूक्ति है।।१२।। मन्द हास्य
से आपका मुख अत्यन्त प्रसन्न रहता है। आप सुन्दर वेश से युक्त तथा
देवों के द्वारा स्तुत हैं। आप देवों के भी देव हैं, समस्त जगतों के नाथ हैं
और त्रिलोकी का मोहित करते हैं।।१३।। आपका स्वरूप करोड़ों कामदेव
की लीला की आभा वाला है, अनीश्वर तथा परम कमनीय है। आपका
स्वरूप अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण वाले भूषणों के समूह से भूषित
नहीं है। आपका स्वरूप वर, वरेण्य, वरदान प्रदान करने वाला और
वरदों का भी अभीप्सित है।।१४।।

चतुर्णामिप वेदानां कारगानाञ्च कारणम्।
पाठार्थमित्प्रियस्थानमागतोऽसि च मायया॥१५
पाठं ते लोकशिक्षार्थं रमगां गमनं रणम्।
स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णतमस्य च॥१६
अद्य मे सफलं जन्म सफलं जीवनं मम ।
पातिव्रत्यञ्च सफलं सफलञ्च तपोवनम् ॥१७
मह्क्षहस्तः सफलो दत्तं येनान्नमीप्सितम्।
तदाश्रमं तीथपरं तीथपादपदांकितम्।
तत्पादरजसा पूता गृहाः प्रांगणमृत्तमम् ॥१४
यस्य त्वत्पादपद्मञ्चवावयोर्जन्मखण्डनम् ।
तावद् दुःखञ्च शोकश्र्य तावद्भोगश्र्य रोगकः ॥१९
तावज्ञनमानि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च।
माव्ह्वत्पादपद्मस्य भजनं नास्ति दशनम् ॥२०

हे कालकाल भगवन् स्रष्टुः संहर्तु रीश्वरः । कृपां कुरु कृपानाथ मायामोहनिकृत्तन ॥२१ इत्युक्तवा साश्चुनेत्रा सा कोड़े कृत्वा हरि पुनः । स्वस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा ॥२२

है भगवन ! ग्राप चारों वेदों के तथा कारगों के भी- कारगा है । माप जो वेदों का ग्रध्ययन करने के लिये मेरे प्रिय स्थान पर पशारे हैं, यह भी सबकी एक माया ही है। स्वात्माराम, परिपूर्णतम और विभु भापका यह पाठ, रमण, गमन ग्रीर रण सभी लोक की शिक्षा के लिये ही है ॥१४-१६॥ गुरु पत्नी ने कहा—हे भगवन् ! ग्राज मेरा जन्म ग्रीर जीवन दोनों सफल एवं कृतार्थ हो गये हैं। मेरा यह पतिवृत धर्म भीर तपोवन भी आज ही सफ़ज हुआ है । मेरा यह दाहिना हाथ जिससे मैंने अभीष्सित अस दिया है। अब सफल हो गया है। तीर्थ के तुल्य आपके चरणों के चिह्न से ग्राङ्कित यह ग्राश्रम् अब तीर्थ से भी कहीं अधिक पुण्य प्रद एवं पवित्र है ग्राप के पादों की धूलि से मेरे गृह ग्रीर यह प्रांगण उत्तम एवं परम पूत्र हो गया है।।१७-१ 5।। ग्रापके यह चरण कमल हम दोनों पति-पत्नी के जन्म के खण्डन करने वाले हैं श्रयीत् जन्म, मरण के भव, बन्धन से मुक्त कर देने वाले हैं। इस मानव के दु:ख, शोक, भोग धीर रोग, जन्म, कर्म, क्षुवा, पिपासा आदि सभी तभी तक रहा करते हैं और इसे सताया करते हैं जब तक आपके चरणों के दर्शन नहीं होते हैं श्रीर श्चापका भजन नहीं होता है ॥१६-२०॥ हे भगवन् ! श्चाप तो इस महा बलवान काल के भी काल हैं ग्रौर मुजन करने वाले तथा संहार करने वाले के भो ईश्वर हैं। हे कुपा नाथ ! अब हमारे ऊपर आप कृपा करियें ग्राप इस सौसारिक माया के मोह का छेदन कर देने वाले हैं।।२१।। इस प्रकार से यह गुरु पत्नी ने श्रीकृष्णा से कहकर फिर उन्हें श्रपनी गोंद में बिठा लिया था और बहुत ही प्रेमोद्रे क के साथ देवकी की भाँति अपना स्तन पिलाया था ॥ २२॥ 💎 🚉 👵

मातस्त्वं मां कथं स्तोषि बालं दृग्धमुखं सुतम्। अस्ति । गच्छ गोलोकमिष्टकृच स्त्रामिना सह साम्प्रतम् (॥३३० स्यक्तवा प्राकृतिकं मिण्या नश्वरञ्च कलेवरम् । विधायं निर्मलं देहं जन्ममृत्युजराहरम् ॥२४ इत्युक्तवा चतुरो वेदान् पिठत्वा मुनिपुंगवात् । मासेन परया भक्त्या दत्त्वा पुत्रं मृतं पुरा ॥२५ रत्नानाञ्च त्रिलक्षञ्च मणीनां पञ्चलक्षकम् । हीरकाणां चतुर्लक्षं मृक्तानां पञ्चलक्षकम् ॥२६ माणिक्यानां द्विलक्षञ्च वस्त्रं त्रैलोक्य इलंभम् । हारञ्च दुर्गया दत्तं हस्तरत्नांगुलीयकम् ॥२७

श्रीकृष्ण ने कहा -हे माता ! आप दुध मुँहे इस अपने पुत्र की जो एक बालक है क्यों इस प्रकार से स्तुति कर रही हैं? अब आप अपने स्त्रामी के साथ अभीष्ट गो लोक नित्य धाम में जाइये ॥२३॥ अब आप इस मिध्या, प्राकृतिक और नहवर शरीर का त्याग करके जरा, मृध्यु श्रीर जन्म के अपहरण करने वाले निर्मल दिव्य देह धारण करिये । इतना कह कर श्रीकृष्ण ने एक ही मास में परम भिवत के भाव से उस मुनियों में परम श्रेष्ठ सान्दीपिनि से चारों वेदों को पढ़ लिया था श्रीर इसके पूर्व मरे हुए उसके पुत्र को वापिस लाकर दे दिया था ॥२४-२५॥ श्रीकृष्ण ने अपना अध्ययन समाप्त कर गुरु की सेवा में परम पुष्कल दक्षिणा के रूप में तीन लाख रत्न, पाँच लाख मिण, चार लाख हीरे, पाँच लाख मुक्ता, दो लाख माणिक्य, तीनों लोकों में दुर्लभ वस्त्र, दुर्ग देवी के द्वारा दिया हुआ हार श्रीर हाथों की रत्नों की अंगूठी श्रीर दश लाख सुवर्ण की मुद्राऐ दी थीं ॥२६-२७॥

दशकोटि सुवर्णानां गुरवे दक्षिणां ददी।
अमूल्यरत्निर्माणं नारीसर्वांगभूषणम् ।।२८
गुरुप्रियाये प्रददी बिह्नशुद्धांगुकं बरम् ।
शुनिर्दस्वा च पुत्राय तत्सवं प्रियया सह ॥२९
सद्रत्नरथमारुह्य ययो गोलोकमुत्तमम् ।
तमद्भुतं हरि हङ्का प्रययो स्वालयं मुदा ॥३०

एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्रं श्रागु नारदम् । इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेद्भक्तिपूर्वंकम् ॥३१ श्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशयः । अस्पष्टकीक्तिः सुयशा मूर्खीभवति पण्डितः ॥३२ इहं लोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः पदम् । तत्र नित्यं हरेदास्यं लभते नात्र संशयः ॥३३

प्रपने गुरु की पत्न को अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित नारी के समस्त अंगों के सम्पूर्ण आमूल्य, विह्न के तुल्य परम शुद्ध एवं श्रेष्ठ वस्त्र दिक्षिणा में श्रीकृष्ण ने दिये थे। मुनि ने यह सम्पूर्ण धन राशि अपने पुत्र को सींप दी घौर धपनी प्रिय पत्नी के साथ सद्रत्नों से निर्मित रथ में समारूढ़ होकर हिर के श्रद्भुत दर्शन प्राप्त कर बहुत ही हर्ष के साथ उस प्रपने धाम उत्तम गो लोक में वह चले गये थे। २५-३०। हे नारद ! इस प्रकार से तुम बहाण्य देव के चित्र को सुनो। यह स्तोत्र महान् पुण्य प्रद एवं पवित्र है। इसका जो भी कोई भिन्त पूर्वक पाठ किया करता है वह श्रीकृष्ण में निश्चल भिन्त की प्राप्ति किया करता है, इसमें तिक भी संशय नहीं है। जो ध्रस्पष्ट कीत्ति बाला है वह सुन्दर यश वाला हो जाता है और मूखं इसके पाठ से महान् पण्डित हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठक इस लोक में सुख प्राप्त करके ध्रन्त समय में श्री हिर के पद की प्राप्ति करता है और बहाँ पर नित्य हिर को दासता का लाभ करता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है।।३१-३३।।

**६७—द्वा**रकानिमणिवर्णनम्

भथागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितरं विभुः। सबलो वटमूले च सस्मार गरुड़ं हरिः।।१ सादरं लवणोदञ्च विश्वकर्माणमीप्सितम्। तत्याज गोपवेशञ्च नृपवेश दधार सः।'२ एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम्। परं सुदर्शनं नाम सूर्यंकोदिसमप्रभम्।।३ तेजसा हरिणा तुल्यं परं वैरिविमर्दनम् । तव्यर्थमस्त्रमस्त्राणां प्रवरं परमं परम् ॥ ४ रत्नयानं परःकृत्वा गरुडो हरिसिन्निधिम् । विश्वकर्मासशिष्यरच जलधिःकम्पितस्तथा ॥ ५ हरि प्रणेमुस्ते सर्वे मूर्ध्नां च भक्तिपूर्वकम् । सस्मितं सादरं यत्नात्तानुवाच क्रमाहिभुः ॥ ६

इस अध्याय में द्वारका पुरी के निर्माण करने का वर्गान किया गया है। श्रीनारायण ने कहा—इसके अनन्तर ब्रिभु श्रीकृष्ण ने मधुपुरी म्राकर अपने पिता वसुदेव को प्रसाम किया था और फिर बलराम के सहित वट के मूल में हरि ने गरुड़ को स्मरण किया था ।।१।। आदर के सहित लवरा सागर और इप्सित विश्वकर्मा का स्मरण भी किया था । उनने फिर प्रपना वह गोप वेश त्याग दिया था ग्रौर एक राजा का वेश धारण कर लिया था।।२।। इसी बीच में सुदर्शन चक्र स्वयं ही हरि समीप में स्रागया था। जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी और शुभ नाम सुदर्शन था।।३।। वह चक्र तेज से बिल्कुल हरि के समान था और वैरियों के मर्दन करने में परम प्रधान था। समस्त ग्रस्त्र और शस्त्रों में वह अव्यर्थ था और सभी से परम श्रेष्ठ एवं सुन्दर था ।।४।। रत्नों के यान को आगे करके हरि की सिन्निधि में गरुड़ उपस्थित हुआ। या तथा अपने शिष्य वर्ग को साथ लेकर विश्वकर्मा वहाँ उपस्थित हुन्ना था एवं कम्पित होता हुआ जलिंघ वहाँ आकर उपस्थित हो गया था । ४।। उन सबने हरिको भिक्त भाव के साथ मस्तक के द्वारा प्रिणाम किया था। फिर विभु हरि स्मित के सहित तथा आदर पूर्वव मन्त्र से उन सर्वेसे बोले 11511

हे समुद्र महाभाग स्थलञ्च शतयोजनम् । देहि मे नगरार्थञ्च पश्चाद्दास्यामि निश्चितम् ॥७ नगरं कुरु हे कारो त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् । रमणीयञ्च सर्वेषां कमनीयञ्च योषिताम् ॥६ वाञ्छितंचापि भक्तानां वैकुण्ठसहशं परम्।
सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्गरमभीप्तितम् ॥९
दिवानिशं स्वर्गश्रेष्ठ सिन्नधौ विश्वकर्मणः।
स्थिति कुह महाभाग यावन्निर्माति द्वारकाम्॥१०
दिवानिशच मत्पार्श्वे चक्रश्रेष्ठ स्थिति कुह।
ओ मत्युक्तवा तु प्रययुः सर्वे चक्रं विना मुने ॥१९
कंसस्य पितरं भद्रमुग्रसेनं महाबलम्।
नृपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥१२
विजित्य च जरासन्धं निहत्य यवनं तथा।
उपायेन महाभाग निर्माणकममीश्वरः॥१३

श्रीकृष्ण ने कहा - हे सहान् भाग वाले समुद्र देव ! इस समय मुके एक नगर का निर्माण करने के लिये एक सौ योजन स्थल तुम देदो । इसके पोछे मैं निश्चित् दूँगा ॥७॥ हे कारो ! मेरे लिये तुम एक ऐसे मुन्दर एवं दिव्य नगर का निर्माण करो जो कि तीनों लोकों में दुर्लभ हो । वह नगर सबसे अधिक रमणोय होना चाहिए और नारियों के लिये बहुत ही कमनीय उस का निर्माण आवश्यक है ॥५॥ मेरे भक्तों के लिये भी बह बाच्छित होना चाहिए। यह नगर परम वैकुण्ठ के सहश होवे। समस्त स्वर्गों की परम्परा में भी अभीष्सित इसकी रचना होनी चाहिए ।। हे श्रेष्ठ स्वर्ग ! एक दिवानिश तुम विश्वकर्मा की सन्निधि में अपनी स्थिति करो । हे महाभाग ! जब तक कि यह विश्वकर्मा द्वारकाः नगर का निर्माण करता है। ।।१०।। हे श्रेष्ठ चक्र ! तुम भी एक ग्रहो+ रात्र पर्यन्त मेरे ही सनीप में रहो । हे मुने ! सबने ''ग्रोम्"—ग्रथांत् स्वीकार है - ऐसा कहकर चक्र के अतिरिक्त वहाँ से प्रस्थान कर दिया था ।।११।। कंस के पिता महान् बलवान् एवं परम भद्र उग्रसेन को समस्त ऋषियों ने रहते हुए उनका नगर में श्रीकृष्ण ने नृप बना दिया था। 1।१२।। जरासन्व को पराजित करके ग्रौर यवन का हनन करके हे महा-भाग ! उपाय के द्वारा निर्माण क्रम में ईश्वर ने सबका व्वस्त कर दिया था. ॥१३॥

शतयोजनपर्यन्तं नगरं सुमनोहरम्। पद्मरागैर्मरकतैरिन्द्रनीलैरनुत्तमैः ।।१४ दिवानिशं करिष्यन्ति यावन्निर्माणपूर्वकम् । यक्ष अ सप्तिभिल क्षे : कुबेरप्रे रित रिप ॥१५ वेताललक्ष**ैः** कुष्माण्डलक्ष**ैः शं**करयोजि**तैः ।** दानवैर्ब ह्यारक्षोभिः शैलकन्यानियोजितैः ॥१६ करु दिव्यंच पत्नीनां सहस्राणांच षोड़रा। अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य च ॥१७ शिविरं परिखायुक्तमुच्चेः प्राकारवेष्टित**म् ।** युक्तद्वादशशालं च सिंहद्वारपरिष्कृतम् ॥१८ युक्त चित्र विचित्र रच कृतिम रच कपाटकैः। निषिद्धवृक्षरहितं प्रसिद्धं रच परिष्कृतम् ॥१९ सुलक्षरां चन्द्रवेघं प्रांगरांच तथैव च। यदूनामाश्रम दिव्यं किंकराणां तन व च ॥२० सर्वेप्रसिद्धं निलयमुग्रसेनस्य भूभृतः। बाश्रम सर्वतोभद्र वसुदेवस्य मत्पितुः ॥२१

जब तक अहोरात्र तक नगर का निर्माण करेंगे तब तक जरासन्ध आदि के पराजय का कार्य समाप्त कर दिया था । श्रीकृष्ण ने प्रादेश दिया था कि कुबेर के द्वारा भेजे हुए सात लाख यक्षों—एक लाख बेताल—एक कृष्माण्ड—शङ्कर के द्वारा योजित दानव—ब्रह्म राक्षस जो शैल कन्या के द्वारा प्रेरित किये गये थे। इनके द्वारा नगर का सुन्दर निर्माण करो ।।१४—१६।। उस द्वारका नगरी में सोलह सहस्र पित्नयों तथा प्रन्य एक सौ ग्राठ पित्नयों के लिये दिव्य शिविर होने चाहिए। जो परिखाओं से युक्त हों और ऊंचे २ प्राकारों से वेष्टित हों। इसके सिंह द्वार में द्वादश शालाएं होवें शौर बहुत ही परिष्कृत होनी चाहिए।।१७-१८।। इन सबमें चित्र—विचित्र और कृतिम कपाट रहने चाहिए। इनमें कोई भी निषद्ध वृक्ष नहीं होंवे शौर जो प्रसिद्ध एवं उत्तम वृक्ष होते हैं उनकी शोभा से ये परिष्कृत बनाये जावें।।१९।। सुन्दर लक्ष्मण वाले

चन्द्रवेध इनमें प्राङ्गिए। की रचना करो । यदुओं के तथा सेवकों के साथ भी अत्यन्त दिव्य निर्मित किये जावें ।।२०।। राजा उग्रसेन का जो आवास स्थान है वह इस नगरी में सबसे प्रसिद्ध एवं सुन्दर निर्मित होना चाहिए । मेरे पिता वसुदेव का ग्राश्रम तो सवं प्रकार से परम भद्र विर-चित किया जावे ।।२१।।

के ते वृक्षाः प्रशस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन ।
भद्राभद्रप्रदाश्चापि तान् वदस्व जगद्गुरो ॥२२
केषामस्थिनियुक्तञ्च शिविरञ्च शुभाशुभम् ।
दिशि कुत्र जल भद्रमभद्रञ्च वद प्रभो ॥२३
भद्रप्रदश्च को वृक्षो दिशि कुत्र प्रवत्ते ।
कि प्रमाण गृहाणाञ्च प्राङ्गणानां सुरेश्वर ॥२४
मंगलं कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा ।
प्राकाराणां कि प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर ॥२५
द्वाराणाञ्च गृहाणाञ्च प्राकाराणां प्रमाणकम् ।
कस्य कस्य तरोः काष्ठं प्रशस्तं शिविरे प्रभो ।
अमंगलं वा केषाञ्च सर्वं मां वक्तु महंसि ॥२६

विश्वकर्मा ने कहा—हे जगद्गुरो ! प्रसिद्ध वृक्ष कौन—कौन से कहे जाते हैं ग्रीर निष्ठद वृक्ष कौन—से होते हैं । इनमें भद्र एवं अभद्र के प्रदान करने वाले जो भी हों उन्हें कृपा करके बताइये ।।२२॥ हे प्रभो ! किनकी अिथ्यां युक्त है ग्रीर किस प्रकार का शिविर शुभ एवं अशुभ होता है ? किस दिशा में जल अच्छा होता है ग्रीर किस दिशा में वह जल का रहना ग्रभद्र होता है ।।२३॥ कौन सा वृज्ञ भद्रता के प्रदान करने वाला है ग्रीर वह किस दिशा में रहना चाहिए । हे सुरेश्वर ! गृहों का क्या प्रमाण होना चाहिए ग्रीर प्राङ्गण कितने लम्बे —चौड़े होने चाहिए —यह भी वताने की कृपा करें ।।२४॥ किम वृक्ष का किस दिशा में कृसुमोद्यान होना चाहिए ? प्राकारों (चहार दिवारी) का कितना प्रमाण होना चाहिए ग्रीर प्राङ्गण का भी क्या प्रमाण भद्र होता है ? ।।२४॥ हे

प्रभो ! ग्राप कृपा करके यह बताइये कि द्वारों का-गृहों का और प्राकारों का प्रमाश कितना और क्या होना चाहिए जो शुभ ग्रौर उत्तम होता है। शिविर में किस—किस वृक्ष का काष्ठ शुभ एवं प्रशस्त होता है तथा किन वृक्षों का काष्ठ अमङ्गल कारक होता है—यह सब मुभे बताने को आप योग्य हैं।।२६॥

आश्रमे नारिकेलश्च गृहिणांच घनप्रदः। शिविरस्य यदीशाने पूर्वे पुत्रप्रदस्तरुः ॥ २७ सर्वत्र मगलाईश्च तरुराजो मनोहरः। रसालवृक्षः पूर्वस्मिन् नृणां सम्पत्प्रदस्तथा ॥२८ शुभप्रदश्च सर्वत्र सूरकारो निशामय । विल्वरच पनसरचव जम्बीरो बदरी तथा ॥२९ प्रजापदर्च प्वस्मिन् दक्षिणे धनदस्तथा। सम्पत्प्रदश्च सर्वत्र यतो हि वर्द्ध ते गृही ॥३० जम्बूवृक्षश्चे दाड़िम्बः कदल्या म्रातकस्तथा । बन्धुप्रदश्च पूर्वस्मिम् दक्षिणे मित्रदस्तथा ॥३१ सर्वत्र श्भदश्चैव धनपुत्रशुभप्रदः। हर्षप्रदो सुवाकरच दक्षिणे पश्चिमे तथा ।।३२ ईशाने सुखंदरचेव सवत्रेव निशामय-। सर्वं त्र चम्पकः शुद्धो भुवि भद्रप्रदस्तथा ।।३३ अलाम्बुरचापि कूष्माण्डमायाम्बुरच सिकशुकः। खर्जुरी कर्कटी चापि शिविरे मगलप्रदा ॥३४ वास्तूककारविल्वश्च वात्तिकुश्च शुभप्रदः ॥३५

श्री भगवान् ने कहा—गृहियों के आश्रमों में नारियल का वृक्ष धन के प्रदान करने वाला होता है यह शिविर के ईशान दिशा में होना चाहिए, यदि पूर्व दिशा में होता है तो यह वृक्ष पुत्र के प्रदान करने वाला है।।२७॥ वृक्षों का राजा रसाल (आग्र ) का वृक्ष परम मनोहर और सभी जगह मङ्गल प्रद होता है। यह मुख्यों को सम्पत्ति के प्रदान करने व्याला है।।२०॥ इसी तरह से सूरकार, विल्व, पन्न, जम्बोर ग्रीर बदरी का वृक्ष सर्वत्र शुभ प्रद होते हैं ।।२६।। पूर्व में प्रजा का दाता, दिक्षरा में धन के प्रदान करने वाला और सभी जगह सम्पत्ति का प्रदाता होता है। इससे गृही की वृद्धि हुआ करती है।।३०।। जम्बू वृक्ष,दाड़िम वृक्ष, कदली श्रीर आम्र तरु पूर्व दिशा में बन्धु प्रदाता और दिक्षरा में मित्रदाता होते हैं।।३१।। सबंत्र शुभ प्रद है श्रीर धन, पुत्र श्रीर शुभ का प्रदान करने वाला है। दिक्षण और पिर्चम में हर्षप्रद श्रीर सुवाक होता है।।३२।। ईशान में सुखदाता और सर्वत्र ही है यह निशामय अर्थात् अवरण करो। चम्पक का तरु सर्वत्र शुद्ध और भूतल में मुश्नद होता है।।३३।। श्रलाम्बु, कूष्ठमाण्ड मायाम्बु तथा किंशुक, खर्जूरी, कर्कटी के वृक्ष भी शिविर में मंगल के प्रदान करने वाले होते हैं।।३४।। वास्तूक, कारविल्व श्रीर वान्तिकु के वृक्ष भी शुभप्रद होते हैं।।३४।।

लताफल च शुभदं सर्वं सर्वत्र निश्चितम्। प्रशस्तं कथित कारो निषिद्धंच निशामय। वन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥३६ वटो निषिद्धः शिविरे नित्यं चोरभयं यतः। नगरेषु प्रसिद्धश्च दर्शनात् पुण्यदस्तथा ।।३७ नषिद्धः शाल्मलिश्च व शिविरे नगरे पुरे । दुःखप्रदश्च सततं भूमिपानां सदापि च ॥३८ न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च। विद्यामितनिषिद्धश्च सततं दुःखदस्तथा ॥३९ हे कारो तिन्तिड़ीवृक्षो यत्नात्त परिवर्जयेत्। शतेन धनहानिः स्यात् प्रजाहानिभवेद् ध्रुवम् ॥४० शिविरेऽतिनिषिद्धश्च नगरे किचिदेव च। न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च ।।४१ विद्यामतिनिषिद्धश्च प्राज्ञस्तं परिवर्जयेत् । खर्जू रक्च गहुरचे व निषिद्धः शिविरे तथा ॥ १२ हे कारो ! लता फल सभी सर्वत्र निहिचत रूप से शुभ देने वाले हुआ

करते हैं। अब तक मैंने जो वृक्ष प्रशस्त होते हैं उनका वर्णन कर दिया

है। ग्रव जो निषद्ध है उनका भवण करो।।३६।। शिविर ग्रौर नगर में भी जो जंगली वृक्ष होते हैं वे निषिद्ध माने जाते हैं। वट का वृक्ष शिविर में निषद्ध होता है क्यों कि उससे नित्य ही चोरों का भय रहा करता है। नगर में यही वट का वृक्ष प्रसिद्धि है क्यों कि इसके दर्शन से पृण्य होता है।।३७।। शाल्मलिका वृक्ष शिविर, नगर ग्रौर पुर सर्वत्र निषिद्ध कहा जाता है, यह सर्वदा राजाओं को दुःख प्रदान करने वाला होता है ।।३८॥ ग्रामों में ग्रीर नगरों में यह निषिद्ध नहीं होता है और न प्रसिद्ध ही है। यह विद्या, मित को निषिद्ध है और निरन्तर दु:ख देता है ।।३६।। हे कारो ! तिन्तडीक के वृक्ष का ये यत्न पूर्व । परिवर्तन कर देना चाहिए । इस से सैंकड़ों के धन की हानि होती है और निश्चय ही प्रजा की हानि भी इससे हुआ करती है ।।४०।। इस वृक्ष का शिविर में होना तो श्रत्यन्त ही निषद्ध होता है और नगर में भी यह कुछ ही निषेव होता है। ग्रामों में और नगरों मं तिन्तड़ी क तरु का निषेध नहीं होता है और न वहाँ यह प्रसिद्ध ही होता है ॥४१॥ यह विद्यामित निषिद्ध है। अतः प्राज्ञ पुरुष को इसका परिवर्जन ही कर देना चाहिए। खर्जूर और गहु के वृक्षों का शिविर में निषेध होता है।।४२।।

गजानामस्थिशुभदमश्वानांच तथैवच ।
कल्याणमुच्चैःश्रवसां वास्तौ स्थापनकारिणाम् ॥ ३ ३
न शुभप्रदमन्येषामुच्छिन्नकारणं परम् ।
वानराणां नराणांच गर्दभानां गवामिष ॥ ४ ४
कुक्कु टानां श्रृगालानां मार्जाराणामभद्रकम् ।
भेटकानां श्रूकराणां सर्वेषांच शुभप्रदम् ॥ ४ ५
ईशाने चापि पूर्वे स्मिन् पश्चिमे च तथोत्तमे ।
शिविरस्य जलं भद्रमन्यत्राशुभमेव च ॥ ४ ६
दीर्घे प्रस्थे समानंच न कुर्य्यान्मन्दिरं बुधः ।
चतुरस्थे गृहे कारो गृहिणां धननाशनम् ॥ ४ ७
दीर्घः प्रस्था परिमितो नेत्रांकेनापि संहतम् ।
शून्येन रहितं भद्रं शुन्यं शन्यप्रदं नृणाम् ॥ ४ ८

Γ

प्रस्थे हस्तद्वयात् पूर्वं दीर्घे हस्तत्रयं तवा । गृहाणां शुभदं द्वारं प्राकारस्य गृहस्य च ॥४९ गजों की अस्थि शुभ प्रदान करने वाली होती है। इसी प्रकार से भ्रव्यों की अस्थियाँ भी शुभ प्रद होती हैं। वास्तु में स्यापन कारी उच्चै-श्रवाग्नों की अस्थि कल्यागाकर है। अन्यों की अस्थि शुभप्रद नहीं है. किन्तु परम उच्छिन्न कारक है। बानरों, नरों, गर्दभों, गौग्रों कुक्कुटों, भ्रुगालों तथा मार्जारों की श्रस्थि अभद्र करने वाली है। मेढक, शूकर श्रीर ग्रन्य सबकी शुभप्रद होती हैं।।४३-४५।। ईशान, पूर्व श्रीर पश्चिम में शिविर के अन्दर जल का स्थान उत्तम एवं भद्र होता है। इसके ग्रति-रिक्त अन्य किसी भी स्थान में अशुभ हुआ करता है ॥४६॥ बुघ पुरुष को दीर्घ प्रस्थ में समान मन्दिर नहीं करना चाहिए। हे कारो ! चतुरस्र गृह में घन का नाश होता है।।४७।। दीर्घ प्रस्थ परिमित होना चाहिए जो नेत्राङ्ग के द्वारा संहत हो ग्रीर शून्य से रहित होवे । भाग देने पर यदि शून्य शेष हो तो मनुष्यों को वह शून्य प्रद ही हुआ करता है ॥४८॥ प्रस्थ में दो हाथ से पूर्व भ्रौर दीर्घ में तीन हाथ गृहों का द्वार शुभ देने वाला होता है । इसी प्रकार से प्राकार का और गृह दोनों का होता है ।४६।

न मध्यदेशे कर्त्तंव्यं किनिन्त्यूनाधिके शुभम्। चतुरसं चन्द्रवेधं शिविरं मंगलप्रदम् ॥५० अभद्रदं सूर्य्यवेधं शिविरं मङ्गलप्रदम् । अभद्रदं सूर्य्यवेधं शंगणंच तथं व च ॥५१ शिविराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसी नृणाम् । धनपुत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥५२ प्रभाते तुलसीं हृष्ट्रा स्वर्णदानफलं लभेत् । मालती यूथिका कुन्दमाधवी केतकी तथा ॥५३ नागेश्वरं मिल्लकांच कांचनं वकुलं शुभम् । अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमीप्सितम् ॥५४ पूर्वे च दक्षिणेचैव शुभदं नात्र संशयः । स्रध्वं षोड़शहस्तेम्यो नैव कुर्याद् गृहं गृही ॥५५ कर्ष्टा विश्वतिहस्ते म्याः प्राकारं न शुभप्रदम् ।
सूत्रधारं तंलकारं स्वर्णकारं च हीरकम् ॥५६
 हार मध्य देश में कभी नहीं रखना चाहिए । कुछ थोड़ा सा न्यून वा
अधिक होना चाहिए । चतुरस्र और चन्द्रवेध शिविर मंगल के प्रदान
करने वाला होता है ॥५०॥ मंगलप्रद शिविर यदि सूर्य वेध होता है तो
अभद्र का दाता होता है । इसी प्रकार से सूर्यवेध प्रांगए। भी श्रभद्र दाता
है ॥५१॥ शिविर के अन्दर में मनुष्यों के लिये तुलसी की स्थापना बहुत
ही भद्रा होती है । यह स्थापित की हुई तुलसी मानवों को धन और पुत्र
की प्रदान करने वाली—पुण्य देने वाली और हिर की भक्ति प्रदान करने
वाली होती है ॥५२॥ प्रातः काल में तुलसी का दशेन करने से स्वर्णं के
दान क पुण्य का फल होता है । मालवी—यूथिका—कुन्द—माधवी—
केतकी—नागेश्वर—मिल्लका—काञ्चन और बकुल तथा अपराजिता
शुभद होते हैं । जनका ही जद्यान भी श्रभेष्टिसत होता है ॥५३-५४॥
उद्यान पूर्व दिशा में तथा दक्षिण दिशा में शुभ—प्रदायक होता है —इसमें
कुछ भी संशय नही है । गृही को अपना गृह सोलह हाथ से ऊंचा कभी

नहीं बनवाना चाहिए ॥५५॥ बीस हाथ से ऊंचा प्राकार शुभप्रद नहीं होता है । सुत्रधार—तैलकार—स्वर्णकार और हीरक को ग्राम के मध्य

एतेषामितिरिक्तानां शिविरे काष्ठभीष्मित्म् ।
वृक्षंच वज्रहस्तंच भूधरो वर्जयेद्बुधः ॥५७
पूत्रदारधनं हन्यादित्याह कमलोद्भवः ।
कथितं लोकशिक्षार्थं क्र काष्ठं विना पुरीम् ॥५८
सुभक्षरांचाप्यधुना गच्छ वत्स यथा सुखम्
विश्वकर्मा हरि नत्वा जगामपिक्षणासह ॥५९
समुद्रस्य समीपंच वटमूलं मनोहरम् ।
सुष्वाप तत्र नक्तं च काश्श्च पिक्षणा सह ॥६०
स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां ददर्शं गरुड़स्तथा ।
यित्विचित् कथितं कुष्णेन परमात्मना ॥६१

में स्थापित नहीं करना चाहिए ।।५६।।

तदेव लक्षणं सर्वं ददर्श नगरे मुने ।
कारुं हसन्ति स्वप्ने च सर्वे ते शिल्पकारिणः ॥६२
गरुड़ं गरुड़ाश्चान्ये बलवन्तश्च पक्षिणः ।
बुद्धो ददर्श गरुड़ो विश्वकर्मा च लिज्जत ॥६३
अतीव द्वारकां रम्यां शतयोजनविस्तृताम् ।
ब्रह्मादीनांच नगरं विजित्य च विराजिताम् ।
तेजसाच्छादितं सूर्यं रत्नानांच परिष्कृताम् ॥६४

निम्व-वट-शाल्मलि-एरण्ड आदि के ग्रतिरिक्त वृक्षों का काष्ट शिखिर में ईप्मित होता है। बुध पूरुष को वृक्ष वज्रहस्त और भूधर वर्जित कर देना चाहिए ॥५७॥ कमलोद्भव ब्रह्मा ने कहा है कि ये पुत्र-द्वारा और धन का हनन कर देते हैं। हमने यह सब लोक की शिक्षा के लिये कह दिया है। हमारी पूरी का निर्माण बिना ही काष्ट्र के करो ।।५८।। इसी समय तुम हे वत्स ! जाभ्रो क्यों कि यहो इसके निर्माण ग्रारम्भ करने का शुभ क्षगा है। तुम सुख पूर्वक यहाँ से वहाँ चले जाग्रो। विश्वकर्मा भी हरि को प्रणाम करके पक्षी गरुड़ के साथ उसी समय चला गया था ।। १६।। समुद्र के समीप में एक परम सुन्दर वट का मूल है। वहाँ पर वह कारुविश्वकर्मा पक्षी के सिहत रात्रि में सो गया था ।।६०।। गरुड़ ने स्वप्न में परम रम्य द्वारावती को देखा था जैशी कि परमात्मा कृष्ण ने कार से निर्माण करने के लिये आज्ञा दो थी और जो कुछ भी उससे कहा था।।६१।। हे मुने ! नगर में वही सब लक्षण देसे थे। वे सभी शिल्पकारी कारु की स्वप्न में हुँसी उड़ा रहे थे ।।६२।। और बलवान् पक्षी तथा गरुड़ को हँसा रहे थे। जगकर गरुड़ ने देखा था कि विश्वकर्मा बहुत हो लिज्जित-सा हो रहा था ।।६३।। गरुड़ ने उस द्वारका को भी देखा जो प्रतीव रम्य और सौ योजन विस्तार वाली थी। वह द्वारका इतनी सुन्दर एवं सुशोभित थी कि उसने ब्रह्मा आदि की पुरियों को भी जीत कर पराजित कर दिया था। वह अति उत्तम जाति के रत्नों से पूर्ण तया परिष्कृत थी और उसने अपने तेज से सूर्कों भी समाच्छादित-सा कर दिया था ॥६४॥

## र्द---रुविमण्युद्वाहप्रस्ताववर्णनम्

अथ वैदर्भराजेन्द्रो महाबलपराकमः ।
विदर्भदेशे पुण्यातमा सत्यशीलश्च भीष्मकः ॥
राजा नारायणांशश्च दाता च सर्वसम्पदाम् ।
धिमष्ठश्च गरीयांश्च वरिष्ठश्चापि पूजितः ॥
रतस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योषितां वरा ।
अतीवसुन्दरी रम्या रमा रामासुपूजिता ॥
तत्यौवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता ।
तत्त्वांचनवर्णाभा तेजसोज्ज्विल्ता सती ॥
शुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यशीला पतिवृता ।
शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥
रारतपूर्णेन्दुशोभाढ्यां शरत्कमललोचनाम् ।
विवाहयोग्यां युवतीं लञ्जानम्राननां शुभाम् ॥
सहसा चिन्तितो धर्मो धर्मशीलश्च सुव्रतः ।
सुतां पप्रच्छ पुत्रांश्च बाह्मणांश्च पुरोहितान् ॥

इस अध्याय में हिनमणी के उद्वाह के प्रस्ताव का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा—इसके अनन्तर वैदर्भ देश का राजेन्द्र महान् बल और पराक्रम वाला था। विदर्भ देश में वह भीष्मक परम पुण्यात्मा तथा सत्यशील था।।१।। वह राजा नारायण का अंश था और समस्त सम्पदाओं को दान करने वाला था। वह बहुत ही अधिक धर्मिष्ठ—गरीयान्—विरष्ठ और पूजित था।।२।। उस राजा की एक कन्या हिनमणी नाम वाली थी जो महालक्ष्मी रूपिणी और योषितों में सर्व श्रेष्ठ थी। यह हिमणी अत्यन्त सुन्दरी रूप—लावण्य से परम रम्य—रमा तथा रामाओं में पूजित थी।।३।। यह नूतन भौवन से युक्त थी तथा रल्नों के आभूषणों से विन्धात थी।।३।। यह नूतन भौवन से युक्त थी तथा रल्नों के लामूषणों से विन्धात थी।।३।। यह नूतन भौवन से युक्त थी तथा रल्नों के सम्पन्न थी—सत्य शील वाली एवं परम पतिव्रता नारी

थी। यह नितान्त शान्त एवं दान्त थी तथा ध्रनन्त गुर्गो से शोभा सम्पन्न थी।।।। शरत्काल के पूर्ण चन्द्र की शोभा से समन्वित और शरत्काल में विकसित कमल के सदृश सुन्दर नेत्रों वाली—जज्जा से विनम्न मुख वाली विवाह कर देने के योग्य शुभ युवती के रूप में रहने वाली अपनी पुत्री को देख कर राजा भीष्मक सहसा ध्रतीव चिन्तित हो गया था क्यों कि वह धर्म के स्वरूप वाला—धर्म के शील स्वभाव से संयुत धौर सुवत था। उसने अपने पुत्रों से-ब्राह्मणों से और पुरोहितों से पूछा था।।६-७।।

कं वृणोिम सुतार्थव्च वराह प्रवरं वरम् ।
मुनिपुत्रं देवपुत्रं राजेन्द्रसुतमीिप्सतम् ॥६
विवाहयोग्या कन्या मे वर्द्धमाना मनोहरः।
शोद्धां पश्य वरं योग्यं नवयौवनसंस्थितम् ॥६
धर्मशीलं सत्यसन्धं नारायणपरायणम् ।
वेदवेदाङ्गविज्ञं च पिष्डतं सुन्दरं शुभम् ॥१०
शान्तं दान्तं क्षमाशीलं गुणिनं चिरजीविनम् ।
महाकुलप्रसूतव्च सर्वत्रैव प्रतिष्ठितम् ॥११
राजेन्द्र त्वव्च धर्मशो धर्मशास्त्रविशारद ।
पूर्वाख्यानव्च वेदोक्तं कथ्यामि निशामय ॥१२
भुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भृवि ।
वसुदेवसुतः श्रीमान् परिपूर्णतमः प्रभुः ॥१३
विधातुश्च विधाता स ब्रह्मशिषवन्दितः।
ज्योतिः स्वरूपः परमो भक्तानुग्रहविग्रहः ॥१४

राजा भीष्मक ने कहा—मैं भ्रपनी पुत्री के लिये वर होने के योग्य परम श्रेष्ठ वर किसको वरएा करूं? मैं किसी मृति के पुत्र को—देव-तनय को या किसी अभोष्सित राजेन्द्र के सुत को इसके वर के लिये वरण करूं? भ्रापकी क्या सम्मति है? ।। ।। भेरी कन्या यह हिक्मणी परम सुन्दरी बड़ी होकर विवाह कर देने के योग्य हो गई है। इस कन्या के लिये नव यौवन से सुसम्पन्न कोई श्रेष्ठतम एवं सुयोग्य वर शोध्रातिशीझ देखो ॥ ।।। वर इसके लिये कोई ऐसा वर देखो जो धर्मभील—सत्य

प्रतिज्ञा वाला—नारायण में परायण —वेद और वेदाङ्गों का ज्ञाता— पण्डित—अत्यन्त सुन्दर—शुभ—शान्त स्वभाव वाला—दमन शील—क्षमा के स्वभाव वाला —गुणों से सम्पन्न—चिरजीवी—महान् कुल में समुत्पन्न और सर्वंत्र भ्रपनी प्रतिष्ठा रखने वाला होना चाहिए ॥१०-११॥ शता-नन्द ने कहा—हे राजेन्द्र! आप तो स्वयं धर्म के ज्ञाता और धर्मशास्त्र के भी महान् मनीषी हैं। मैं एक पूर्व का श्राख्यान कहता हूँ उसका आप श्रवण करिये जो कि वेदोक्त हैं।।१२॥ इस वसुन्वरा के भार को हटाने के लिये स्वयं नारायण इस भूतल में आये हैं जो कि श्रीमान् परिपूर्णतम प्रभु वसुदेव के सुत के स्वरूप में हैं।।१३॥ वे इस जगत् के विधाता के भी विधाता और ब्रह्मा—ईश तथा शेष के द्वारा परम वन्दित चरण हैं। वे ज्योति: स्वरूप तथा ग्रपने भक्तों पर परम अनुग्रह करने के लिय ही शरीर धारण करने वाले हैं।।१४॥

परमात्मा च सर्वेषां प्राणिनां प्रकृतेः परः । निलिप्तक्च निरीहरच साक्षी च सर्वकर्मणाम् ।।१५ राजेन्द्र तस्मै कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च। दत्त्वा यास्यसि गोलोकं पितृभिः शतकैः सह ।।१६ लभ सारूप्यमुक्तिञ्च कन्यां दत्त्वा परत्र च । इहैव सर्वपूज्यश्च भव विश्वगुरोगुं रः ॥१७ सर्वस्वं दक्षिणां दत्त्वा महालक्ष्मीकृच रुविमणीम् । समर्पणं कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम् ॥१८ विधात्रा लिखितो राजन् सम्बन्धः सर्वसम्मतः । द्वारका नगरे कृष्णं शीघ्रं प्रस्थापय द्विजम् ॥१९ बालकोऽहं महाराज तद्गुणं कथयामि किम्। शतानन्दवचः श्रुत्वा प्रफुल्लवद्दनो नपः ।।२० एतस्मिननतरे रुविमश्चुकोप नृपनन्दनः। किंपतो धर्मयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तलोचनः ॥२१ उवाच पित्र विशंसभायामस्थिरस्तदा। उत्थाय तिष्ठन पुरतः सर्वेषाञ्च सभासदाम् ॥२२

वह सभी प्राणियों के परमात्मा हैं तथा प्रकृति से भी पर हैं। वे निर्नित-निरीह एवं सम्पूर्ण कर्मों के साक्षी हैं ।।१५।। आप मेरी सम्मति से तो उनको इस कन्या को देकर सारूप्य मुक्ति परलोक में प्राप्त करें। इस सत्कर्म करने से ग्राप यहाँ लोक में भी सबके पूज्य हो जायँगे। अतएव विश्व के गुरु के भी भ्राप गुरु बन जाइये । हे रान्जेद्र ! परिपूर्णं-तम वसुदेव सुत श्रीकृष्ण के लिये अपनी कन्या समर्पित करके आप अपने पितृगएों के शतकों के सहित नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करें गे ॥१६-१७॥ हे विभो ! महालक्ष्मी रुनिमस्गी के साथ अपना सर्वस्व दक्षिसा में देकर यह उत्तम समर्पेण आप करिये श्रीर ग्रपने जन्म का खण्डन अर्थात् भ्रवागमन से छूटकारा करिये ।।१८।। हे राजन् ! यह सर्व सम्मत उत्तम सम्बन्ध है जो कि विधाता ने पहिले से ही लिख दिया है। अब ग्राप शीझ ही द्वारका नगरी में श्रीकृष्ण के समीप ब्राह्मण को भेज दीजिए ।।१६।। हे महाराज ! मैं तो एक बाल जैसा हूं उनके गुरा गरा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। शतानन्द के हर्ष वचन का श्रवण करके नृप प्रफुल्ल मुख वाला अर्थात् परम प्रसन्न हो गया था।।२०।। इसी बीच में नृप कापुत्र रुक्सिम ग्रत्यन्त कुपित हो गया था। वह क्रोध के श्रावेश में कांप रहा था-उसका मुख लाल हो गया था तथा उसके नेत्र भी रक्त वर्गा वाले हो गये थे एवं धर्म से युक्त होकर खड़ा हो गया था ।।२१॥ वह रुक्मि उस सभा में समस्त सभासदों के सामने उठ कर खड़ा हो गया था भौर उस समय वह ग्रस्थिर होते हुए अपने पिता से बोला तथा विप्र से भी कहने लगा ।।२२।।

शृणु राजेन्द्र वचनं हितं तथ्यं प्रशंसितम्।
त्यज वान्यं भिक्षुकाणां लोभिनां कोधिनामहो ॥२३
नर्त्तकानाञ्च वैश्यानां भट्टानामिथनामि।
कायस्थानांच भिक्ष्णामसत्यं वचनं सदा ॥२४
घटकानां नाटकानां स्त्रीलुब्धानांच कामिनाम्।
दिरिद्राणांच मूर्खाणां स्तुतिपूर्वं वचः सदा ॥२५

निहत्य कालयवनं राजेन्द्रं पुरतो भिया।
उपायेन महाबाहो लब्धं कृष्णेन तद्धनम् ॥२६
द्वारकायां घनी कृष्णो यवनस्य धनेन च।
जरासन्वभयेनैव समुद्राम्यन्तरे गृही ॥२७
जरासन्वशतं चंव क्षणेनैव च लीलया।
क्षमोऽहं हन्तुमेकाकी राज्ञश्चान्यस्य का कथा ॥२८

हिनम ने कहा — हे राजेन्द्र ! प्राप मेरा हितकर — तथ्य घौर परम प्रशस्त वचन श्रवण कीजिए । इन भिक्षुक ब्राह्मणों के वचन का त्याग कर देवें । ये लोग तो लोभी और परम क्रोधी हुआ करते हैं ॥२३॥ जो नृत्य किया करते हैं उनका — वेश्याधों का—भाटों का — याचकों का — कायस्थों का और भिक्षुकों का वचन सदा असत्य ही हुआ करता है ॥२४॥ घटकों का — नाटकों का — स्त्रयों के लुब्धकों का — कामियों का — दिखों का और मूर्खों का बचन सर्वदा स्तुति से परिपूर्ण होता है ॥२४॥ हे महाबाहो ! कृष्ण ने सामने भय से उपाय के द्वारा राजेन्द्र कालयवन को भार कर उसका समस्त धन प्राप्त कर लिया है ॥२६॥ इस समय उसी कालयवन के धन से द्वारका में कृष्ण धनवान् बना हुआ है घौर जरासन्य के भय से ही समुद्र के प्रन्दर अपना गृह बना कर रहा करता है ॥२९॥ जरासन्य जैसे संकड़ों को एक ही क्षण मात्र में में लीला के ही मार देने में समर्थ हूं अन्य राजा की तो बात ही क्या है ॥२६॥

दुर्वाससञ्च शिष्योऽहं रणशास्त्रविभारदः । झृवं भीष्मक तेनैव विश्वं संहत्तुँमीश्वरः ॥२९ मत्समः पर्श् रामश्च शिशुपालश्च मत्समः । सखा च बलवान् शूरः स्वर्गं जेतुं स च क्षमः ॥३० महेन्द्रं सगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्धं दुर्बेलं योगिनं नृप ॥३१ अहङ्कारयुतः कृष्णो वीरं स्वं मन्यते विया । यद्यायास्यति मद्ग्रामं विवाहं कर्त्तुं मीप्सितम् ॥३२ ध्रुवं प्रस्थापियव्यामि क्षणेन यममन्दिरम् । अहो नन्दस्य वैश्यस्य तस्मै गोरक्षकाय च ॥३३ साक्षाज्जाराय गोपीनां गोपालोच्छिष्टभोजिने । करोषि कन्यां स्वीकारं देवयोग्याच रुक्मिणीम् ॥३४ दातुमिच्छिसि वाक्येन भिक्षुकस्य द्विजस्य च । राजेन्द्रबुद्धिहीनोऽसिवचनाद्वदगलस्यच ॥३५

मैं दुर्वासा मुनिका शिष्य हूँ श्रीर रण करने के शास्त्र का पूर्ण पण्डित हूं। है भीष्मक ! मैं उसी अपने कौशल के बन से निश्चय ही इस विश्व का संहार करने की सामर्थ्य रखने वाला हूं ॥२६॥ मेरे ही समान परशुराम है तथा मेरी समानता रखने वाला शिशुपाल है। वह मेरा सखा भी है- प्रत्यन्त बलशाली-शूर और स्वर्ग की भी जीत लेने में वह समर्थ है।।३०।। इस स्वर्ग के राजा महेन्द्र को तो मैं एक ही क्षाए। में जीत लेने की क्षमता रखता हूँ। हे नृप ! उस दुर्वल योगी जरासन्ध को युद्ध में जीत कर कृष्ण बहुत ही श्रिधिक अहङ्कारी हो गया है और अपने मन में ग्रपने आपको बड़ा बीर मानता है। यदि मेरे इस नगर में वह विवाह करने के लिये था जायगा तो मैं उसको एक ही क्षणा में यमराज के घर में भिजवा दूंगा । वह तो एक नन्द नामक वैश्य का पुत्र है उस गायों के चराचे वाले—साक्षात् गोपियों के जार—और गोपालों के भूठन खाने वाले के लिये इस देवों के योग्य रुक्मिग्गी कन्या को देना स्वीकार करते हैं ।।३१-३४।। क्या इस भिक्षुक ब्राह्मण के वचन से ही कुष्ण को रुक्मिणी देना चाहते हैं ? हे राजेन्द्र ! यदि ऐसा ही है तो बहुत ही बुद्धिहीन हैं तथा वचन से वहक जाने वाले हैं।।३४॥

मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुचिः।
मा दाता मा धनाढचश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः॥३६
कन्यां देहि सुपुत्राय शिश्चुपालाय भूमिप।
बलेन रुद्रतुष्टाय राजेन्द्रतनयाय च॥३७
निमन्त्रणं कुरु नृप नानादेशभवान् नृपान्।
बान्धवांर्च मुनीन्द्रांरचपत्रद्वारा त्वरान्वितः॥३८

अङ्गं कल्ङङ्गं मगधं सौराष्ट्रं वल्कलं वरम्।
राट वरेन्द्र वङ्गञ्च गुर्जराटिञ्च पेठरम् ॥३९
महाराष्ट्रं विराटञ्च मुद्गलं च मुरंगकम् ।
भल्लक गल्लकं खवं दुगं प्रस्थापय द्विजम् ॥४०
धृतकुल्यासहस्रं च मधुकुल्यासहस्रकम् ।
दिधकुल्यासहस्रं च दुग्धकुल्यासहस्रकम् ॥४१
तैलकुल्यापंचरातं गुड़कुल्यादिलक्षकम् ।
शकराणां राशिरातं मिष्टानानां चतुर्गुणम् ॥४२
यवगोधूमचूर्णानां पिष्टराशिरातं शतम् ।
पृथुकानां राशिलक्षमन्नानाञ्च चतुगुणम् ॥४३

वह कृष्ण न तो कोई राज पुत्र ही है-न सूर है-न वह कुलीन ही है—न वह शुचि है—वह दाता भी नहीं है-वह कोई धन सम्पन्न नहीं है—वह न योग्य है भ्रोर न जितेन्द्रिय ही है ।।३६।। हे राजन् ! भ्राप अपनी कन्या रुक्मिगाो को सुपुत्र शिशुपाल को देवें जो कि इतना बलवान् है कि उसने ग्रपने बल से रुद्र को भी सन्तुष्ट कर दिया था श्रीर एक राजेन्द्र का सुपुत्र भी है।।३७।। हे नृप ! आप अनेक देशों के राजाग्री को निर्मन्त्रत करो । आप शी घ्रता से संयुत हो कर पत्रों के द्वारा अपने बान्ववों को और मुनीन्द्रों को इस विवाहोत्सव में धामन्त्रित करिये ।।३८।। ग्राप सभी देशों में सूचना भेजिए जैसे ग्रङ्ग, कलिङ्ग, मगध, सौराष्ट्र, श्रेष्ठ बल्कल, राट, बरेन्द्र, वंग, गुर्जराटि, पेठर, महाराष्ट्र, विराट, मुद्गल, मुरंगक, भल्लक, गल्लक, खर्व स्रोर दुर्गका द्विज को भेजिए। इसके साथ ही सभी सम्भार एकत्रित कराइये। एक सहस्र घृत कुल्या, एक सहस्र मधुकुल्या, एक सहस्र दीध कुल्या, एक सहस्र दुग्धकुल्या, पांच सौ तैलूकुल्या, दो लाख गुडकुल्या, राशिशत शर्करा और चतुर्गुगा मिष्ठान्न की व्यवस्था कराइये। इस प्रकार से सभी व्यञ्जनों की परिपुर्ण सामग्री कराइये ।।३६-४३।।

अथ श्रुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः सपुरोहितः। चकारामन्त्रणं पूर्णं निर्जने मन्त्रिणा सह।।४४ दिजं प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमाप्तितम् ।
कृत्वा च शुभलग्नञ्च सर्वेषामभिवाञ्छितम् ।।४५
राजा सम्भृतसम्भारो बभूव सत्वरं मुदा ।
निमन्त्रणंच सवंत्र चकार च सुताज्ञया ।।४६
विप्राः सुधर्मां संप्राप्य नृपैर्देवैदेच वेष्टिताम् ।
प्रददौ पत्रिकां भद्रामुग्रसेनाय भूभृते ।१४७
प्रफुल्लवदनो राजा श्रुत्वा पत्रं सुमगलम् ।
सुवर्णानां सहस्रंच ब्राह्मणेम्यो ददौ मुदा ।।४८
दुन्दुभि वाद्यामास द्वारकायांच सवंताः ।
देवान् मुनीन् नृपाद्यव ज्ञातिवर्गाद्य बान्धवान् ।।४९
भट्टांद्चभिक्षुकांद्वेव भोजयामास सादरम् ।
श्रीकृष्णस्य सुवेशं च कार्यामास भूपतिः ।।५०

इसके धनन्तर घ्रपने पुरोहित शतानन्द के सहित राजेन्द्र भीष्मक ने अपने पुत्र के वाक्य को सुन कर फिर विल्कुल एकान्त निर्जन स्थान में मन्त्री के साथ पूर्ण ग्रामन्त्रण किया था।।४४।। और एक द्विज को जो धितयोग्य था एवं इच्छित था द्वारका भिजवा दिया था और सबको धिभवाञ्छित जो शुभ लग्न था वह भी निर्णीत करा लिया था।।४५।। फिर राजा ने शीघ्र ही हर्ष के माथ सम्पूर्ण सम्भार एव सामग्री एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था। अपने सुत की ग्राज्ञा से सर्वत्र निमन्त्रण भी भिजवा दिये थे।।४६।। वह विप्र नृप और देवों से विष्टित सुधर्मा में पहुंचा ग्रीर उसने वह भद्र पत्रिका राजा उग्रसेन को दे दी थी।।४७।। राजा उग्रसेन ने जब उस परम भद्र मङ्गल पत्र को सुना तो उसे बहुत ही ग्रधिक प्रसन्नता हुई भीर उसका मुख प्रफुल्ल होगया था। उस उग्रसेन ने उस ब्राह्मण को एक सहस्र स्वर्ण मुद्राऐ दे दी थी।।४६।। राजा ने द्वारका पुरी में सर्वत्र दुन्दुभि का वादन करा निया था। फिर सब मुनियों को, देवों को, नृपों को, ज्ञाति वर्ग के जनों भीर बान्धवों को तथा भट्टगण को धौर भिक्षुकों को बड़े ही आदर के साथ भोजन कराया

था। फिर राजा ने श्री कृष्णं की दूल्हा का उपयोगी सुवेश करवाया था।।।४६-५०।।

अतीवरम्यमतुलं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् ।
यात्राञ्च कारयामास जगतां प्रवरं वरम् ।। १ १
वेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोहरे ।
आदो ब्रह्मा रथस्थश्च सावित्र्या सहितो ययौ ।। ५२
रथस्थश्च महाहृष्टो भवान्या च भवः स्वयम् ।
शेषश्चापि दिनेश्वरच गणेशक्चापिकीर्त्तितः ।। ५३
महेन्द्रक्च तथा चन्द्रो वरुणः पवनस्तथा ।
कुवेरक्च यमो विह्नरीशानोऽपि ययौमुदा ।। ५४
देवानाञ्च त्रिकोट्यश्च मुनीनां षष्टिकोटयः ।
गजेन्द्राणां त्रिलक्षञ्च क्वेतक्षत्रं त्रिलक्षकम् ।। ५५
उग्रसेनो बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी ।
ययौ प्रसन्नवदनः कुण्डिनाभिमुखो बली ।। ५६
रत्निर्माणयानेन बलदेवो महाबलः ।
वसुदेवश्चोद्धवक्चनन्दोऽक्कूर्क्च सात्यिकः ।। ५७

श्री कृष्ण का उस समय वह सुवेश ग्रतीव रमणीक था जैसा कि तीनों लोकों में भी ग्रत्यन्त दुर्लभ था। इसके पश्चात् उस जगतों में प्रवर वर की वर यात्रा का गमन करा दिया था।।५१।। उस श्रीकृष्ण की वर वात्रा में वेद मन्त्रों की रम्य व्विन के सिहत महेन्द्र थे जो परम मनोहर थे। फिर आदि में रय पर समाख्द ब्रह्माजों थे जिनके साथ साथ सावित्रों देवी भी थी।।५२।। इसके उररान्त भवानी जगरम्ला को साथ में लेकर शिव शङ्कर स्वयं महान् प्रसन्त होते हुए रथ में विराजमान होकर गये थे। शेष, दिन के स्वामी भुवन मास्कर ग्रीर विच्नों के विनाश करने वाले गयोश भी थे।।५३।। उस श्री कृष्ण की बरात में सभी दिक्पाल उपस्थित थे। महेन्द्र, चन्द्र, वक्ण, पवन कुवेर, यमराज, अग्निदेव, ईशान सभी परम हर्ष के साथ गये थे।।१४४।। तीन करोड़ देवता थे शौर साठ करोड़ मुनिगण थे। उस बरात में तीन लक्ष ग्रेन्द्र और तीन लक्ष श्वेत सत्र

थे ॥५५॥ राजा उग्रसेन उस वरात में नक्षत्रों के मध्य में चन्द्रमा की भौति सुशोभित होरहे थे। वह बली कुण्डिनपुर की ग्रोर अभिमुख होकर परम प्रसन्न मुख वाले होते हुए जारहे थे ॥५६॥ रत्नों के द्वारा निर्मित एक यान से महान् बलवान् बलदेव भी उसमें जारहे थे उस बरात में वसुदेव, नन्द, उद्धव, सात्यिक ग्रीर श्रक्तूर भी सम्मिलित थे ॥५७॥

गोपाला यादवेन्द्राश्च चन्द्रवंश्याश्च ते ययुः।

मृतराष्ट्रमुताः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः ॥५७

युधिष्टिरस्तथा भोमः फाल्गुनो नकुलस्तथा।
सहदेवश्च यानैश्च प्रययुः पञ्च पाण्डवाः ॥५९
भोष्मो द्रोणश्च कर्णं श्चाप्यश्वत्थामा महाबलः।
कृपाचार्यश्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ मुदा ॥६०
भटानाञ्च त्रिकोटघश्च विप्राणां शत कोटयः।
सन्त्यासिनां सहस्रञ्च यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ॥६१
गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारः।
तत्र कल्पे भवत्येव गन्धर्वं श्चोपबर्हं णः ॥६२
पञ्चाशत्कामिनीभिश्चत्वमेव तेषु मध्यगः।
विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरसां तथा।
किन्नराणां त्रिलक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम् ॥६३

जितने गोपाल थे वे सम्पूर्णं याद्येन्द्र, घृतराष्ट्र के, दुर्योवन प्रभृति सब पुत्र धौर चन्द्रवंश में उत्पन्न होने वाले वे सभी गये थे ।। धना। युधिष्ठिर, भीम, धर्जुन, नकुल और सहदेव पाँचों पाण्डव यानों के द्वारा षये थे ।। धहा। पितामह भीष्म, ध्राचार्यं द्वोर्स, महावीर कणं, महान् बलवान् प्रश्वत्थामा, कृपाचार्यं, शकुनि और शत्य भी परम हर्षं पूर्वक सब गये थे ।। ६०।। उस वर यात्रा में तीनकरोड़ भट थे और सात करोड़ विघ्रों का समुदाय था तथा संन्यासी, यित और ब्रह्मचारी गर्मा भी सहस्रों की संख्या में थे ।। ६१।। हे नारद ! गायक गन्ववं एक लक्ष थे। उस कल्प में यन्ववं उपवर्दण होता था।। ६२।। पञ्चाशत् कामिनियों के सहित उनमें

सबके मध्य में तुम भी थे। एक लक्ष विद्याधारी थीं तथा एक लाख अप्सराऐ थीं। तीन लाख् गन्ववं थे।।६३।।

दे - रेवतीबलयोविवाहवर्णनम् एतिस्मन्नतरे राजा ककुद्दी च महाबलः। वरार्थं कन्यकायाश्च ब्रह्मलोकात्समागतः॥१ प्रददौ रेवतींकन्यां शश्वत्सुस्थिरयौवनाम्। अमूल्यरत्नभूषाढ्यां त्रिषु लोकेषु दुर्लभाम्॥२ बलाय बलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्। वयो यस्यागतं सत्ये युगानां सप्तविंकतिः॥३ दत्त्वा कन्यां विघानेन मुनिदेवेन्द्र संसदि। गजेन्द्राणां त्रिलक्षञ्च जामात्रे यौतुकं ददौ ॥४ दशलक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेव च।

रत्नालङ्कारयुक्तानां दासीनाञ्चापि लक्षकम् ॥५ मणिलक्षं रत्नलक्षं स्वर्णकोटिञ्च सादरम् । विह्नशुद्धांशुकं रम्यं मुक्तामाणीक्यहीरकम् ॥६

इस ग्रघ्याय में रेवती और बलराम के विवाह का वर्णन किया जाता है। नारायए ने कहा—इसी बीच में महान् बलवान् ककुदी नामक राजा ग्रपनी कन्या के लिए वर की खोज में वहाँ ब्रह्मलोक से ग्राया था।।१।। उसने अपनी रेवती नाम वाली ग्रति सुस्थिर यौवन से संयुत, अमूल्य रत्नों के भूषएों से समलंकृत तथा रूप लावण्य एवं सौन्दर्य से तीनों लोकों में दुलंभ कन्या को बली बलदैव के लिए कौतुक से सम्प्रदान के द्वारा मुनि ग्रीर देवेन्द्रों की संसद में विधि, विधान के साथ दे दी थी जिसकी ग्रवस्था सत्य युग में सत्ताईस युगों की होगई थी। ककुद्री राजा ने ग्रपने जामाता को यौतुक (दहेज) में तीन लाख गजेन्द्र, दशलाख ग्रव्य, एक लक्ष रथ तथा रत्नों के अलङ्कारों से ग्रुक्त एक लाख दासियाँ दी थीं। एक लक्ष मणि, एक लक्ष रत्न और एक करोड़ स्वर्ण मुद्राऐ बड़े आदर के साथ दिये थे। बहिन के समान शुद्ध वस्त्र तथा परम रम्य मुक्ता, मािश्वय और ही रे दिये थे।।२-६।।

दत्त्वा कन्याञ्च राजेन्द्रो बलाय बलशालिने । रत्नेन्द्रसारयानेन तैः साद्धं कुण्डिनं ययौ ॥७ अथान्तरे च निर्बन्धे साङ्गे मङ्गलकर्मणि। रेवतीं वेशयामास योषितां कमलाकलाम् ॥ ८ देवकीं रोहिणीञ्चैव यशोदा नन्दगेहिनी। अदितिश्चदितिः शान्तिर्जयं कृत्वा च मन्दिरम् ॥ ९ ब्राह्मणाम् नोजयामास ददौ तेम्यो धनं मुदा । 👑 👑 मङ्गलं कारयामाुस वसुदेवस्य वल्लभा ।।१० अथ देवाश्वमुनयो राजेन्द्राः कटकैः सह।। सम्प्रापुर्लीलामात्रेण कुण्डिनं नगरं मुदा ॥११ दर्शुनंगरं सर्वे स्वतीवसुमनोहरम। सप्तिभः परिखाभिश्च गभीराभिश्च वेष्टितम् ॥१२ प्राकारै: सप्तिभिर्यु क्तं द्वाराणां शतकैस्तथा। नानारत्नैश्च मणिभिनिर्मित विश्वकर्मणा ॥१३ नगरस्य बहिद्धीरं ददृशुर्वरयात्रिणः। रक्षितं रक्षकैः सार्द्धं चतुभिश्चामहारथैः ॥१४ छ।ा

राजेन्द्र ककुदी ने बलशाली बलदेव को अपनी एकन्या का दान करके फिर वह भी रतनों के सार उत्तम रतनों से निर्मित यान के हारा उन सबके साथ थो कुण्डा की बरात में कुण्डन पुर गया था।।।।। इसके अन-न्तर इस अन्तर में सांग मंगल कमं के निवंच्य में नन्द की गृहिएी यशोदा ने रेवती का वेष निर्माण अर्थात प्रशंगार किया था जो कि स्त्रियों में कमला की कला थी। साथ २ देवकी और रोहिएी को वेष भूषित किया था। अदिति—दिति और शान्ति ने मन्दिर में जय किया था। वसुदेव की वल्लमा ने बाह्मणों को भोजन कराया था तथा (परमहर्ष के न्साथ) उन्हें पुष्कलयन का दान भी दिया था और मंगल कराया क्षा ।। १ १०।। इसके अनन्तर देवता —मुनिगण और राजा लोग अपने २ किया श्रम हो सहित लोला मात्र से ही परम हर्ष से युक्त होते हुए कुण्डिन शुरामें प्राप्त हो गये अ ।। ११।। वहाँ पहुँच कर सबने अतीव सुम्मोहर कुण्डिन न्मार को किया थे

था। वह नगर ग्रतीव गम्भीर साथ परिखाग्नों से वेष्टित था। तथा उसके साथ प्राकार थे एवं सोढ़ार वहाँ बने हुए थे। उस नगर को भी विश्वक कर्मा ने ग्रनेक प्रकार के अत्युत्तम रत्नों से निर्माण किया था। वर-थात्रियों ने नगर के विह्विर को देखा था। वह प्रधाम द्वार चार महा-रथी रक्षकों के द्वारा ग्रनेक रक्षकों के सिहत सुरक्षित था।।१२-१४।।

रुक्मिश्च शिशुपालश्चदन्तवको महाबली । शाल्वोमायाविनां श्रेष्ठो युद्धशास्त्रविशारदः :।१५ नानाशस्त्र स्तथास्त्रश्चरथस्थश्चरणोन्मुखः । विलोक्यकृष्णसैन्यञ्च चुकोपनृपनन्दनः ।।१६ उवाच निष्ठुरं वाक्यं श्रुतितीक्ष्णं सुदुष्करम् । उपहास्यं मुनोन्द्रांश्च देवांश्च मुनिपुङ्गवान् ॥१७ अहो कालकृतं कर्म दैवञ्च केन वार्य्यते । किंवाहं कथयिष्मामि देवेन्द्राणाञ्च संसदि ।।१४ मृहीतुं रुक्मिणीं कन्यां देवयोग्यां मनोहराम् । आयाति देवेमुं निभिनंन्दस्य पशुरक्षकः ॥१५ साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपोच्छिश्चन्नभोजकः । जातेश्च निर्णयो नास्ति भक्ष्यमैथुनयोस्तथा ॥२०

वहाँ पर रिक्मि—शिशुपाल—महान् बलवान् दन्त वक्र—शाल्व जी कि माया के बिना ही युद्ध शास्त्र का परम श्रेष्ठ पण्डित था, ये सब उपित्स्यत थे। इन्होंने धनेक शस्त्र और अस्त्रों से युक्त होकर वे सब रएगेन्मुख रथ में स्थित हो रह थे। श्रीकृष्ण की सेना को देखकर राजा का पुत्र बहुत ही दुपित हुआ था।१४-१६। उस रिक्मिने कानों को अत्यन्त तीक्षण लगने वाले श्रवण करने में बहुत ही कटु निष्टुर बचन कहे थे और समस्त देवों—मुनीन्द्रों और मुनियों में श्रेष्ठों का उपहास करने वाले थे।।१७।। रिक्म ने कहा—अहो ! कालकृत कर्म और दैव को कौन हरा सकता है अर्थात् किसी के द्वारा भी ये वारण नहीं किये जाया करते हैं। किम्वा में इस देवोन्द्रों की संसद में कहूँगा। देवों के योग्य और धृत्यन्त मनोहर खिमग्री कन्या को गृहुण करने के लिये देवों और मुनियों के साथ यह

नन्द का पुत्र पशु चराने वाला आ रहा है। यह तो गोपियों का साक्षात् जार है और गोपों के उच्छिष्ट का खाने वाला है।।१८-१६।। इसके भक्ष्य मैयुन का तथा जाति का कोई निर्एाय ही नहीं है।।२०॥

किन्नु राजेन्द्रपुत्रस्य किन्नु वा मुनिपुत्रकः ।
वसुदेवः क्षत्रियश्च भक्षण वैश्यमन्दिरे ॥२१
शिशुकाले च स्त्रीहत्याकृतानेनदुरात्मना ।
कुब्जा मृता सम्भोगात्वाससारजकोमृतः ॥२२
राजेन्द्रम्य वधाद्दुष्टो ब्रह्माहत्यां लभेद् ध्रुवम् ।
मथुरायाञ्च धर्मिष्ठः सद्यः कंसो निपातित ॥२३
यदुक्तं रुक्मिणा देव किमसत्यञ्च तत्र वै ।
को वायं रुक्मिणीभर्ता नन्दस्य पशुपालकः ॥२४
अहो भुवि किमाश्चर्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा ।
मुनीन्द्रा ब्रह्मणः पुत्राश्चाययुर्मानवाज्ञया ॥२५
सन्ततं ब्राह्मणा लुब्धा देवाश्च भक्तवत्सलाः ।
आययुर्बं ह्मपुत्राश्च नन्दपुत्राज्ञया कथम् ॥२६
तेषाञ्च वचनं श्रुत्वा चुकोप देवसङ्क्षकः ।
मुनिराजेन्द्रसङ्कश्चलाङ्गलीत्यादिकं तथा ॥२७

यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या यह किसी राजेन्द्र का पुत्र है या किसी मुनि का आत्मज है ? वसुदेव तो क्षत्रिय है जोकि वैश्य मन्दिर में भक्षण किया करता है। शिशुकाल में ही इस दुरात्मा ने स्त्री की हत्यां करदो थी। कुब्जा इसके साथ सम्भोन करने के कारण से ही मर नई बी स्रौर वासों का साटर जक भी इसी के द्वारा मर नया था।।२१-२१॥ राजेन्द्र कंस के वय करने से यह दुष्ट निश्च हो ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। मयुरा में परम धर्म निष्ठ कंस राजा को इसने तुरन्त ही मार हाला था।।२३। शालव ने कहा—हे देव ! किय ने जो कुछ भी कहा है उसमें क्या कुछ भी अतत्य है ? यह नन्द का पुत्र पशु चराने वाला शिक्मणी का भत्यं होन के लिये क्या योग्यता रखने वाला है ? शिखुपाल के कहा — प्रहो ! मुके बहुत ही इस भूमि पर प्राश्च दें हो रहा है कि इस

सामान्य मानव को आज्ञा स्वीकार करके ये समस्त देव तथा ब्रह्मा आदि महा विभूतियां—मुनीन्द्रगण तथा ब्रह्मा के पुत्र इस वरात में आये है। 11२४-२५11 दन्तवक ने कहा—ब्राह्मण तो सर्वदा लुब्य होते ही हैं श्रौर देवता लोग अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हुआ करते हैं किन्तु श्राश्चर्य की बात तो यह है कि ब्रह्मा के पुत्र भी इस मानव की श्राज्ञा से जो कि नन्द पशुपालक का पुत्र है, कंसे इसके साथ में बरात में थ्रा गये हैं 11२६11 उन लोगों के तीनों के इन वचनों का अवण कर देवसङ्घ बहुत ही अधिक कुपित हुआ था। मुनि श्रौर राजेन्द्रों का सङ्घ श्रौर वांगली आदि को भी बड़ा हो क्रोध आ गया था। 12911

## १०० - रुक्मिणीविवाहे युद्धम्

अथ कोपपरीतरच बलदेवो महाबलः ।
हलेन रुक्मिमानञ्च बभञ्ज मुनिपुङ्गव ॥१
घोटकान् सार्थञ्चैव निहत्य जगतीपितः ।
भूमिष्ठञ्चापि पापिष्ठं रुक्मि हन्तुं जगाम सः ॥२
रुक्मी च शरजालेन वारयामास लीलया ।
नागास्त्रं योजयामास बद्धं हिलिनमीश्वरम् ॥३
नागास्त्रं गरुड़ेनैव संजहार हली स्वयम् ।
गृहाणा कोपाद्रुक्मी च परं पाशुपतं मुने ॥४
अव्यर्थं वीरमदंञ्च शतसूर्यसमप्रभम् ।
अभितो हिला रुक्मो जृम्भणास्त्रेण जृम्भितः ॥५
भूमिष्ठः स्थाणुवद्रुक्मीनिद्रास्त्रेणैव निद्रितः ।
शाल्वस्तं निद्रितं हृष्ट्या शतबागां मुमोचतम् ॥६
शेलवृष्टि शिलावृष्टि जलवृष्टि चकार सः ।
जवलद्ङ्गारवृष्टिञ्च शरवृष्टि चकार ह ॥७

इस ग्रध्याय में किनगणी के विवाह में युद्ध का वर्णन वर्णित किया गया है। नारायण ने कहा—हे मिुन पुगव ! इसके अनन्तर जब इन रिज्ञाषुपाल ग्रादि ने पर्याप्त इस से बुरे शब्द कह दिये थे महान् बलवान्

बलदेव को बड़ा भारी क्रोब हुआ था और उनने ग्रयने हला से रुक्मि के यान का भेजन कर दिया था।।१।। उसके रथ के अभी को-सारिथ को जगती पति ने मार कर जब वह महा पापिष्ठ रुविम भूमि पर हो स्थित था उस रुक्मि को भी वह बीर बलदेव मारने के लिये गये थे।।२।। रुनिमने प्रपने शरों के जाल से लीला के ही द्वारा वारण कर दिया था। फिर उस रिक्म ने ईश्वर हलधर की वह करने के लिये उन पर नागास्त्र का प्रबोग किया था। हलधर ने स्वयं उस प्रगुज्यमान नागास्त्र को भ्रपने गारुड़ास्त्र के द्वारा हा संहार कर दिया था। हे मुने ! फिर कोध में भरकर रुक्मि ने परम पाञ्चपत ग्रस्त्र को ग्रहण किया था श १ १ १ - ४।१ यह पाशुपत अस्व अव्यर्थ और वीर से भी बीर का मदंन करने वाला एवं सौ सुर्यों की प्रभा के समन्वित था। इसी अन्तर में हलवर बलराम न चारों ग्रोर से ग्रपने जूम्भास्त्र के द्वारा रुक्मिन को जूम्भित कर दिका। इस अस्त्र के प्रभाव से वह रुक्ति भूमि पर एक स्थासु की भाँति (काष्ट इंठ के समान ) निद्रास्य से ही निद्रित हो गया था । श्रास्य वे निस समय उसको निद्धताबस्था में देखा था तो उसने बलराम पर शतवास को छोड़ दिया था। उसने जैलों की वृष्टि—श्विताधों की वर्षी और जनकी चर्चा की थी तथा जलते हुए अंगारों की वृष्टि और शरों की वृष्टि की थी। 114-1919

बलाचास्त्रेण सर्वाणि वारयामास लाङ्गली १ हलेन तद्रथं चूणं चकार रणमध्यतः ॥८ घोटकान् सारथिञ्चंब जधान चैव कीलया। कोपाद् बलेन तं हन्तुं वाम् बभूबाखरीरिणी ॥६ त्यज आल्वं कृष्णबध्यं तन कि पौरुषं रणे। यस्य मूर्धिन च बह्माण्डं शूर्षे च सर्षपं यथा।॥१० तच्छुत्वा बलदेवश्च हलेन तस्य मस्तकम्। चकार चूणं व्यथितः पपात रणमूर्धनि।।११ खालबस्य पतनं दृष्ट्वा शिखुपालो महाबली। चकार श्रारृष्टिच जलवृष्टि तथा भृति।।१२

हलीतस्य रथं चूणं चकार लाङ्गलन च। अर्द्ध चन्द्रेण तद्बाणान् वारयामास लीलया । १३ तं हन्तुं शङ्करः साक्षात् निषेधंच चकार तम्। कृष्णवध्यं त्यज बल पार्षदप्रवरं हरेः ॥१४ लांगली बलदेव न बल से और ग्रपने अस्त्र से इन सबका वारण कर दिया था और उस युद्ध भूमि के मध्य में अपने हल से उसके रथ को चूर्एं कर दिया था।। दा। उसके रथ के अश्वों को श्रीर उस रथ के वाहक को लीला से मार दिया था। फिर जिस समय क्रीय में भरकर बलदेव उस शाल्व को मार देने के लिये ग्रागे बढ़े थे उसी समय ग्राकाश घाणी हुई थी कि इस शाल्व को तुम त्याग दो। यह तो कृष्ण के द्वारा ही वध करने के योग्य हैं। श्रापका रण में क्या पौरुष है जो इसका वध कर सको । जिसके मस्तक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड शूर्प में सपंप की भौति रहता है।।६-१०।। यह सुनकर बलदेव ने हल से उसके मस्तक को चूर्ए कर दिया था। मस्तक के चूर्ण होते ही वह व्यथित होकर रणा के मध्य में ही भूमिपर गिर गया था ।।११।। इस तरह से शाल्व का पतन देखकर महात् बलवात् शिशुपाल आगे आ गया था । उसने भूमि में शरों की वृष्टि भ्रौर जलकी वृष्टि की थी।।१२।। हलधर ने भ्रपने हलसे उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया था और ग्रर्धचन्द्र के द्वारा लीला से हो उसके प्रयुज्यमान वाणों का वारण कर दिया था। जंसे ही बलदेव उसे मारने को मागे बढ़े थे कि राङ्कर ने साक्षात् वहाँ उपस्थित होकर उसका निषेध कर दिया था। शिव ने कहा-हे बलराम! तुम इसे छोड़ दो-यह हरि का पार्षव है और इसका वध श्रीकृष्ण के हो द्वारा होगा ॥१३-१४॥

बन्तवश्यस्य बन्तं च बभंज स हलेन च।
सुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते सर्वे जहसुश्च तम्।।१५
बलस्य विक्रमं हृष्ट्वा सर्वे वीराः पलायिताः।
चक्कः प्रवेशनं सर्वे कुण्डिनं वरयात्रिकाः।।१६
एतस्मिन्नन्तरे तत शतानन्दो महामुनिः।
कोटिभिमुं निभिः सार्द्धं माजगाम हरेः पुनः।।१७

पुरं प्रवेशयामास शतद्वारंच दुर्गमम्।
भगम्य क्चापि शत्रूणां मित्राणांच सुखप्रदम् ॥१८
देवकन्या नागकन्या राजकन्यास्तथं व च।
मुनिकन्या वरं द्रष्टुं सिस्मिताश्च समाययुः ॥१९
दहशुर्योषितः सर्वा निमेषरिहतेन च।
प्रसन्तं कारयामास सिस्मितश्चन्द्रशेखरः ॥२०
रत्नेद्रसारिनर्माणरथस्थं परमेश्चरम्।
सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रहिवग्रहम् ॥२१

फिर हलवर ने दन्तवक्रत्र के दाँत का भञ्जन हल से कर दिया था। युद्ध में सुप्रवृत्त उसको वे सभी हंसी उड़ाने लगे थे। ११ १। बलदेव के इस प्रकार के विक्रम को देखकर उस युद्ध भूमि से सभी वीर भाग गये थे। इसके पर्वचाल समस्त वर यात्रीगरण ने कुण्डिन पुर में प्रवेश किया था। ११६।। इसी अनन्तर में वहाँ शतानन्द महानुनि करोड़ों मुनियों के साथ हिर के सभीप में था गये थे। उन्होंने उस शनद्वारों वाले दुर्गम पुर में सबका प्रवेश कराया था। वह पुर शत्रुग्नों के लिये बहुत ही अगस्य था किन्तु मित्र वर्ग के लिये वह अत्यन्त सुख प्रदान करने वाला था। १९०-१८।। उस समय वर यात्रा के वहाँ पहुंच जाने पर समस्त देवकन्याएं—नाग कन्याएं और राजाग्नों की कन्याएं मन्दमुस्कराहट के सहित वर को देखने के लिये बहाँ आगईं थीं। १९।। समस्त नारियों ने इकटक होकर देखा था। स्मित से युक्त चन्द्र शेखर ने सबको प्रसन्न कर दिया था। इसके अनन्तर सबने श्रीकृष्ण को देखा जो उत्तम रत्नों से विनिधित रथ में विराजमान थे। परमेश्वर—सबके परमात्मा—भक्तों पर ग्रुग्रह करने के लिये ही शरीर को धारण करने वाले थे। १२०-२१॥

नवीनजलदश्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्दनोक्षितसर्वांगं वनमालाविभूषितम् ॥ २२ रत्नकेयूरवलयरत्नमालाकुलोज्ज्वलम् । रत्नकुण्डलयुग्येन गण्डस्थलविराजितम् ॥२३ रत्नेन्द्रसारनिर्माणक्वणन्मञ्जीरराजितम् । सस्मितं मुरलीहस्तं पश्यन्तं रत्नदर्पणम् ॥२४

श्री कुष्ण का स्वरूप नवीन मेथ के समान क्याम पीताम्बर से परम कोभा युक्त था। उनके सम्पूर्ण श्रङ्कों में चन्द्र न लगा हुआ था और उनका वक्ष: स्थल वनमाला से विभूषित था।।२२।। रत्नों के केयूर—वलय तथा रत्नों की मालाओं के समूह से अत्यन्त उज्ज्वल था। उनके कानों के दो रत्नों के कुण्डल धारण हो रहे थे और उन कुण्डलों से गण्ड स्थल की श्रत्यन्त शोभा हो रही थी।।२३।। उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित ध्वनि करने वाले मञ्जीट से उनके चरण विराजित थे। उनके मुख पर मन्द्र २ मुस्कान थी और हाथ मुरली लिये हुए रत्नों के दर्पण को देख रहे थे।।२४।।

एतस्मिन्नन्तरे देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी।
आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिभियुँता।।२५
रत्नसिंहासनस्था च रत्नालङ्कारभूषिता।
बिह्नशुद्धांशुकाधाना कबरीभारभूषिता।।२६
पश्यन्ती सिंमता साध्वी ह्यमूल्यरत्नदर्गणम्।
कस्तूरीविन्दुभिर्युं का स्निग्धचन्दनचिता।।२७
सिन्दूरविन्दुभा शश्वत् भालमध्यस्थलोज्ज्वला।
तप्तकांचनवर्णभा शतचन्द्रसमप्रभा।।२८
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गा मालतीमाल्यशोभिता।
सप्तभिनृ पपुत्रश्च समानीता च बालकः।।२६
देवेन्द्राश्च मुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा नृपपुङ्गवाः।
दहश् रुक्मिणी देवी महालक्ष्मी पतित्रताम्।।३०
सप्तप्रदक्षिणाः कृत्वा प्रणम्य स्वपति सती।
सिषेच शीततोयेन स्निग्धचन्दन्पल्लवः।।३१

इसी अन्तर में वहाँ पर महालक्ष्मी देवी रुविमणी मुनिगण और देवगण के सिहत उस सभा के मध्य में आगई थीं ॥२५॥ वह रुविमणी रत्नों के सिहासन पर संस्थित थीं - रत्नों के ग्राभरणों से सुसमलंकत हो रहीं थी विद्व गुढ़ वस्त्रों के परीधान करने वाली तथा कवरी के भार से विभूषित थीं ।।२६।। वह साध्वी देवो मन्द स्मित से समन्वित अमूल्य रत्नों के दर्पण को देख रही थीं । उनके मस्तक पर कस्तूरी का विन्दु लगा हुमा था और उनके सर्वाङ्ग स्निग्व चन्दन से चर्चित्र थे ।।२७।। उनके भाल के मध्य में निरन्तर सिन्दूर का विन्दू सूशोभितः हो रहा था। उस रुविमणी देवी का वर्ण तथे द्वुए काञ्चन के वर्ण के तुल्य देवीप्यमान था भीर शत चन्द्रों के समान उसके भ्रङ्गों की प्रभा थी। समस्त भ्रङ्गों में चन्दन उक्षित हो रहा था तथा मालती के पुष्भों की सुगन्धित मालाओं से वह परम सुशोभित थीं। उस समय रुक्मिग्गी को सात नृपों के बालक. पुत्र लेकर वहाँ आये थे ।।२५-२९।। जिस समय में रुक्मिएी देवो वहाँ पद्यारी थीं तो सभी देवेन्द्र—मुनीन्द्र—सिद्धेन्द्र ग्रीर नृप पुंगवों ने उस महालक्ष्मी पतियुता देवी रुक्मिग्गी को देखा था ।।३०।। उस सतो ने श्रपने पति देव श्रीकृष्ण को प्रणाम करके उनकी सात प्रदक्षिणा की थीं भीर स्निग्ध चन्दन परलवों के द्वारा शीतल जल से सेचन किया था। 113 811

तां सिषेच जगत्कान्तः कान्तां शान्तांच सस्मिताम् । ददर्श कान्तः कान्तांच कान्तां कान्ता शुभक्षणे ॥२२ अथ देवी पितुः कोड़े समुवास शुभानना । लज्जया नम्रवदना ज्वलन्ती च स्वतेजसा ॥३३ राजा देवेश्वरीं तस्मै परिपूणतमाय च । प्रवदौ सम्प्रदानेन वेदमन्त्रेण नारद ॥३४ वसुदेवाज्ञया कृष्णः स्वस्तीत्युक्त्वा स्थितो मृदा। जग्राह देवीं देवश्च भवानींच भवो यथा ॥३५ सुवर्णानां पंचलक्षं कृष्णाय परमात्मने । दक्षिणां तां ददौ राजा परिपूर्णतमाय च ॥३६ शुभकमणि निष्यन्ने कृत्वा कन्यांच वक्षसि । इरोद राजा मोहेन मृनिदेवेन्द्रसंसदि ॥३७

परीहारेण वचसा कृत्वा तस्मै समपणम्। सिषेच कन्या धन्यांच नेत्रगुग्मजलेन च। ३८

जगत के परम कान्त ने उस परम शान्त-सस्मित ग्रीर कान्ता की सेचन किया था। उस शुभ क्षाएं में कान्त ने कान्ता को श्रीर कान्ता ने अपने कान्त को देखा था।।३२।। इसके प्रनन्तर शुभ एवं सुन्दर मुख वाली वह देवी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई थी। उस समय रिवमणी लज्जा से नम्भ बदन बाली थी और भ्रपने तेज से अत्यन्त दीप्ति मती हो रहो भी ।।३३।। हे नारद ! राजा ने उस देवेश्वरी को परिपूर्श-तम के लिमे वेद के मन्त्रों के द्वारा सम्प्रदान विधि से दे दिया था ।।३४॥ वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण 'स्वस्ति'—यह कह कर परम हर्ष से वहाँ स्थित हो गये थे। उस मुहत्त में देव श्रीकृष्ण ने देवी रुक्मिणी को शंभु ने भवानी की भौति ही ग्रहण किया था ।। देश। राजा ने परमात्मा श्री कृष्ण के लिये पाँच लाख सुवर्ण की मुद्राधों की दक्षिणा दी थी जो परम परिपूर्णतम थे उस शुभ कर्म के सम्पन्न हो जाने पर राजा ने उस मुनि धीर देवीन्द्रों की संसद में अपनी कन्या रुक्मिस्ती को वक्षःस्थल से लगा कर मोह से रुदन करने लगे। परिहार से बचन से उसका समर्पण करके उस परम धन्य कन्या का प्रपने नेत्र युग्म के जल से सेचन किया था ॥३६--३८॥

## १०१-प्रद्युम्नाख्यानवर्णनम्

वासुदेवो द्वारकायां वशुदेवाज्ञया मुने ।
प्रयमौ रत्नरचितं रुष्मिणीमन्दिरं वरम् ॥१
शुद्धस्फिटकसङ्काशममूल्यरत्निर्मितम् ।
पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचित्रितम् ॥२
अमूल्यरत्नकलशं श्वेतचामरदपर्गः ।
चित्रशुद्धाशुकैः शुद्धैः परितः परिशोभितम् ॥३
ददशं रुक्मिणीं देवीमतीवनवयौवनाम् ।
रत्नम्ययंङ्कमारुह्म श्यानां सर्मितं मुदा ॥४

षप्रौढ़ाञ्च नवोढ़ाञ्च नवसङ्गमलिजताम्। अमूल्यरतिर्माणभूषणेन विभूषिताम्॥५ सुचारुकवरीभारां मालतीमाल्यभृषिताम्। सृञ्चा कृष्णां भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा॥६ तां सम्भाष्य जगन्नाथो रत्नतल्पे उवास सः। सुभक्षणे च शुभ्या स रेमे रमया सह॥७ सुखसम्भोगमात्रेण मूर्च्छामाप मुदासती। तस्यां जज्ञो कामदेवो भस्मीभूतश्च शम्भुना॥८

इस भव्याय में प्रद्युम्त के आक्यान का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा-हे मुने ! वसुदेव की म्राज्ञा प्राप्त करके वासुदेव ने द्वारकापुरी में परम श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित छितमणी के मिन्दर में प्रसाम किया था।।१।। वह रुविमसी का भवन शुद्ध स्फटिक मिरा के समान था श्रीर बहुत ही श्रमूल्य रत्नों के द्वारा उसका निर्माण किया था। वह सामने से ग्रीर सभी ओर से परम रम्य तथा नाना भाँति क चित्रों से विचित्र हो रहा था ।।२।। उस भवन में ग्रमूल्य रत्नों के कलश संलग्न हो रहे थे। क्वेत चमर ग्रांर दर्पेगों से तथा विह्व शुद्ध वस्त्रों से सब म्रोर से परिशोमित था ।।३।। वहाँ पर श्रीकृष्ण ने मृतीव नवीन यौवन सेयु क्त-रत्नों के विरचित पर्यङ्क पर शयन करती हुई देवी रुविमणी को पर्यंक पर समारू दहोकर मुस्कान के साथ सहवं देखा था ।।४।। वह रुनिमणी उस समय म्रत्रीढा-नव विवाहिता-नूतन प्रिय के सङ्गम से लिजित-अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण किये जाने वाले माभूषणों से समल कृत-सुत्दर कवरी के भार वाली-मालतीलता के सुगन्यित पुष्पों से रिचत मालाग्रों से भूषित विमग्गी को देखा या ग्रीर भीष्म की कन्या ने श्रीकृष्ण का दर्शन किया तथा उनकी उसने सहसा प्रणाम किया था ।। ४-६।। जगत् के नाथ श्रीकृष्ण ने उस देवी रुक्मिणी से सम्भाषरा किया ग्रीर फिर वह उस रतों के तत्य पर विराजमान हो गये थे। शुभक्षण में उस परम शुभा रमा के साथ उनने रमण किया था ।।७।। सुख पूर्वक सम्भोग मात्र से ही वह सती हर्षातिरेक से मूर्च्छा की

प्राप्त हो गई थी। उस देवी में शम्भु के द्वारा भस्मी भूत हुए कामदेव ने जन्म ग्रहण किया था।।।।।

स शंवर निहत्येव तत्र प्राप रित सतीम् ।
रती मायावतीनाम्ना स केतेन सुरस्य च ।
छायां दस्त्रा च शयने गृहणी शंबरालये ॥ ९
जहार शंबर कामो दैत्यं केन प्रकारतः ।
कथयस्व महाभाग विस्तरेण शुभां कथाम् ॥ १०
समतीते च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिक। गृहम् ।
गृहीत्वा बालक द्रैत्यो जगाम स्वालयं जवात् ॥ ११
अपुत्रकश्च दैत्येशः पुत्रं प्राप्य प्रहिषतः ।
मायावत्ये दतौ हृष्टोहृष्टा मायावती सती ॥ १२
अतीवपालनेनैव वर्षयामास बालकम् ।
सरस्वती तां रहिस कथ्यामास निर्जने ॥ १३

उसने शम्बर का निहनन करके वहाँ सती रित की प्राप्ति को थी।
रित मायामती के नाम से और सुर के संकेत के द्वारा शम्बरालेय में
शयन में छाया को देकर गृहिगा रही थी।।६।। नारद ने कहा—ह
महाभाग ! कामदेव ने शम्बर दैत्य को किस प्रकार से मारा था? आप
इस शुभ कथा का वर्णन कीजिए।।१०॥ नारायरा ने कहा—एक सप्ताह
के व्यतीत होने पर रुक्मिगा के सूति का-गृह में जाकर दैत्य ने बाजक
को उठा लिया था और फिर यह बड़ी शीघ्रता एवं वेग से अपने ग्रावास
स्थान में चला गया थ।।११॥ वह दैत्येश बिना पुत्र वाला था श्रतएव
उसे पुत्र की प्राप्ति होने से बहुत अधिक हथे हुआ था। उसने उस बालक
को ले जाकर मायावती को दे दिया था और बहुत प्रसन्न हो रहा था।
मायावती भी सती उसे पाकर श्रत्यन्त हिष्ति हो गई थी।।१२॥ उस
बालक का श्रत्यिक ध्यान से पालन-पोषएा करने से उस बालक को
बड़ा कर दिया था। जब बढ़ कर बड़ा हो गया तो उससे एकान्त में
निर्जत में सरस्वती ने कहा था।।१३॥

शिवकोपानले पूर्वं भस्मीभूतः पतिस्तव। स चायं रुक्मिणीपुत्रो दैत्येनैव समाहतः। १४ माययापि च मायेशो रुक्मिणीसूतिकागृहात्। समानीय ददौ तुभ्यं पतिस्तेऽयं न चात्मजः ॥१५ कामञ्च कथयामास जगन्माना च सा सती। तव पत्नी रतिइचेयं रमस्व रमया सह ।।१६ त्वमेव रुक्मिगीपुत्रो नान्यदैत्यस्य मन्मथः। कुररीव सती नित्यं रोदिति सम त्वया विना ॥१७ इत्युक्वा च ययौ वाणी ब्रह्माणी ब्रह्मगः पदम् । स रेमे निर्जने नित्यं रामया सह सुन्दरः ॥१८ एकवा मन्मथं दैत्यो ददर्श रहसि स्थितम्। श्रुङ्गारं रामया साद्धं कुर्वन्तं कौतुकेन च ॥१९ सस्मितं सस्मितायाश्च मध्यवक्षःस्थलस्थितम्। रति ददशं कामेन मूर्च्छितां सुरतोत्सुकाम् ॥२० दृष्ट्रा चुकोप दैत्यश्च जग्राह खड्गमुत्तमम्। उवाच खंड्गहस्तरच कामदेवं रति सतीम् ॥२१

सरस्वती ने कहा — तुम्हारा पित शिव के कोपानल में पहिले भस्सो भूत हो गया था। यह वह ही तुम्हारा पित अब रुक्मिगा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है और यह दैत्य उसे हरण कर के ले आया है ॥१४॥ माया के ईश ने अपनी माया से रुक्मिगा के सूर्तिका गृह से इसे लाकर तुमको दे दिया है। यह तुम्हारा पित है, आत्मज नहीं है ॥१४॥ उस सती जगम्माता ने कामदेव से भी कहा था कि यह तेरो पत्नी रित है। इस रमा के साथ तू रमण कर ॥१६॥ तू ही रुक्मिगा का पुत्र है जो कि मन्मथ ही इस रूप में उत्पन्न हुमा है, अन्य दैत्य का पुत्र नहीं है। तेरे बिना सती हिरणी के समान नित्य ही रुद्दन किया करती थी ॥१७॥ इतना इन दोनों से कह कर वह ब्रह्माणी वाणी ब्रह्मा के स्थान को चली गई थी। फिर वह सुन्दर कामदेव नित्य ही उस रमा के साथ निजन स्थान में रमण किया करता था।।१५॥ एक बार उस देत्य ने

उस मन्मथ को एकान्त में उसके साथ स्थित देख लिया था कि वह उस रामा के साथ कौतुक से श्रृङ्कार लीजा कर रहा था ।।१६।। उस देख ने स्मित से युक्त रित के मध्य वक्ष:स्थल में स्थित और मन्द मुस्कान से युक्त मन्मथ को तथा काम से मूच्छित एवं सुरत क्रीड़ा करने के लिये रित को देखा था ।।२०।। इस भाँति उन दोनों को देख कर वह देत्य बहुत कुपित हुआ और उसने अपना उत्तम खङ्ग हाथ में बहुण कर लिया था। खङ्ग हाथ में लिये हुए उस कामदेव और सती रित से वह बोला ।।२१।।

धिक् त्वां महाकामुकञ्च मूर्खं पण्डितमानि**नम् ।** महापातंकिनां श्रेष्ठं प्रमत्तं मातृगाविनम् ॥२२ धिक् त्वाञ्च पुं ञ्चलीं मत्तां कामुकीं हतचेतनाम्। पुत्रं गृहीत्वा रहिस करोषि सुरितं सित ॥२३ इत्येवमुक्त्वा खड्गञ्च तामेव हन्तुमुद्यतः। जिघांसन्तं रति दैत्यं प्ररेयामासं मन्मथः ॥२४ पपात दूरतो ब्रह्मन् मूर्निछतः स्वांङ्गपीड़ितः। पुनश्च चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्वलन्निव ॥२५ शिवदत्तञ्च शूलञ्च जग्राह निर्भरेण च । शतसूर्यप्रभं शूलं प्रलयाग्निसमं मुने ॥२६ दृष्ट्वा जग्मुक्च देव इच ब्रह्मे शशेषसंज्ञकाः। पवनः कथयामास कर्णे कामस्य यत्नतः ॥२७ स्मर स्मर महामायां दुर्गी दुर्गतिनाशिनीम्। पवनस्य वचः श्रुत्वा दुर्गां संस्मार मन्मथः ॥२६ शूलं बभूव तस्याङ्गे रम्यं माल्यं मनोहरम्। ब्रह्म।स्त्रेण च तं दैत्यं जघान मन्मयो मुदा ॥२९

शम्बर ने कहा—महान् कामुक—महान् मूर्ख और श्रपने आपको पण्डित मानने वाले तुमको धिक्कार है। तू महा पातिकयों में शिरोमिए है—अत्यन्त प्रमत्त श्रोर माता का गमन करने वाला है।।२२।। किर सती से यह कहने लगा—पुंश्चलो—मत्तहुत च्रेतना वाली और कुामुक्रो

मुक्तको धिवकार है। तू अपने पुत्र को एकान्त में लेकर हे सित ! सुरत फ्रीड़ा किया करती है।।२३।। इतना कह कर उस खङ्ग से उसी को मारने के लिये वह उद्यत हो गया था। रति को मारने के लिये प्रस्तुत दैत्य को देख कर मन्मथ ने उसे प्रेरित किया था।।२४।। हे ब्रह्मन् ! वह स्नांगों से पीड़ित होकर मूछित अवस्था में बहुत दूर जाकर गिर गया था। फिर चेतना प्राप्त करके कोप से जलता हुआ — सा बह उठ गया था और हे मुने ! निर्भर उसने शिव के द्वारा प्रदान किया हुआ शुल ग्रहए। किया था जो सौ सूयों के समान प्रभा से युक्त और प्रलय काल की ग्रग्नि के तुल्य शूल था ।।२५-२६।। यह देख कर ब्रह्मा—ईश और शेष संज्ञा वाले देवगण चले गये थे। पवनदेव ने यत्न पूर्वक किसी तरह कामदेव के कान में कह दिया या कि तुम इस समय दुर्गीत्ति के नाश करने वाली महा माया दुर्गा का स्मरण बार-बार करो । पवन के इस वचन का श्रवण करके मन्मथ ने जगदम्बा दुर्गाका उस समय में स्मरण किया था।।२७-२८।। दुर्गा के स्मरण से वह शूल उस मन्मथ के अंग में मनोहर एवं प्रति रम्य माल्य हो गया था क्यों कि दुर्गाको ज्यान में लाने पर शिव का ग्रस्त्र उसके अंग में जो दुर्गा ध्यान रूप था प्रहार नहीं कर सकता था। फिर मन्मथ ने अपने ज़िल्ह्यास्त्र के द्वारा बड़े ही हर्ष से उस धैत्य शम्बर का वध कर दिया था ।।२६।।

रित गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम् ।
प्रययुदेवताःसर्वा स्तुत्वाच पार्वतींस्वयम् ॥३०
हिक्मणीमंगलं कृत्वा प्रजग्राह रित सुतम् ।
उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययनं हरिः ॥३१
ब्राह्मणान् भोजयामास पूजयामास पार्वतीम् ।
अथ कृष्णः क्रमेणैव वेदोक्ते मंगले दिने ॥३२
सप्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्राहञ्चकार ह ।
कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्यां नाग्निजितीं सतीम् ॥३३
जाम्बत्रतीं लक्ष्मणाञ्च समुद्वाहं चकार सः ।
ताभि। साद्वं क्रमेणैव पुत्रोहपित चकारह ॥३४

एकस्यां दशपुत्राश्च कन्यकैका क्रमेण च । निहत्य नरकं दैत्यं संगुत्रञ्च नृपेश्वरम् ॥३५

इसके पश्चात् वह मन्मथ रित को अपने साथ लेकर दान के द्वारा द्वारतापुरी को चला गया था। इसके अनन्तर समस्त देवगए। स्वयं माता जगदम्बा पार्वती का स्तवन करके चले गये थे 11३०।। इकिमएी ने रित और अपने सुत को प्राप्त करके मगल कराया था। उसने बड़ा उत्सव कराया था और हिर ने भी परम स्वस्त्ययन कराया था। 13१।। द्वारका में हिर ने बाह्यएों को भोजन करवाया था और देवी पार्वती का यजन कराया था। इसके अनन्तर वेदोक्त मंगल दिन में क्रम से श्रीकृष्ण ने सात रमिएयों का पाणि-ग्रहण किया था। वे सात पित्नयाँ कालिन्दी-सत्यभामा—सत्या—नागनजितीसती—जाम्बवती और लक्ष्मणा नामों वाली थीं। उस भगवान कृष्ण ने इन सबके साथ उद्वाह किया था। फिर उनने उन सबके साथ केलि करके क्रम से पुत्रों की उत्पत्ति की थी। १३२—३४।। श्रीकृष्ण ने एक-एक में दश पुत्र और एक-एक कन्या क्रम से समुत्पन्न की थी। पुत्र के सहित मुपेश्वर दैत्य नरक का निहनन किया था। 13४।।

बलवन्तं सुरं दैत्यं जघान रणमूर्धनि ।
ददर्श कन्यास्तत्रस्थाः सहस्राणाञ्च षोड्रा ।।३६
शताधिका वयस्याश्च शश्वत्सुस्थिरयौवनाः ।
प्रमुल्लवन्नाः सर्वा रत्नभूषणभूषिताः ।।३७
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधवः ।
ताभिः सार्ध स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे ।।३८
एकस्यां दशपुत्राश्च कन्यकैका क्रमेण च ।
हरेरेतान्यपत्यानि बभूवृश्च पृथक् पृथक ।।३९
एकदा द्वारकांरम्यां दुर्वासा मुनिपु गवः ।
शिष्यैस्त्रिकोटिभिः सार्द्ध माजगामावलीलया ।।४०
राजा महोग्रसेनश्च सपुत्रः सपुरोहितः ।
वसुदेवो वासुदेवोऽण्यक्रू रश्चोद्धवस्तथा ।।४१

नीत्वा षोडगोपचारं प्रणेपुर्मुनियुंगवम् । शुभाशिषञ्च प्रददौ तेम्यो ब्रह्मन् पृथक् पृथक् ॥४२

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने रणक्षेत्र में अत्यन्त बलवान् मुर देत्य का हनन किया था और वहाँ उसकी सोलह सहस्र एक सौ कन्याओं को स्थित देखा था जो सब समान अवस्था वाली और निरन्तर सुस्थिर यौवन से युक्त थीं। उन सबके मुख प्रफुल्लित थे और वे सभी रत्नों के श्राभूषणों से समलंकृत थीं।।३६-३७।। माधव ने शुभ लग्न में उन सब का पाणि ग्रहण किया था और उन सबके साथ शुभ क्षण में श्रोकृष्ण ने क्रम से रमण किया था।।३८।। उन सब में एक-एक में दश-दश पुत्र और एक-एक कन्या को उत्पन्न किया था। इस प्रकार से हिर के पृथक्र इतनी ग्रधिक सन्तान हुई थीं।।३६।। एक बार मुनियों में परम श्रेष्ठ दुर्वासा ग्रपने तीन करोड़ शिष्यों के साथ उस अत्यन्त रम्य द्वारकापुरी में ग्रब लीला से ही आये थे।।४०।। उस समय में द्वारका के राजा महोग्रसेन श्रपने पुत्रों के सहित तथा पुरोहितों के साय-वसुदेव-वासुदेव-ग्रकृर और उद्धव ने सोलह उपचार लेकर उनसे मुनि श्रेष्ठ का पूजन किया था। हे ब्रह्मत् ! ऋषि ने उन सबको पृथक्र शुभ ग्राशीर्वाद दिया था।।४१-४२॥

एकानंशाञ्च कन्यां तां ददौ तस्मै शुभक्षणे।
मुक्तामाणिक्यहीरांश्च रत्नञ्च यौतुकं ददौ।।४३
स रेमे रामया साधं माहेन्द्रे रत्नमन्दिरे।
रत्नेन्द्रसारिनर्माणं ददौ तस्मै शुभाश्रमम्।।४४
एकदा स मुनिश्रेष्ठः समालोच्य स्वचेतसा।
श्यानं कुत्रचिद्रम्यपर्यं द्वे रत्निर्मिते।।४५
श्रुतवन्तं पुराणञ्च श्रद्धया कुत्रचिद्रिभु।।
महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित् प्राङ्गणे शुभे।।४६
ताम्बूलं भुक्तवन्तं च भक्त्या दक्तञ्च सत्यया।
मुत्रचित्सेवितं तल्पे रुक्मिण्यारुवेतचामरैः।।४७

कालिन्दी सेवितपदं शयानं कुत्रचिन्म्दा । सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवान् मुनिः ॥ ४८ विस्मयं प्रययौ विप्रो हृष्ट्वा तत् परमद्भुतम् । तुष्टाव जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुनः ॥ ४९ वसन्तञ्च सुधर्मायां सतां संसदि सुन्दरम् ॥ ५०

इसके अनन्तर एक अनंशा उस कन्या को शुभ लग्न में उसकी दिया तथा मुक्ता-माणिक्य-हीरे श्रीर रत्न यौतुक (दहेज) दिया ।।४३।। उस रमा के साथ उसने माहेन्द्र रतन मन्दिर में रमगा किया। उसको एक उत्तम रत्नों से निर्मित परम शुभ ग्राश्रम भी दिया ।।४४।। एक बार उस मूनि श्रेष्ठ ने ग्रपने ही चित्त से विचार किया था कि कृष्ण का दाम्पत्य जीवन देखना चाहिए कि यह कैसे इतनी ग्रधिक पितनयों के साथ निर्वाह करते हैं। मुनि ने देखा कि कहीं पर श्रीकृष्ण रत्न निर्मित पर्यंङ्क पर शयन कर रहे थे।।४५।। किसी भवन में विभु बड़ी श्रद्धा से पुराण का श्रवण करते देखे गये थे। किसी भवन के शांगण में शभ मुहुर्त्त में नियुक्त उनको देखा गया था ।।४६।। कहीं पर सत्या पाटरानी के द्वारा भक्ति से दिये ताम्बूल का चर्वण करते पाये गये थे। किसी स्थान पर तल्प में रुविमणी के द्वारा श्वेत चामरों से सेवित उनको देखा था। कहीं पर सानन्द शयन करने वाले थे जिनके चरगों की कालिन्दी के द्वारा सेवा की जा रही थी। भगवान मुनि ने उनके साथ सभी जगहों पर श्रीकृष्ण से सम्भाषण किया था। इस परम अद्भुत चरित्र को देख मुनि को अत्यन्त बिश्मय हुआ था और फिर दुर्वासा ने स्विमणी के मन्दिर में जाकर जगतीनाथ का स्तवन किया थातथा सुधर्मादेव सभा में सत्पुरुषों की संसद में सुन्दर निवास करने वाले भगवान की स्तृति की थी।।४७-५०।।

जय जय जगतां नाथ जितसर्व जनार्दन सर्वात्मक सर्वेश सर्वेबीज पुरातन । निर्गुण निरीह निल्पित निरञ्जन निराकार भक्तानुग्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन । निःस्वरूप नित्यन्तन ब्रह्मे शशेषवनेशविदित
पद्मया सेवितपादपद्म ब्रह्मच्योतिः।
अनिर्वं चनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ।।५१
इत्येवमुक्त्वा मनसा हरेरनुमतेन च।
प्रणम्य तस्थौ विप्रेन्द्रस्तत्रैव पुरतो हरेः ॥५२
तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्य पुरातनम्।
ज्ञानञ्च वेद्गविहितं सर्वेषाञ्च सतां मतम्॥५३
मा भैविप्र शिवांशस्त्वं किं न जानासि ज्ञानतः।
अहं सर्वं स्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ॥५४
अहमात्मां च सर्वेषां शवाः सर्वं मया विना।
प्राणिदेहान् मिय गते यान्त्येव सर्वं शक्तयः॥५५

दुवींसा ने इस प्रकार से श्री कृष्ण का स्तवन करते हुए कहा था-हे जगतों के नाथ ! आपका जय हो-जय हो । आप सबको जीतने वाले-जनों के दु:खों का नाश करने वाले और सबकी आत्मा हैं। आप सब के ईश-सब के बीज स्वरूप-परमपुरातन-निगंुण-विना किसी ईहा वाले---निरञ्जन एवं निराकार हैं। आप भक्तों के ऊपर ग्रनुग्रह करके ही विग्रह भारण करने वाले—सत्यस्वरूप वाले—सर्वदा से चले आये— बिनास्वरूप वाले ग्रौरानत्य नूतन हैं। ग्राप ब्रह्माईश—शेष ग्रौर धनेश के द्वारा वन्दित हैं। ग्राप पद्म के द्वारा सेवित चरण कमल वाले -- ब्रह्म ज्योति श्रीर अनिर्वचनीय स्वरूप युक्त हैं अर्थात् वचनों से म्रापका स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। आपके गुण-गण ग्रीर रूप को वेद भी नहीं जान सकते हैं। आप महाकाश के तुल्य असमानीय हैं। हे परमात्मन् ऐसे भ्राप के लिये मेरा प्रलाम है।।५१।। इस भाँति से मन से कहकर हरि की अनुमति से प्रणाम करने के पश्चात् वह विप्रेन्द्र घहाँ पर ही हरि के समक्ष में स्थित हो गये थे।।५२॥ जगन्नाथ्रेने उस दुर्वासा को हित-सत्य-पुरातन-वेदिवहित श्रौर सभी सत्पुरुषों के द्वारा अभिमत ज्ञान कहा ॥५३॥ भगवान् ने कहा - हे विप्र ! तुम भय

मत करो। आप तो शिव के एक ग्रंश हैं। क्या ज्ञान से ग्राप नहीं जानते हैं? मैं सब का प्रभव हूँ ग्रोर मुक्त ही सब उत्पन्न होकर प्रवृत्त हुग्रा करते हैं। १४०।। मैं ही सब का ग्रात्मा हूँ ग्रोर मेरे बिना सभी शव के समान हैं। प्राणियों के देहों से मेरे चले जाने पर सभी शक्तियाँ चली जाया करती हैं। १४४।।

जातावप्येक एवाहं व्यक्ता एव पृथक् पृथक् ।
यो भुङ्क्ते तस्य तृष्तिः स्यान्नान्येषाञ्च कदाचन ॥५६
पृथक् जीवादिसर्व षां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम् ।
परिपूर्णतमोऽहञ्च गोलोके रासमण्डले ॥५७
श्रीदामशापाद्राधा सा मां द्रष्ट्र मक्षमाधुना ।
सर्वे चैवांशरूपेण कलया च तदंशता ॥५८
रुक्मिणीमन्दिरे चांशोऽप्यन्यासां मन्दिरे कलाः ।
ममापि कुत्रचिच्चांशं कुत्रचिच्च कलाकलाः ।
कलाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ॥५९
इत्युक्तवा जगतां नाथो गृहस्याभ्यन्तरं ययौ ।
दुर्वासाश्च प्रियां त्यक्तवा श्रीहरेस्तपसे गतः ॥६०

जाति में भी मैं एक ही हूँ किन्तु पृथक—पृथक व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है उसी को तृष्ति हुआ करती है, अन्यों की तृष्ति कभी भी नहीं होती है।।४६।। जीव जादि समस्त प्राणियों की प्रतिभाएं पृथक होती हैं और मैं परिपूणतम हूँ जो कि गोलोक नित्य धाम में रासमण्डल में विद्यमान रहा करता हूँ।।४७।। श्रीदामा के शाप से वह राधा इस समय में मेरा दर्शन प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है। सब अंश रूप से —कला से या उस कला के भी अंश से हैं।।४५।। घिमणी के मन्दिर में अंश है और अन्यों के मन्दिर में कला हैं। इसी प्रकार से मेरा भी किसी जगह पर अंश होता है और कहीं पर कला तथा कला की भी कला होती है। कहीं पर कला की कला का भी अंश हुआ करता है। कुछ प्रतिमाओं में और किन्हो देहियों में ऐसा ही होता है।।४६।। इतना

कहकर जगतों के नाथ भ्रपने गृह के ग्रन्दर चले गये थे और दुर्वासा त्रिया का त्याग कर के श्री हरि के तप करने के चिले गये थे ।।६०।।

## १०२ -- हस्तिनापुर गमन वर्णन

कृष्णो युधिष्ठिरध्यानात् प्रययौ हस्तिनापुरम् ।
कुन्तों सम्भाष्य भूपञ्च भ्रातृंश्च प्रमुदान्वितः ।। १
उपायेन जरासन्धं निहत्य शाल्वमेव च ।
कारयामास यज्ञञ्च विधिबोधितदक्षिणम् ॥२
मुनीन्द्रंश्च नृपेन्द्रेश्च राजसूयमभीष्सितम् ।
शिशुपालं दन्तवकं तत्र यज्ञे जघान सः ॥३
अतीवनिद्रां कुवंन्तं सभायां सुरभूपयोः ।
पपात तच्छरीरञ्च जीवो गत्वा हरेः पदम् ॥
न दृष्ट्वा तत्र सर्वेशं तुष्टावागत्य माधवम् ॥४
वेदानां जनकोऽसि त्वं वेदाङ्गानाञ्च माधव ।
सुराणामसुराणाञ्च प्राकृतानाञ्च देहिनाम् ॥५
सूक्ष्मां विधाय सृष्टिञ्च कल्पभेदं करोषि च ।
मायया च स्वयं ब्रह्माशङ्करः शेष एव च ॥३
मनवो मुनयश्चैव वेदाइच सृष्टिपालकाः ।
कलांशेनापि कलया दिक्पालाश्च ग्रहादयः ॥७

इस अघ्याय में श्रो कृष्ण का हिस्तनापुर में गमन और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा—श्री कृष्ण ने कृती से सम्भाषण करके और हुष से युक्त होते हुए राजा से तथा उसके समस्त भाइयों से सम्भाषण किया था।।१।। फिर उपाय के द्वारा जरासन्य और शाल्व का निहनन करके विभिन्ने बोधित दक्षिणा वाला यज्ञ कराया था।।२।। सभी मुनीन्द्रों के द्वारा और समस्त नृपेन्द्रों के द्वारा राजसूय यज्ञ ही अभीप्सित था। उन श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में शिशुपाल और दन्तवक्त्र का वथ किया था।।३।। देव और भूपों की सभा में अतीव निद्रा करते हुए उसको मारा था। उसका शरीर तो वहाँ पर ही गिर

गया था श्रीर उसका जीव हिर के पद में चला गया था। वहाँ पर सर्वेश को न देखकर फिर श्राकर माधव का उसने स्तवन किया था।।४।। शिशुपाल ने कहा—हे माधव ! श्राप तो समस्त वेदों के जनक हैं श्रीर सम्पूण ज्योतिष, व्याकरणादि वेद के श्रंगों के भी जन्म देने वाले हैं। सभी सुर श्रीर श्रसुरों के तथा शक्त देहवारियों के भी श्राप ही जन्म-दाता हैं।।१।। आप सूक्ष्म सृष्टि को करके कल्पों का भेद किया करते हैं। श्रापकी ही माया से यह ब्रह्मा, शङ्कर श्रीर शेष स्वयं ही हुआ करते हैं।।६।। समस्त मनुगण, मुनिमण्डल, वेद और सृष्टि के पालक दिक्पाल तथा ग्रह श्रादि सभी श्रापके कलांश से एवं कला से हुशा करते हैं।।७।।

स्वयं पुनान् स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसकः।
कारणञ्च स्वयं कारयं जन्यश्च जनकः स्वयम्।।
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्च श्रुतौ श्रुतम्।
सर्वे यन्त्रा भवान् यन्त्री त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम्।।
मम क्षमस्वापराधं मूढ्स्य द्वारिणस्तव।
ब्रह्मशापात् कुबुद्धेश्च रक्ष रक्ष जगद्गुरो।।१०
इत्येवमुक्त्वा कमतो जयो विजय एव च।
मुदा तौ ययतुः शोद्घां वकुण्ठद्वारमीप्सितम्।।११
शिशुपालस्य स्तोत्रेण सर्वे ते विस्मयं ययुः।
परिपूर्णतमं कृत्वा मेनिरकृष्णभीश्वरम्।।१२
कारियत्वा राजस्यं भोजयामास ब्राह्मणान्।
कुष्पाण्डवयुद्धञ्च कारयामास भेदतः।।१२
भुवो भारावतरणं चकार स कृपानिधिः।
पुनर्ययौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाज्ञया।।१४

आप स्वयं ही पुमान् हैं श्रीर स्वयं ही स्त्री हैं तथा स्वयंमेव आप नपुंसक भी होते हैं। ग्राप स्वयं ही कारण होते हैं और स्वयं ही कार्य, जन्य तथा जनक भी स्वयं ग्राप ही हैं।।।। वस्तुतः यन्त्र का गुण ग्रीर श्रुति में यन्त्री का श्रुत होता है। ये स्तव तो यन्त्र ही होते हैं ग्रीर एक मात्र आप ही यन्त्री हैं। ग्राप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित होता है।।।। मैं तो हे प्रभो ! आपका ही एक द्वारपाल सेवक हूँ। मैं तो मूढ़ हूँ अत: जो वृद्ध भी मेरा अपराध हुन्ना हो उसे ध्रव ध्राप क्षमा कर दीजिए । हे जगद्गुरो ! ब्रह्मश्चाप से इस दुष्ट बुद्धि वाले मेरी रक्षा करिये, रक्षा कीजिए ।।१०।। इस तरह से यह निवेदन करके वे दोनों क्रम से जय धौर विजय ही होकर प्रसन्नता के साथ अपने ध्रभीप्सित वैकुण्ठ के द्वार पर शीघ्र चले गये थे ।।११।। शिशुपाल के द्वारा किये गये इस स्तोत्र से वे सब बहुत ही अधिक विस्मय को प्राप्त होगये थे । फिर वे सब परिपूर्णतम समक्त कर श्री कृष्ण को ईश्वर मानने लगे थे ।।१२।। श्री कृष्ण ने पांडवों से राजसूय यज्ञ कराया था तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया था । फिर भेद करके कौरव धौर पाण्डवों का युद्ध करा दिया था ।।१३।। उन कृपा के निधि ने भूमि के भार को उतारा था । इसके ध्रनन्तर वे फिर द्वारका में गये थे ध्रौर वहाँ राजा की आज्ञा से चिरकाल तक स्थिति की थी ।।१४।।

विप्राया मृतवत्साया जीवयामास पुत्रकान् ।
मृतस्थानात् समानीय तन्मात्रे प्रददौ सुतान् ॥१५
तद् दृष्ट्वा देवकी तुष्टा ययाचे मृतपुत्रकान् ।
मृतस्थानात् समानीय ददौ मात्रे सहोदरान् ॥१६
सद्यो जहार दारिद्रचं सुदाम्नो ब्राह्मणस्य च ।
समागतस्यस्वगृहाद् द्वारकांशरणार्थिनः ॥१७
तस्मै ददौ राजलक्ष्मीं निश्चलां साप्तपौष्ठिषीम् ।
पृथुकानांकरां भुक्त्वाभक्तस्यभक्तवत्सल ॥१८
यथा घनेश्वरो देवो धनाढचः स बभूव ह ॥१९
निश्चलां हरिभक्तिञ्च ददौ दास्यं सुदुर्लभम् ।
अविनाशिनि गोलोके यथेष्टं पदमुक्तमम् ॥२०

इसके उपरान्त मरे हुए पुत्रों वाली ब्राह्माणी के मृत पुत्रों को जीवित कर दिया और मृत स्थान से लाकर उनकी माता को पुत्रों को दे दिया था। यह देखकर देवकी भी बहुत रुष्ट हुई थी और उसने भी श्रपने मृत पुत्रों को पुनः लाकर देने की याचना की थी तब उसकी भी मृत अपने सहोदरों को लाकर मृत स्थान से माता को दे दिया था।।१५-१६।। सुदामा ब्राह्मण की दिख्ता को भगवान् ने तुरन्त हरण कर लिया था जबकि वह अपने घर द्वारका में शरणार्थी होकर श्रागया था।।१७।। भक्त उसको फिर चावलों के कण खाकर ही भक्त वत्सल ने सात पुरुषों की राज लक्ष्मी जोकि निश्चल थी प्रदान कर दी थी।।१८।। फिर उसका राज्य ऐसा हो गया था जैसे इंद्र की अमरावती पुरी थी। धनेश्वर कुवेर के समान वह बहुत श्रिक धनात्व्य होगया था।।१८।। उस सुदामा को प्रभु ने निश्चल हिर की भक्ति भी प्रदान कर दी थी और श्रपना सुदुर्लभ दास्य भी प्रदान कर दिया था।।२०।।

जहार पारिजातञ्च शक्राहङ्कारमेव च। सत्यां च कारयामास पुण्यक व्रतमीप्सितम् ॥२१ वधयामास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं मुने। तत्र व्रते कूमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ ॥२२ ब्राह्मणान् भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ मुदा । सत्यभामातिमानञ्च वधयामाससर्वतः ॥२३ रुक्मिण्याअतिसौभाग्यमन्यासाञ्च नवंनवम् । वैष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम् ।।२४ वर्षयामास सर्वे त्र नित्यं नैमित्तिकं मुने । परमाध्यात्मिकं ज्ञानमुद्धवाय ददौ प्रभुः ॥२५ अजुँनं कथयामास गीतां च रणमूर्घनि । कृत्वा निष्कण्टकञ्चैव कृपया च कृपानिधिः ॥२६ युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ प्रभु:। दुर्गाञ्च कारपामास वैष्णवीं ग्रामदेवताम् ॥२७ पारिजात और इन्द्र के ग्रहङ्कार का हरएा किया था श्रीर सत्या का इंप्सित पुण्य वाला वत पूर्ण कर दिया था ॥२१॥ हे मुने ! फिर सबंत्र उस नित्य भीर नैमित्तिक त्रत का वर्धन करा दिया था। उस व्रत में कुमार के लिये ध्रपनी धातमा की दक्षिणा भी प्रदान की थी।।२२।। ब्राह्मणों को भोजन कराया था ध्रौर उनको परम हर्ष के साथ रत्नों की दक्षिणा दो थी। सत्यभाम। के ध्रत्यन्त मान को सभी ओर बढ़ा दिया था।।२३।। रुक्मिणी का उचित सौभाग्य तथा ध्रन्यों का भी नूतनन्तन सौभाग्य विद्धत किया था। वैष्णुओं का तथा सुरों का ध्रौर विप्रों का भी पूजन—यजन हे मुने! नित्य और नैमित्तिक सर्व त्र बढ़ा दिया था। घ्राध्यात्मिक जो ज्ञान था वह प्रभु ने केवल उद्धव को ही प्रदान किया था।।२४-२५।। अर्जुन से युद्ध की भूमि में यीता का ज्ञान कहा था। कृपा के सागर ने राज्य और भीम को कृपा कर बिल्कुल निष्क-ण्टक करके युधिष्ठर को दी धौर उसे राज लक्ष्मी भी प्रदान की थी। दुर्गी को वैष्णुवी ग्राम देवता प्रभु ने बना दिया था।।२६।।

यज्ञञ्च कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्। नानाप्रकारनैवेद्यैधू पदीपैर्मनोहरैः ॥२८ ब्राह्मणान् भोजयामास पार्वतीप्रीतये तथा। रैवते पर्वं ते रम्ये चामूल्यरत्नमन्दिरे ॥२९ गणेशं पूजयामास देवानामीश्वर परम्। लड्डुकानां तिलानाञ्च सुस्वादु सुमनोहराम् ॥३० परितुष्टि पञ्चलक्षां नैवेद्यञ्च ददौ मुदा। लडड्कं स्वस्तिकानाञ्च सप्तलक्षं सुधोपमम् ॥३१ गणेश्वराय प्रददौ शर्कराशतराशिकम् । पक्वरमभा फलानाञ्च दशलक्षमपूपकम्।।३२ मिष्टान्नं पायसं रम्यं स्वादुस् वस्तिकपिष्टकम् । घृतञ्च नवनीतञ्ब दिध दुग्धं सुधोपमम् । ३३ घूपं दीपं पारिजातपुरपमारुयमभीप्सितम्। सुगन्धि चन्दनं गन्धं विह्नशुद्धांशुकं ददौ ॥३४ यज्ञञ्च कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्। बाह्मणान् भोजयामास तुष्टाव स गणेश्वरम् ॥३५

वाद्यं दशिवधञ्चेव वादयामास तत्र वै। सूर्यञ्च पूजयामास साम्बः कुष्ठक्षयाय च ॥३६ हिविष्यं कारयामास तञ्च साम्बं समातरम् । परिपूर्णं वत्सरञ्चाप्युपहारैरनुत्तमैः । वरं ददौ च साम्बाय स्तोत्रञ्च भास्करः स्वयम् ॥३७

एक कोटि होम से युक्त परम शुभ यज्ञ करा दिया था। नाना प्रकार के नैवेद्यों के द्वारा श्रौर मनोहर धूप तथा दीपों के द्वारा उसकी सम्पन्नता करा दी थी।।२८॥ पार्वती देवी की प्रीति के लिये ब्राह्मणों को भोजन कराया था जो कि परम रम्य रैवत पर्वत के अमूल्य रत्नों के मन्दिर में हुआ था।।२६।। देवों के परम ईश्वर गर्ऐश का पूजन करवा दिया था। लड्ड्—ितिलों के सुन्दर स्वादपुक्त अति मनोहर तुष्टि कराई थी तथा हर्षपूवक पाँच लक्ष नंवेद्य दिये थे। लड्डू श्रीर स्वस्तिक जो सुधा के तुल्य थे सान लाख दिये थे।।३०-३१।। गरोश्वर के लिये शर्करा की शत राशि—पके हुए रम्भा के फल तथा दश लाख अपूप—मिष्ठान्न— पायस-रम्य ग्रौर स्वादु स्वस्तिक पिष्टक-षृत-नवनीत-दिध ग्रौर श्रमृत तुल्य दुग्ध दिया था।।३२-३३।। धूप-दीप--पारिजात के पुष्पों की माला जा ग्रत्यन्त श्रभीष्मित थीं--सुगन्धित चन्दन--गन्ध और वह्नि के तुल्य गुद्ध वस्त्र दिये थे।।३४।। इस प्रकार एक महान् कोटि होमों से संयुक्त परम शुभ यज्ञ कराया था। ब्राह्मणीं की भोजन करवाया था गरोश्वर का स्तवन किया था ।।३५।। वहाँ पर दश प्रकार के वाद्यों का वादन करवाया था। साम्ब ने सूर्यका पूजन कु०ठ के क्षय के लिये किया था भीर समातर साम्ब को हिवष्य कराया था जो अति उत्तम उपहारों के द्वारा वर्ष तक परिष्र्रां हुन्ना था।।३६।। भगवान् भुवन भास्कर ने स्वयं साम्ब को वरदान ग्रीर स्तोत्र प्रदान किया था ।।३७॥

१०३-अनिरुद्धोपाख्यानम्

कृष्णपुत्रश्च प्रद्युम्नो महाबल पराक्रमः । तत् पुत्रोऽप्यनिरुद्धश्च विधातुरंश एव च ॥१ एकदासावनिरुद्धो नवयौवनसंयुतः।
सुप्तो रहिस पर्य्येङ्को पुष्पचन्दनचिते।।२
स्वप्ने ददर्श युवती पुष्पोद्याने सुपुष्पिते।
सुगन्धिपुष्पततप्रे मस्निग्धचन्दनचिते।।३
द्यामां सुस्मितां रम्यां नवयौवनसंयुताम्।
अमूत्यरत्निर्माण भूषणेनिवभूषिताम्।।४
चारुकेयूरवलयशङ्ककञ्कणशोभिताम्।
मणिकुं डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्।।५
अतीवसूक्ष्मवसनां क्वणन्मञ्जीररिञ्जताम्।
पक्वविम्बाधरौष्ठीञ्च शरत्कमललोचनाम्।।६
शरत्पद्यप्रभामुष्टकोटीन्दुनिन्दिताननाम्।
मुक्तापङ्क्तिसमासाद्यदन्तपङ्क्तिमनोहराम्।।

इस ग्रध्याय में ग्रनिरुद्ध के उपास्यान का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा-धी कृष्ण का पुत्र प्रचुम्न महान् बलशाली और पराक्रम से युक्त था। उस प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध हुआ था जो कि विधा-ता का ही एक अँश था ११९॥ एक बार नवीन यौवन से संयुक्त प्रनिरुद्ध ने जब कि यह पुण्य एवं चन्दन से चर्चित पर्यञ्ज पर एकान्त में शयन कर रहे थे उन्होंने सुप्त होकर स्वय्न में एक सुपुष्पित उद्यान में एक युवती को देखा था। वह उद्यान सुगन्धित पुष्पों के द्वारा वर्द्धित प्रेम और स्निग्ध चन्दन से चिंचत था ।।२-३॥ जो युवती स्वय्न में दिखाई दी थी वह अत्यन्त ही रम्य थी नवीन यौवन से युक्त-सुन्दर स्मित वाली शयन करती हुई आर अमूल्य रत्नों के विरचित भूषणों से समलंकृत थी ।।४।। वह परम सुन्दर केयर-वलय और कङ्क्यों को शोभा से समन्वित थी तथा मणियों के कुण्डल उसके गण्ड स्थल पर विराजमान थे ।।५।। वह युवती बहुत ही बारोक वस्त्र पहिने हुए थी और बजने वाली मजीरों के द्वावा राञ्जित हो रही थी । उस युवती के अवर पके हुए विम्व के समान लाल वर्श से युक्त थे। उसके नेत्र शरत्काल में विकसित कमलों के तूल्य परम सुन्दर थे।।६।। उसका मुख शरत्काल के पद्मों की प्रभा को हेच

कर देने वाला तथा करोंड़ों चन्द्रों को पराजित कर देने वाला था। उसकी दन्त पंक्ति मुक्ता पंक्ति के समान सुमनोहर थी।।।।।

विवक्क वरीभारां मालतीमाल्यभूषिताम्।
कस्तूरीकुं कुंमालक्तिस्निग्धचन्दनकज्जलेः ॥ ४
पत्रावलीविरचितसुकपोलस्थलोज्जवलाम्।
दाङ्मिबकुसुमाकारिसन्दूरिवन्दुभूषिताम् ॥ १
तां दृष्ट्वा कामपुत्रवच कामोन्मिथतमानसः।
उवाच मधुर मत्तः काममत्तां सुकोमलाम् ॥ १०
किं देवा किञ्च गान्धवीं का त्वं कामिनि कानने।
कस्य स्त्री कस्य कन्या वा कं वा वाञ्छित्त सुन्दरि ॥ १९
त्रं लोक्चातुलसौन्दर्थान्मुनिमानसमोहिता।
न विभेषि कथंबूहि स्वयमेकािकनीचमाम् ॥ १२
अहं त्रं लोक्चनाथस्य पौत्र कामात्मजोऽधुना।
कान्तेऽहमनिरुद्धक्च नवीनयौवनाहतः। । १३
प्रच्छाद्य लोचनास्यञ्च नवसङ्गमलिजता।
विलोकयन्ती वक्राक्षिकांणेन तमुवाच सा। । १४

वह परम सुन्दर युवती त्रिवक कवरी के भार से युक्त थी और मालती के पुष्पों की माला धारण किये हुए थी। कस्तूरी—कुंकुम— धलकतक—स्निग्ध चन्दन—क ज्जल से युक्त थी।।।।। पत्रावली जिन पर विरचित थी ऐसे परम सुन्दर कपोलों के स्थल से वह अत्यन्त समुख्वल थी। दाड़िम के पुष्प के आकार के तुल्य धाकार वाले सिन्दूर के बिन्दू से भूषित थी।।।।।। धनिरुद्ध ने उसे जिस समय स्वप्न में देखा तो स्वयं काम से उन्मिथत चित्त वाला हो गया और वह उस परम कोमल युवतो से मधुर वचन बोला।।१०।। अनिरुद्ध ने कहा—हे देवि ! क्या धाम देवी हैं या गान्धर्वी हैं ? आप इस कानन में हे कामिनि कौन हैं ? धाप किसकी स्त्री तथा किस को कन्या हैं ? हे सुन्दरि ! ग्राप यहाँकि सके प्राप्त करने को इच्छा कर रही हैं ? ।।११। ध्रापका सौन्दर्य तो इस त्रिलोकी में भी अत्यन्त श्रतुल है और ऐसा है कि मुनियों के मन को भी मोहित

कर देने वाला है। क्या धापको कुछ भय, नहीं होता है ? ग्राप स्वयं एकादिनी यहां पर हैं मुक्ते ग्रपना सारा हाल बताने की कृपा करें ।।१२।। मैं भी त्रैलोक्य के नाथ का पौत्र और काम देव का पुत्र हूं। हे कान्ते ! इस समय मैं नवीन योवनाहत ग्रनिरुद्ध हूं।।१३।। उस युवती वे नव सङ्गम लिज्जत होती हुई ग्रपना मुख तथा नेत्रों को ढांक कर लिरछी नजर से उसे देखते हुए उससे कहा।।१४।।

कामुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुलोऽधुना ।
भवां रचेत् कामुकीयोग्यो न कामि श्चिन्तितः कथम् ॥ ८५
पौत्रस्त्रं लोक्चनाथस्य स्वतः सम्भावितस्य च ।
स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो विवाहं न कथं कुरु ॥ १६
विवाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यत्रता सती ।
निश्चला सतत साध्या विधनी साङ्गिनो सदा ॥ १९
भयप्रोतिदानसाध्या गुप्तपत्नीत्विनश्वला ।
नैमित्तिका न नित्या सा सा च वेदविविजतः ॥ १८६
सुकीला सुन्दरी शान्ता धमं पत्नी प्रशंसितः ।
पातेत्रता सुसाध्या सा शश्वत्सुप्रियवादिनी ॥ १९
कोमलाङ्गी विदग्वा च श्यामा रितसुखप्रदा ।
एवम्भूतां परित्यज्य वैष्णवस्तपसे व्रजेत् ॥ २०
साचेत् परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा ।
अन्यथा च वृथा सर्वं तपसः स्खलनं भवेत् ॥ २१

कामिनी बोली—आप काम के पुत्र हैं और इस समय काम से हो ग्रस्यन्त व्याकुल कामुक हो रहे हैं। आप यदि कामुकी के योग्य हैं तो काम को चिन्तन क्यों नहीं किया था 118 प्रा। ग्राप तो जैलोक्य नाथ श्रीकृष्ण के पौत्र हैं जो कि स्वत: ही बहुत सम्भावित हैं। आप स्वयं भी योग्य हैं ग्रीर योग्य महापुरुष के पुत्र हैं फिर आप विचाह क्यों नहीं करते हैं? 118 ६11 विवाहिता जो पत्नी होती है वह सती यज्ञ पत्नी होती है ग्रीर पुण्य बत वाली होती है। वह निश्चल-सदा साध्य-वर्द्धन-शील ग्रीर सवदा सङ्ग रहने वाली होती है। 18 ७11 जो गुप्त पत्नी होती है वह एक तो निश्चल नहीं हुमा करती हैं और वह भय-प्रीति तथा दान के द्वारा साघ्य हुआ करती है। वह नैमित्तिका होती है कभी नित्य नहीं रहा करती है तथा वेद से भी विविज्ञत उसे कहा गया है।।१८।। सुशीला सुन्दरी—शान्त स्वभाव वाली धर्म पत्नी प्रशस्त होती हैं। वह पतिव्रता सुसाध्य होती है और निरन्तर सुप्रिय बोलने वाली भी हुमा करती है।।१९।। कोमल मांगों वाली—विदग्वा मौर श्यामा स्त्री रित में सुख प्रदान किया करती है। इस प्रकार की पत्नी का त्याग करके वैष्णव को तप करने के लिये जाना चाहिए।।२०।। यदि वह परिग्राता हुई हो और वह साध्वी शान्त तथा जब पुत्रवती हो जावे तो तप करना ठीक है मन्यथा तपस्या भी निष्फल ही होती है और ऐसे तप का स्खलन हो जावा करता है।।२१।।

अहमूषा बाणकन्या बाणः शङ्करिक ङ्करः। बाणस्त्र लोक्यविजयी शङ्करो जगताँ पतिः॥२२ न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेषु कामिनी । पुंश्चली या स्वतन्त्रा साप्यसद्वंशप्रसृतिका ।।२३ पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च। कन्या वरं न याचेत धर्म एष सनातनः ॥२४ त्वं च योग्योऽसि योग्याहं मामिच्छसि यदि प्रभो । बाएां प्रार्थ य शम्भुं वाप्यथवा पार्वतीं सतीम् ॥२५ इत्युक्तवा सुन्दरी साध्वी सान्तर्धाना बभूव ह । निद्रां तत्याज सहसा कःमी कामात्मजी मुने ॥२६ बुद्ध्वा स्वप्नं स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः । बभूव व्याकुलो शान्तो न दृष्ट्वा प्राणवल्लभाम् ॥२७ त्यक्तवाहारमिनद्रश्च प्रमत्तश्च कुशोदरः। क्षरां तिष्ठति शेते च क्षणं रहसि रोदिति ॥२८ मैं वाण की कत्या ऊषा हूं श्रीर मेरा पिता वाण शङ्कर भगवान का सेवक है। वारण राजा त्रैलोक्य को विजय करने वाला है तथा शङ्कर भगवान् जगतों के पित हैं ॥२२॥ कामिनी तो कभी स्वतन्त्र होती हो

नहीं है। वह तो तीनों कालों में पराधीन ही रहती है। जो पुंदचली नारी होती है वही स्वतन्त्र हुआ करती है श्रौर वह भी ग्रसत् वंश में समुत्पन्न होने वाली होती है ॥२३॥ सत्कुल प्रसूता कन्या को तो उसका िषता ही किसी योग्य वर को दान करके दिया करता है। कन्या स्वयं वर का कभी भी याचना नहीं करती है-यह ही सनातन धर्म है ।।२४।। आप तो योग्य हैं और मैं भी योग्य हूं। हे प्रभां ! यदि ग्राप मुके चाहते हैं तो श्राप वारा मेरे पिता से मेरे प्राप्त करने की प्रार्थना करो श्रयवा शम्भु या सतो पार्वती की विनती करो ॥२५॥ इतना कहकर वह साघ्वी सुन्दरी अन्तर्धान हो गई थी। हे मुने ! फिर तो उस काम के पुत्र कामी ने सहसा निद्रा त्याग दी थी ।।२६॥ यह जानकर या होश-हवास में म्राकर उसने उसे स्वप्न समभ कर भी काम से वह कामी म्रत्यन्त व्यथित हो गया था। वह शान्त होते हुए भी उस प्राण वल्लभा को वहाँ न देख कर व्याकुल हो गया था ॥२७॥ उसने आहार और निद्रा का त्याग कर दिया था और अत्यन्त कृशोदर होकर प्रमत्त हो गया था। क्षणमात्र में वह बैठ जाता था ग्रीर फिर क्षरा भर में ही सो जाया करता था। ग्रीर फिर एक ही क्षरण में एकान्त में रुदन किया करता था ।।२८॥

पुत्रं हृष्ट्वा तु कन्दन्तं देवकीक्ष्तिमणी सती।
अन्याश्चयोषितःसर्वाःकथयामासुरीश्वरम्।।२९
तासां च वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः।
उवाच सर्वतत्त्रज्ञः कृष्णश्च पूर्णं मानसः।।३०
कामातुरा बाणकन्या रितं हृष्ट्वा शिवेशयोः।
वरं सम्प्राप दुर्गाया व्याकृष्ठा मदनास्त्रतः।।३१
स्वप्नञ्च दर्शयामास सानिरुद्धञ्च पार्वती।
मम पौत्रं प्रमत्तञ्च चकार कौतुकेन च ।। ३२
तत्पुत्रीञ्च प्रमत्तां तां करोमि स्वप्नतोऽधुना।
स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा।।३३
इति कृष्णः समाश्वास्य सर्वात्मा सवसिद्धिवित्।
स्वप्नञ्च दर्शयामास बाणपुत्रीञ्च कामुकीम्।।३४

सुप्ता सुतर्वे बाला सा पुष्पचन्दनचिते । नवयौवनसंयुक्ता रत्नभूषणभूषिता ।।३५ शयाना रत्नपर्यं ङ्के ददर्शे स्वप्नमीप्सितम् । अतोवनिर्जने देशे रत्निर्माणमन्दिरे ।।३६

इस प्रकार से अपने पुत्र को रुदन करते हुए देख कर देवकी ग्रौर सती रुक्मिग्गी ने तथा ग्रन्य नारियों ने ईश्वर से कहा था। मधुसूदन ने उनके वचनों को श्रवण कर हास्य किया था श्रीर फिर सब तत्वों के ज्ञाता-पूर्ण मानस कृष्ण नं कहा था। श्रीभगवान् ने कहा-कामातुरा वाएा की कन्या ने शिवा भ्रौर ईश की रित को देखा था और मदनास्त्र से व्याकूल उसने दुर्गा से वर की प्राप्ति की थी ।।२६-३१।। उस पार्वती ने स्वप्त में श्रनिरुद्ध को दिखा दिया श्रीर कौतुक से मेरे पीत्र को प्रमत्त कर दिया है।।३२।। अब मैं स्वप्न से उसकी पुत्री को सुमत्त कर देता हूँ। स्वच्छन्द होकर स्थित रहो, यह मन की व्यथा और चिन्ता अधिक समय तक की नहीं है ।।३३।। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने समाश्वासन करके फिर सर्वात्मा ग्रीर समस्त सिद्धियों के ज्ञाता भगवान ने कामुकी वागा की पूत्री को स्वप्न दिखा दिया था ।।३४।। सून्दर तल्प पर सोई हुई उस बाला ने जो कि पर्यक्क्क पुष्प ग्रीर चन्दन से चर्चित था, वह बाला भी नूतन यौवन से सम्पन्न धीर रत्नों द्वारा विरचित भूषणों से भूषित हो रही थी।।३५।। रत्नों के पर्यं ड्रुपर जब वह शयन कर रही थी, उसने एक इस तरह का स्वप्न देखा था कि वह ध्रत्यन्त निर्जन देश में है जहाँ कि एक रत्नों के निर्माण वाला एक सुन्दर मन्दिर बना हम्रा है ।।३६।।

नवीननीरदश्याममतीवनवयौवनम् । कोटिकन्दर्पलीलाभं सस्मित सुमनोहरम् ॥३७ रत्नकेयूरवलयरत्नमञ्जीररञ्जितम् । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम् ॥३८ चन्दनोक्षितसर्वागं भूषितं पीतवाससा । सुचाहमालतीमाल्यवक्षःस्थलसमुज्ज्वलम् ॥३९

शयानं रत्नपर्यं ङ्के पुष्यचन्द्रनचिते। तं दृष्टा सहसा साध्वी तन्मूलं प्रययो मुदा ॥४० उवाच मधुरं साध्वी हृदयेन विद्यता। कामात्मजप्रिया कान्ता कामबाणप्रवीड़िता ।।४१ कस्तवं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्। अतिप्रौढ़ां नवोढ़ाञ्च नवसङ्गमलालसाम् ॥४२ तवानुरक्तां भक्ताञ्च गान्धर्वेण समुद्धह । विवाहाष्टप्रकारेषु गान्धर्वः सुलभो नृणाम् ॥४३ अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्यः कपटीपुमान्। तस्माद्याति महालक्ष्मीः शाप दत्त्वा सुदारुणम् ॥४४ उस स्थान में उसने स्वप्न में देखा था कि एक नये मेव के सदृश व्याम-प्रत्यन्त नवीन यौवन से सम्पन्न-करोड़ों कामदेवों की लीला को ग्राभा वाला—मन्द मुस्कान से समन्वित—परम मनोहर—रत्नां के केयूर, वलय धौर रत्नों के मज्जीरों से रज्जित—रत्नों के कुण्डलों के जोड़े से शोभित गण्ड स्थल वाला-चन्दन से उच्छित समस्त भ्रंगों वाला पीताम्बर से विभूषित-सुन्दर मालतीलता के पुष्पों की माला से समुज्वल वक्षःस्थल वाला, रत्नों के पर्यङ्क पर जो कि पुष्प ग्रीर चन्दन से चिंत था शयन करते हुए उस वाण की पुत्री ने वहाँ पर देखा था उसको उस पर्यं ड्रा पर देख कर वह साध्वी स्वप्न में ही सहसा बड़े ही हर्ष से उसके निकट पर्येड्ड पर चली गई थी ।।३६-४०।। ग्रौर फिर स्वप्न में ही वह वागा की पुत्री जो कि कामात्मज की प्रिया कान्ता थी और काम के वाणों द्वारा अत्यन्त प्रपीड़ित हो रही थी भ्रपने विदूयमान हृदय से उस कामात्मज से स्वप्न में ही बोली थी ॥४१॥ उषा ने स्वप्न में उससे कहा-हे कामुक ! आप कौन हैं ? ग्रापका कल्याएा हो-अब आप काम से परम पीड़ित एवं आतुर मेरे साथ केलि करिये, मैं भ्रत्यन्त प्रोढ-नव-विवाहित श्रीर नवीन सङ्गम की लालसा वाली वधू हूँ। मैं श्राप में ध्रत्यन्त धनुराग वाली-आपकी भक्त हैं। मेरा गान्वर्व रीति से श्राप विवाह कर लेवें। आठ प्रकार के विवाहों में गान्धर्व विवाह ही मानवों को सबसे स्रधिक सुलभ हुम्रा करता है ।।४२-४३।। ऐसी अतिरक्त प्रिया को प्राप्त करके जो कपटो पुरुष उसका त्याग कर देता है उससे महालक्ष्मी सुदारुग शाप देकर दूर चली जाया करती है ।।४४॥

अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेवात्मजः स्वयम् । कथं गृह्णामि त्वां कान्ते तयोरनुमति विना ॥४५ इत्येवमुक्त्वा स पुमानन्तर्धानं चकार सः । कामेन व्याकुला कान्ता न दृष्ट्वा कान्तमीप्सितम् ॥४६ निद्रां त्यक्त्वा समृत्थाय तल्पादेव मनोहरात् । विषसाद् सखीमध्ये प्रमत्तारुदता भृशम् ॥४७ पप्रच्छ तां वरालीनां कि किमित्येव निश्चितम् । उवाच बोधयामास चित्रलेखा सुयोगिनी ॥४८ चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुत्वणा । स्वयं शम्भुः शिवासाक्षाद् दुर्लंघ्ये नगरे सति ॥४९

स्वप्न में ही उषा से वह पुरुष बोला—मैं श्रीकृष्ण का पौत्र ग्रीर स्वयं कामदेव का पुत्र हूँ। हे कान्ते! मैं उन दोनों की अनुमित के बिना तुम्हारा ग्रहण कंसे कर सकता हूँ ॥४५॥ इतना कह कर वह पुमान् ग्रन्तर्धान हो गया था श्रीर काम से वेचैन उस कान्ता ने ग्रपने श्रमीप्सित कान्त को फिर वहाँ नहीं देखा था ॥४६॥ उस वाण की पुत्री ने निद्रा का त्याग करके उस मनोहर तत्प का त्याग कर दिया था श्रीर उससे उठकर वह अपनी सिखयों के मध्य में प्रमत्त एवं अत्यन्त रुदन करने वाली परम विषाद से युक्त हो गई थी ॥४७॥ उसकी सहेलियों में एक श्रेष्ठ सहेली चित्रलेखा थी जो कि सुयोगिनी भी थी, उसने उस उषा से उसके रुदन करने का क्या-क्या कारण था यह निश्चित रूप से उससे पूछा था और उसको बोधन कराया था ॥४८॥ चित्रलेखा ने कहा—हे कल्यािण! चेतना प्राप्त करो, किससे तुमको यह ऐसी उत्वणभीति हो गयी है ? हे सित ? इस दुर्लञ्चय नगर में स्वयं शम्भु श्रीर शिवा साक्षात् विराजमान रहा करते हैं ॥४६॥

शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पलायते।
शिव भवति सर्वत्र शिव एव शिवालयः ॥ ५०
ध्यानाद् दुर्गतिनाशिन्याः सर्वदुर्गं विनश्यति।
ददाति मङ्गलं तस्मै सर्वमङ्गलमङ्गला ॥५१
चित्रलेखावचः श्रुत्वा ररोदोच्चे मृ शं सती।
बाणश्च शङ्कराभ्यासे विषसाद प्रमृच्छितः।
जहास शंकरो दुर्गो कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥५२
यो ददाति ध्रुवं दुःखमन्यस्मै दम्भमोहितः।
सूक्ष्मधमैविचारेण स विन्दति चतुर्गुं णम् ॥५३
शिवशयोश्च क्रीड़ाञ्च दृष्ट्वा या काममोहिता।
वरं तस्मै ददौ दुर्गा वरमेव सुदुर्लभम् ॥५४
स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कृत्वा स्मरात्मजम्।
अधुना वामपाद्यंञ्च शम्भोस्तिष्ठति मूकवत् ॥५५
सर्वं ज्ञात्वा च सर्वज्ञो भगवान् हरिरीश्वरः।
स्वप्ने सुवेशं पृष्ठषं दर्शयामासकन्यकाम् ॥५६

भगवान् शिव के स्मर्गा मात्र से ही समस्त अरिष्ट भाग जाया करते हैं। शिव (कल्याण एवं मङ्गल) के प्रालय हैं अतएव सर्वंत्र उनकी कृपा से कल्याण ही होता है।।४०।। दुर्गित के नाश करने वाली जगदम्बा के ध्यान करने से समस्त दुर्ग प्रर्थात् दुःखों का विनाश हो जाता है। वह सर्वं मंगल मङ्गला अर्थात् समस्त मङ्गलों के भी मंगल करने वाली देवी उस मानव को मंगल प्रदाव किया करती है जो उसका ध्यान—स्मरण करता है।।४१।। चित्रलेखा के इस वचन का श्रवण करके वह सती उषा बहुत अधिक उन्चे स्वर से घदन करने लगी थी। और वाणा शङ्कर के समीप में विषाद को प्राप्त होकर प्रमूच्छित हो गया था। इसकी ऐसी दशा को देख कर शंकर—दुर्गा—स्वामि कात्तिकेय और गणेश सब हुँस गये थे।।४२।। गणेश्वर ने कहा—जो दूसरे के लिये ध्रुव दुःख देता है वह दम्भ से मोहित होता हुग्रा सूक्ष्म धर्म के विचार से चतुगुंण दुःख प्राप्त किया करता है।।४३।। जो शिवा और ईश को कीड़ा को

देख कर काम से मोहित हो गई थी उसको दुर्गा ने दुर्लंभ वर का वरदान दिया है।।५४।। देवी स्वयं जाकर स्वप्न में स्मर के पुत्र को मत्त करके इस समय में शम्भु के वाम पार्श्व में मूक की भाँति स्थित हो गई है।।५५।। सब कुछ के ज्ञाता भगवान् ईश्वर हरि ने यह सब जानकर स्वप्न में एक सुन्दर वेश वाले पुरुष को कन्या के लिये दिखा दिया था।।५६।।

सुवेशं पुरुषं दृष्ट्वा युवानं युवती सती।
परमेच्छा भवेत्तस्या धर्म भीत्या निवर्तते ॥५७
सुवेशं पुरुषं दृष्ट्वा पुंश्चली पापवंशजा।
त्यजेनिद्राञ्च स्वाहारं पति पुत्रं धनं गृहम् ॥५०
चेतनं गृहकार्यञ्च कुललज्जां कुलद्वयम्।
युवानं रितशूरञ्चाप्यतिनीचं न हि त्यजेत्।
त्यजेज्ञातिञ्च धर्मं ञ्च प्राणांश्च परिणामतः॥५६
तस्मात् प्राज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवतीं सदा।
परिरक्षेच्च सततंमायायुक्तां न विश्वसेत्।।६०
हृदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वचः।
तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च वैदिकाः॥६१
प्रयातु द्वारकां सद्यश्चित्रलेखा सुयोगिनी।
अनिरुद्धं समाहृत्य प्रमत्तमवलीलया॥६२
इतिश्रुत्वा महादेवो गणेशं तमुवाच ह।
न श्रुणोति यथा बाणः शुभकार्यं तथा कुरु ॥६३

उस सुन्दर वेश वाले युवा परम सुन्दर पुरुष कोसती पार्वती ने देखा था और उसके हृदय में उस युवक को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो गई थी किन्तु धमं की भीति से वह निवृत्त हो रही हैं।। ५७।। पापवंश में उत्पन्त होने वाली पुंच्चली स्त्री किसी भी सुन्दर वेश वाले पुरुष को देखकर वह निद्रा को-अपने आहार को-पित को-पुत्र को-धन को गृहको-चेतन को-गृह के कार्य को-कुल की लज्जा को धौर दोनों बुलों को त्याग दिया करती है धौर रित शूर युवा को चाहे वह ग्रत्यन्त नीच ही बयों न हो, वह नहीं त्यागती है। वह स्त्री जाति-वर्म धौर परिणाम में अपने प्राणों को भी त्याग दिया करती है।।५८-५६।। इसलिये प्राज्ञ पुरुष का कर्त व्य है कि पूर्ण प्रयत्न करके प्राणों से भी युवती की सहरक्षा करे घौर निरन्तर उसका परिरक्षण भी करना चिहये। यह माया से युक्त हुआ करती है-इसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए ।।६०।। नारियों का हृदय तो क्षुर (उस्तरा) की घारा के समान सतीक्षण होता है और उसके वचन ध्रत्यन्त मधुर हुआ करते हैं। उन नारियों के मन को साधारण व्यक्ति तो क्या बड़े बड़े सन्त पुरुष-वेद-और वेद का परम विज्ञ पुरुष भी नहीं जानते हैं ।।६१॥ अब तो यही सर्वोत्तम उपाय है कि मुयोगिनी चित्रलेखा तुरन्त ही द्वारकापुरी को चली जावे और ध्रपनी अवलीला से उस महान प्रमत्त ध्रनिरुद्ध के यहां ले धावे ।।६२॥ इस गरोश के वचन को ध्रवण कर महादेव ने गरोश से कहा था कि जिस प्रकार से वाण इस सब का ध्रवण न कर पावे वही शुभ कार्य तुम करो ।।६३॥

चित्रलेखा ययौ तूणं द्वारकाभवनं हरेः
सर्वेषामिष दुलंघ्या लोलया प्रविवेश सा ॥६४
निद्रितां चानिरुद्धञ्च समाहृत्य च योगतः।
रथमारोह्यामास निद्रितं बालकं मुदा ॥६५
सा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा बालकं मुदा ॥६५
सा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा बालकं मुते।
मुहूर्ताच्छोणितपुरं कृत्वा शङ्घध्वनि ययौ ॥६६
अथाश्रमाम्यन्तरे च रुरुद्धः सर्वयोषितः।
अहो बाणहरो वत्सः क्व गतः प्राणवल्लभः ॥६७
कृष्णस्ताश्च समाश्वास्य सर्वज्ञः सर्वतत्त्वित्।
साम्बः कामबलैः साधं कृष्णः सात्यिकना तथा ॥६८
गृहीत्वा गरुड् वीरं रथमारुह्य सत्वरः।
सुदर्शनं पाञ्चजन्यं पद्मं कौमोदकीं गदाम् ॥६९
पश्चाद्यास्यित देवेशो नगरं शोणितं तथा।
सगर्गः शंकरेर्णंव पावंत्या परिरक्षितुम् ॥७०

इसके प्रनन्तर चित्र लेखा शोध्र हो हरि के द्वारका के भवन में गई थी। वह द्वारकापुरी सबके लिये बहुत ही दुर्लङ्क्य थी तो भी वह चित्र-लेखा श्रपनी लीला से उसमें प्रवेश कर गई थी ।।६४।। वहां पर श्रनिरुद्ध निद्रित होरहे थे और वह चित्रलेखा अपने योग के बल से उसका समाहत कर लाई थी। उस चित्रलेखा ने परम प्रसन्न उस निद्रित बालक अनिरुद्ध को रथ में आरूढ़ कर दिया ।।६४।। हे मुने ! चित्रलेखा तो प्रपने मन की इच्छा के अनुसार हो गमन करने वाली थी। ऐसी शक्ति रखने वाली उस भद्रा ने बालक को एक मुहुत्त मात्र समय में ही शङ्घ की व्विन करके शोशितपुर को चली गई थी ।।६६।। अनुरुद्ध के चले जाने पर द्वारकापुरी के आश्रम के अन्दर सभी स्त्रियां रुदन करने लगी थीं श्रीर कह रही थीं कि हमारा प्राणों से प्यारा वत्स वाणहर कहां चला गया है ।।६७।। सर्वज्ञ और सम्पूर्ण तत्वों के ज्ञाता कृष्ण ने उन सबका समाश्वासन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ पीछे कुष्ण अम्बा के सहित काम बलों के साथ तथा सात्यिक के साथ जाँयगे।।६८।। वीर गरुड को लेकर तथा शीघ्र रथ पर सवार होकर, सुदर्शन-पाञ्चजन्य-पद्म और कीमोद की गदा को लेकर देवेश शोणितनगर में सगण शङ्कर के द्वारा तथा पार्वती के द्वारा परिरक्षित करने को कुछ पीछे से जाँयेगे ।।६६-110011

अथ सा योगिनी घन्या पुण्या मान्या च योषिताम् ।
शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥७१
बालकं बोधयामास रुदन्तं मातरं स्मरन् ।
स्नापित्वा ददौ तस्मै माल्यचन्दनभूषणम् ॥७२
कृत्वा सुवेशं बालस्य कन्यान्तः पुरमीप्सितम् ।
चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेश्चापि रक्षितम् ॥७३
तामुषां रक्षितां दृष्ट्वा निराहारां कृशोदरीम ।
शीद्रञ्चबोधयामास सखीभिःपरिवारिताम् ॥७४
उषां कृत्वा च सुस्नातां वस्त्रभूषणभूषिताम् ।
वस्त्रै मिल्यंचन्दनेश्च सिन्दूरपत्रकैः शुभैः ॥७५

द्वयोःसम्भाषरांतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणेः । कारयामास गोष्ठचा च सखीनां सङ्गमेन च ॥७६ पतिव्रता पति दृष्ट्वा सा रेमे विगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन तामुवाह स्मरात्मजः ॥७७ रतिर्वभूव सुचिरमुभयोः सुखकारणम् । दिवानिशं न बुबुधे स्मरपुत्रः स्मरातुरः ॥७८ उषा कामातुरा प्रौढ़ा नवोढ़ा नवसंगमात् । मूच्छां सम्प्राप पुंसश्च स्पर्शमात्रेण कामुकी ॥७९ एवं नित्यञ्च रहसि संगमः सुमनोहरः । बभूव सुचिरं विप्र राजा शुश्राव रक्षकात् ॥=०

इसके ग्रनन्तर वह धन्य-पुण्य और सम्पूर्ण नारियों में परम मान्य योगिनी चित्रलेखा जो दुर्वासा ऋषि की शिष्या-परमशान्त धीर सिद्धि के देने वाली थी। उसने रुदन करते हुए और ग्रर्पनी माता का स्मरण करते बालक को बोधित किया था। स्नान कराकर उसको माल्य-चन्दन श्रीर भूषण दिये थे ।।७१-७२।। उस बालक का सुन्दर वेश करके फिर उस चित्रलेखा ने रक्षको के द्वारा सुरक्षित अभीष्ट कन्या के अन्तःपुर में योग बलसे उस बालक का प्रवेश किया था ।।७३।। वहां पर अतिरक्षित-निराहार और कृशोदरी उषा को देखकर जोकि सखियों के द्वारा परि-वारित हो रही थी, उस चित्रलेखा ने शीघ्र ही जगाया था ॥७४॥ फिर उषा को मुन्दर रीति से स्नान कराके श्रीर वस्त्र तथा भूषणों से समलंकृत करके एवं वस्त्र-माल्य चन्दन और शुभ सिन्दूर पत्रकों से विभूषित करके फिर उन दोनों ग्रनिरुद्ध और उषा का माहेन्द्र शुभ क्षण में सम्भाषण करा दिया गया था। सिखयों की गोष्टी और उनके सङ्कम से सम्भाषण कराया था ।।७५-७६।।उस पतिव्रता ने पति का दर्शन करके वह विगत ज्वर प्रथीत ताप वाली हो गई ग्रीर फिर उसके साथ उसने रमण किया था। काम के पुत्र ने गन्धर्व विवाह की विधि से उसके साथ अपना विवाह कर लिया था।।७७।। बहुत ग्रधिक समय तक उन दोनों की रित सुख का कारण हुई थी। स्मर से म्रातुर कामदेव के पुत्र ने दिन और रात को भी नहीं जाना था। । । । उषा बहुत ही कामातुर थी। वह प्रौढा थी और नव विवाहिता थी। वह कामुकी नवीन संगम से पुरुष के स्पर्श मात्र से ही मूर्छा को प्राप्त होगई थी। । । इस प्रकार से एकान्त में नित्य सुमनोहर संगम हुम्रा था। हे विप्र ! राजा ने रक्षक से यह सुना था।। 50।।

## १०४ — बाणासुरयुद्धवर्णनम्

अथ भीता रक्षकास्ते समूचुर्बाणमीश्वरम् ।
स्कन्दंगणेशं दुर्गाञ्च दण्डवत् प्रणिपत्य च ।।१
अहो दुष्टश्च कालोऽयमतीवदुरितकमः ।
स्वतन्त्रा बालिका प्रौढ़ा पितमिच्छिति साम्प्रतम् ।।२
असङ्गसङ्गमनाथ साधूनां दुःखकारणम् ।
संसर्गजा गुणा दोषा भवन्ति सन्ततंनृणाम् ।।३
वित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं वरम् ।
रणशूरं महावीरं नृपेन्द्रञ्च महारथम् ।।४
युवानं व्याधिहीनञ्च कन्दर्पादिप सुन्दरम् ।
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिवानिशम् ।।५
साम्प्रतं तव कन्यास्याप्युषा गर्भवती सती ।
कुलजा कुलयोश्चैव तप्ताङ्गारस्वरूपिणी ।।६
दौहित्रो वापि दौहित्री बभूव साम्प्रतं तव ।
कन्यां पश्य महाप्रौढ़ां नगरीं नागरान्विताम् ।।७

इस अध्याय में वाणासुर के युद्ध का वर्णन किया जाताहै नारायण ने कहा—इसके अनन्तर डरे हुए रक्षकों ने अपने स्वामी वाण से कहा था। कहने के पूर्व उन्होंने स्कन्द-गर्णेश-दुर्ग को दण्डवत प्रणाम किया था।।१।। रक्षकों ने कहा था—अहो ! यह कैसा दुष्ट समय उपस्थित हो गया है जो अत्यन्त ही दुरित कम वाला है। इस समय में प्रौढ स्वतन्त्र बालिकाएं पति की इच्छा किया करती हैं।।।। हे नाथ ! असंग के साथ

संगम का होना साधुग्नों के लिये दु:ख का कारए। होता है। मनुष्यों के गुए। और दोष निरन्तर संसर्ग से ही उत्पन्न हुआ करते हैं।।३।। चित्र-लेखा स्वयं दूती है। उसने ही परम श्रेष्ट-रए। शूर-महान वीर-महारथ-युवा व्याधिहीन और कामदेव से भी ग्रधिक सुन्दर नृपेन्द्र को लाकर सम्भोग कराया था कि वे ग्रब राल-दिन को भी नहीं जानते हैं ग्रीर रित के लिये ही लिपटे रहते हैं।।४-१।। इस समय ग्रापकी कन्या उषा भी सती गर्भवती है। वह सत्कुल में उत्पन्न होने वाली है। किन्तु दोनों कुलों के लिये तप्त ग्रंगार के तुन्य है।।६।। अब तो अपके दौहित्र या दौहित्री हुई थी। आप महा प्रौढा कन्या और नागरों से अन्वित नगरी को देखिये।।।।।

सस्मितां सकटाक्षञ्च चळ्चलेक्षण् वीक्षिताम्।
एवं श्रुत्वा लिजितश्च बाणस्तत्र चुकोपह् ॥८
युद्धाय च मितं चक्के वारितः शम्भुना भृशम्।
वारितञ्च गणेशेन स्कन्देन श्चित्रया तथा ॥५
भैरव्या भद्रकाल्या च योगिनीभिश्च सन्ततम्।
अष्टभिभैरवैश्चैव रुद्धैरेकादशात्मकैः ॥१०
भूतैः प्रतैश्च कृष्माण्डैर्वेतालं क्रं ह्याराक्षसैः।
योगीन्द्रैर्राप सिद्धेन्द्रै रुद्धैश्चण्डादिभिस्तथा ॥११
कोट्या च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च ॥२२
उवाच शङ्करो बाग् मूढं भण्डितमानिनम्।
हितं सत्यं नीतिशास्त्रं परिणामसुखावहम् ॥१३

आपकी कन्या स्मित और कटाक्षों से युक्त है। और उसकी हिष्ट चंचल नेत्रों वाली है। इस प्रकार से दूत रक्षकों के बचन को सुनकर वाण लिजित हुआ भीर उसे भत्यन्त कोप भी हुम्रा था ।। मा फिर तो वाण ने युद्ध करने के लिये अपना विचार स्थिर कर लिया था यद्यि शम्भु भगवान ने बहुत श्रिधिक वारण भी किया था। युद्ध को करने का निषेध गरोश-स्कन्द और शिवा ने भी किया था।। १। भैरवी-भद्रकाली-योगिनियाँ-अठों भैरव-एकादश रुद्ध-भूत-प्रेत- कूष्माण्ड-वेताल-ब्रह्मराक्षस योगीन्द्र सिद्धेन्द्र-रुद्र और चण्डादि के द्वारा वाण को युद्ध करने के लिये वारित किया था।।१०-११।। एक करोड़ ग्राम देवियों ने भी माता की भाँति उसके हित के लिये वारण किया था। भगवान शंकर मूढ़ और श्रपने ग्रापको पण्डित मानने वाले बागा से बोले थे जोकि उसका हितकर नीतिशास्त्र ग्रीर परिगाम में सुखप्रद था।।१२-१३।।

श्रुणु बाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्। भुवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥१४ निहत्य सर्वान् राजेन्द्रान् द्वारकायां विराजते । यस्य लोमस् विश्वानि तस्य वासोः सदीश्वरः ॥१५ वास्देव इति ख्यातः कथ्यते तेन कोविदैः। घातुर्विधाता भगवान् चक्रवाणिः स्वयं भुवि ॥१६ ब्रह्मविष्णुशिवादीनामीश्वरः प्रकृतेः परः । निर्गु णश्च निरीहश्च भक्तानुग्रहविग्रहः ॥१७ परं ब्रह्म परं धाम परमात्मा च देहिनः। यस्मिन् गते शवो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत् ॥१८ शस्त्रविद्धो महाकाले यथा मूढ़दिशस्तथा। तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना ॥१९ तस्यपुत्रोऽनिरुद्धश्च महाबलपराक्रमः। त्रैलोक्यमपि संहर्तुं क्षणेन च क्षमः स्वयम् ॥२० सर्वे देवाश्च दैत्याश्च बलवन्तो महारथाः। ते सर्वे चानिरुद्धस्य कलां नाहंन्तिषोड्शीम् ॥२१ ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं बलम्। तयोविवाहो मैत्री च न तु पृष्टविपृष्टयोः ॥२२

श्री महादेव ने कहा—हे बारा । तुम श्रवरा करो, मैं परम पुरातन एक कथा कहता हूँ । भूमि के भार को उतारने के लिये स्वयं ईश्वर भारत में अवतीर्ग हुए हैं ।।१४।। इस समय वे समस्त राजेन्द्रों का निहनन करके द्वारकापुरी में विराजमान हैं । जिसके रोम कूपों में द्विश्व रहा करते हैं । उसो सदीश्वर का द्वारकापुरी में निवास है ।।१४।। उनका

वासुदेव-यह शुभ नाम प्रसिद्ध है। इससे वह विद्वानों के द्वारा धाता का भी विधाता-चक्र पाणि स्वयं भूमि में अवतीर्ण भगवान कहे जाते हैं ॥१६॥ यह ब्रह्मा विष्णु ग्रौर शिव ग्रादि के ईश्वर-प्रकृति से भी पर निगु ण-विना ईहा वाले-भक्तों पर ग्रनुग्रहार्थ ही विग्रहधारी हैं ॥१७॥ परमब्रह्म-देहधारी के परमात्मा हैं। जिसके इस शरीर से निकल जाने पर यह शरीर शव तथा जीव भी शव ही कहा जाता है उसके साथ संग्राम कैंसे सम्भव हो सकता है ॥१६॥ जिस प्रकार महाकाल में शस्त्र विद्ध, उसी तरह मूढ़ दिश है। उसी तरह से यह ग्रात्मा ग्रौर ध्यान हेतु से देही निराकार है ॥१६॥ उसका पुत्र अनिच्छ महान बल और पराक्रम वाला है। यह न्नेलोक्य को भी एक ही क्षण में स्वयं संहार करने में समर्थ है ॥२०॥ समस्त देवता ग्रौर सम्पूर्ण दंत्य यद्यपि महान बल तथा पराक्रम वाले हैं किन्तु वे सब भी अनिच्छ की सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं होते हैं ।१२॥ जिन दो का समान वित्त और जिन दोनों का तुल्य बल होता है उन दो का ही विवाह तथा मैत्री होते हैं कभी पृष्ट ग्रौर विपृष्ट दो के ये कार्य नहीं हुन्ना करते हैं ॥२२॥

बिलः पिता ते दैत्यानां सारभूतो महारथः।
क्षणेन येन नीतश्च सुतलं स हरेः कला ॥२३
सर्वे चांशकलाः पुंसः परिपूर्णतमस्य च।
वृन्दावनेश्वरस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः॥२४
ध्यायते ध्यानिष्ठश्च हत्पद्मे च दिवानिश्चम्।
ब्रह्मा महेशः शेषश्च भगवन्तं सनातनम्॥२५
दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोर्गु हः।
ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्॥२६
सनत्कुमारः किपलो नरो नारायणस्तथा।
ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्तं सनातनम्॥२७
मनवश्च मुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा योगिनां वराः।
ध्यानासाध्यञ्च ध्यायन्ते भगवन्तं सनातनम्॥२०

सर्वादि सर्वबीजञ्च सर्वेशञ्च परात्परम्। ध्यायन्ते ज्ञानिनः सर्वे भगवन्तं सनातनम्।।२९

तुम्हारा पिता बलि दैत्यों का सारभूत महारथ था उसको भी एक. ही क्षण में जिसने सुतल लोक में पहुँचा दिया था वह हिर की कला है। १२३।। ये सभी तो परिपूर्णतम और वृत्यावन के ईव्वर परमात्मा के धंशकला के अवतार थे। १२४।। पार्वती ने कहा—घ्यान में निष्ठ होकर अपने हृदय रूपी कमल में ध्रहाँतश सनातन उस भगवान का ब्रह्मा-विष्णु और महेश-शेष घ्यान किया करते हैं। १२५।। दिनेश-गणेश जो योगीन्द्रों के गुरु के भी गुरु हैं। सनातन परमात्मा भगवान का घ्यान किया करते हैं। १२६।। सनत्कुमार-कपिल-नर तथा नारायण भी सनातन भगवान का ध्रपने हृदय कमल में घ्यान करते हैं। १२७।। मनुगण-मुनीन्द्र मण्डल-सिद्धेन्द्र धौर योगियों में श्रेष्ठ पुरुष भी घ्यान में ध्रसाघ्य सनातन भगवान को ही घ्यान में लाने का बराबर प्रयत्न किया करते हैं। १२६।। सब का ध्रादि-सबका बीज स्वरूप-सब का ईश-पर से भी पर सनातन भगवान का सभी ज्ञानी पुरुष ध्यान किया करते हैं।। १६।।

सुदर्शनेन चक्र ण को वा त्वां रक्षितुं क्षमः।
कोटरीवचनं श्रुत्वा चुकोप दैत्यपुङ्गवः॥३०
प्रययौ रथमारुह्य यत्र पौलो हरेमुं ने।
स्कन्दः सेनापितभू त्वा प्रययौ शंकरा ज्ञया ॥३१
बाणस्वस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिवः स्वयम्।
बागां शुभाशिष चक्रे पावंती कोटरी तथा ॥३२
अष्टौ च भैरवाश्चेव रुद्राश्चेकादशैव ते।
सर्वे युद्धाय हन्तारो बभ्युः शस्त्रभाणयः॥३३
एतस्मिन्नन्तरे दूतोऽप्यिनिरुद्धमुवाच ह।
पावंत्या प्रोरितश्चेव बाणपत्या च सत्वरम्॥३४
अनिरुद्धोत्तिष्ठ भद्रं पावंतीवचनं श्रुगु।
भव सान्नाहिको वत्स कुरु युद्धं वहिभेव।॥३५

भीतोषा रुदती त्रस्ता सस्मार पार्वती सतीम्। रक्ष रक्ष महामाये मत्त्राणेश्वरमीप्सित्॥३६

उसके सुदर्शन चक्र से तेरी कौन रक्षा करने में समर्थ हो सकता है ? इस कोटरो वचन को श्रवण कर दैत्यों में श्रेष्ठ ग्रत्यन्त कृपित हो गया था। श्रीर वह वाण रथ पर समारूढ़ हो कर वहां पहुँच गया था जहां हे मुने ! हरि के पौत्र अति रुद्ध थे । उसके सेनापति होकर स्कन्द शंकर की आजा से गये थे 1130-3811 गरीश और स्वयं शिव ने बाएा का स्वस्त्ययन किया था तथा कोटरी पार्वती ने वाएा को ग्राशी-र्वाद भी दिया था।।३२।। आठ भैरव और एकादश रुद्र सभी हाथों में हथियार प्रहला करके युद्ध के लिये मनरने वाले तैयार होगये थे।।३३।। इसी बीच में दूत ने अनिरुद्ध से कहा जो कि पार्वतों के द्वारा तथा वाए। की पत्नी के द्वारा श्रनिरुद्ध के पास भेजा गया था।।३४।। दूत ने कहा—हे अनिरुद्ध ! आप अब खड़े हो जाइये और माता पार्वती के बचनों को श्रवसा करिये। हे बत्स ! युद्ध करने बाले अब हो जाइये। धव बाहिर म्राजाइये और युद्ध करिये ।। ३५।। यह सुनकर उमा बहुत भयभीत हो गई थी। उसने सती पार्वती का स्मरण किया था। उषा ने पार्वती जगदम्बा से प्रार्थना की थी-हे महामाये ! मेरे भ्रभीष्ट प्रारोश्वर की आप रक्षा करो-रक्षा करो ।।३६॥

अभयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदाक्णे।
त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सर्वतः समः ॥३७
अथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिवंभूव ह!
उषादतः रथं प्राप्य चकारारोहरण मुदा ॥३८
वहिः सम्भृत शिवराद्दशं बाणमीश्वरः।
सान्नाहिकं शस्त्रपाणि रक्तास्यलोचनं परम्॥३९
हष्ट्वाऽनिरुद्धं बाणश्च तमुवाच रुषान्वितः।
घोरसंग्राममध्ये च विषाक्ति प्रज्वलन्निव ॥४०
अये वीर महादुष्ट नीतिशास्त्रविवर्णित।
चन्द्रवंशकुलाङ्कार पुण्यक्षेत्रेऽयशस्तरः॥४१

पिता ते शंवरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनीम्। ततो जातो भवानेव निरोधं स्वकुलक्षमम्॥४२

इस महान् घोर दाहए। संग्राम में अभय में भी आप अभय प्रदान करो । आप ही समस्त जगतों की माता हैं और धापका स्नेह तो सभी पर समान ही कहा गया है ॥३७॥ इसके प्रनन्तर प्रनिरुद्ध सन्नाह(युद्ध) करने वाला हो गया था श्रीर उसने हाथों में हथियार ग्रहण कर लिये थे। उषा के द्वारा दिये हुए रथ पर वह हर्ष पूर्वक रथ पर सवार हो गया था ।।३८।। शिविर से बाहिर धाकर ईश्वर उसने वाएा को देखा या कि वह वाण युद्ध को प्रस्तुत था। हाथों में शस्त्र घारए। किये हुए था और उसका मुख तथा दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे ।।३६।। वाए। ने अनिरुद्ध को देख कर बड़े हो क्रोध से उस अनिरुद्ध से कहा था श्रीर उस घोर संग्राम के मध्य में प्रज्वलित होते हुए के समान विषोक्ति उसने उगल दी थी ।।४०।। बागाबोला-हे महावीर ! हे महान् दुष्ट ! तू तो नीति शास्त्र से बिल्कुल ही रहित है। तू चन्द्रवंश के अन्दर कुल में ग्रङ्गार के समान ही उत्पन्न हुगा है। इस पुण्य की तू अयश के करने वाला हो गया है।।४१।। तेरे पिता ने शम्बर को मार कर उसकी कामिनो को ग्रहरण कर लिया था। उसी से तुम समुत्पन्त हुए हो जो ध्रपने कुल के क्षम निरोध करने वाले हो ॥४२॥

गितामहो वासुदेवो मथुरायाञ्च क्षत्रियः ।
गोकुले वैदयपुत्रदच नाम्ना च नन्दनन्दना ॥४३
वृन्दावने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः ।
साक्षाज्जारदच गोपीनां दुष्टः परमलम्पटः ॥४४
जघान पूजनां सद्यो नारीघाती ह्यधामिकः ।
आगत्य मथुरां कुब्जां जघान मैथुनेन च ॥४५
दुबंलं नरक हत्वा स्त्रीसमूहं मनोहरम् ।
जग्राह योनिलुब्धदच स्वपुत्रमितिनिष्ठुरः ॥४६
भोष्मकं मानवं जित्वा तत्पुत्रञ्चापि दुबंलम् ।
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याञ्च रुविमणीम् ॥०७

सत्राजितः सूर्यभृत्यो देवात् प्राप्य मणीश्वरम् । घातियत्वा ह्युपायेन जग्राह मणिकन्यकाम् ॥४८ कुरुपाण्डवयुद्धञ्च कारियत्वा च दारुणाम् । युधिष्ठिरस्य यज्ञे च शिज्ञुपालं जघान सः ॥४९

तेरे पितामह वासुदेव मथुरा में क्षत्रिय हो गये थे। वह गोकुल में वैदय के पुत्र के जिनका नाम नन्दनन्दत था। ।।४३।। और वृन्दावन में गोप नन्द का पशु रक्षक था। वह साक्षात् जार था। गोपियों के साथ ही रहा करताथा। वह महान् दुष्ट धीर परम लम्पट था।।४४॥ उसने तुरन्त ही पूतना को मार डाला था श्रीर नारी का घात करने वाला पूर्ण धर्म से हीन था। मथुरा में आकर भी उसने मैथुन द्वारा विचारी कुञ्जा को मार डाला था ॥४५॥ कमजीर नरकासुर को मारकर उसके सुन्दर स्त्रियों के समुदाय को ही उसने ग्रहरा कर लिया था। वह बहुत ही योनि लुब्ध है और स्वयुत्र के प्रति भी अत्यन्त निष्ठ्र है ॥४६॥ भीष्मक मानव को जीतकर और दुवँल उसके पुत्र को भी पराजित करके उसकी देवयोग्य कन्या रुविमसी का ग्रहण कर लिया था।।४७।। सत्राजिय सूर्य का सेवक था। उसने देवता से एक श्रेष्ठ मिए। की प्राप्ति की थी। उसका भी उपाय द्वारा घात कराकर उसकी मरिए ग्रीर कत्या दोनों को तेरे पितामह ने हथिया लिया ॥४८॥ कौरव और पाण्डवों का महान् दारुण युद्ध कराकर उसने युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल को मार डाला था ॥४६॥

दन्तवकं च शाल्वंच जरासन्धंच दारुणः । सञ्जहार भुवो भूपसमूहमितदारुणम् ॥५० उपायान्नरकं हत्वा सर्वस्वं तज्जहार सः । दुवंलो राजभीतरुच समुद्रं शरणं गतः ॥५१ जित्वा च भ्रातरं शकं भार्याया वचनेन च । जग्राह पारिजातञ्च पुष्पञ्च स्वर्गदुर्लभम् ॥५२ कंसं निहत्याधिमष्ठो भ्रातरं मातुरेव च । जग्राह तस्य सर्वस्वं परं कि कथयामि ते ॥५३ जित्वा च भल्लुकं युद्धे जग्राह तस्य कन्यकाम् ।
तित्वतुभंगिनी कुन्ती चतुणां कामिनी भुवि ॥५४
द्रोपदीभ्रातृपत्नी च पञ्चानां कामिनी तथा ।
गोशीने योनिलुब्धश्च शश्चत् परमलम्पटः ॥५५
तज्ज्येष्ठो बलदेवश्च शश्चत् पिवति वारणीम् ।
यमुनां भ्रातृपत्नींच करोत्याह्वानमीप्सितम् ॥५६
जहार भगिनीं तस्य कौन्तेयः शक्कनन्दनः ।
सुभद्रां मातुलसुतां सन्निबोध कुलकमम् ॥५७
बाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्दनः ।
उवाच परमार्थं च्च योग्यं प्रत्युत्तरं मुने ॥५८

उसने एक को हो नहीं बहुत से राजाओं का हनन किया था जिनमें दन्तवकत्र—शाल्व—जरासन्ध ग्रादि हैं। इस तरह से दारुण उमने अतिदारुण राजाग्रों के समूह को इस भूमण्डल में संहार विया है ।।५०।। उपाय द्वारा नरक को मारकर उसके सर्वस्व का हरण कर लिया था। वह तेरा पितामह दुबंल धीर राजाधीं से भीत होकर ही तो समुद्र के शरए। में गया था ।।५१।। ग्रपने ही भाई इन्द्र को जीत कर अपनी भार्या के कहने से स्वर्ग दुर्लभ पारिजात वृक्ष ग्रीर पुष्पों को ले श्राया था ।। ५२।। कंस को जो अपनी माता का ही भाई था मारकर महान् ग्रथमीं ने उसका सभी कुछ ग्रहण कर लिया था। इससे ग्रथिक क्या कहूँ।। ५३।। भल्लक को युद्ध में जीत कर उसकी भी कन्या को ग्रहण कर लिया था उसके पिता की बहिन कुन्ती चारों की भू मण्डल में कामिनी हुई है।।५४।। द्रौपदी भाइयों की पत्नी है जो पाँचों की कामिनी है। गोशीन में योनि लुब्ब है और निरम्तर परम लम्पट रहने वाला है।। ५५।। उसका बड़ा भाई बलदेव है जो निरन्तर वारुणी ही पान किया करता है वह भाई की पत्नी यमुना का ईप्सित आह्वान करता है।। ५६।। शत्रु के पुत्र कौन्तेय ने उसकी भगिनी सुभद्रा का प्रहण कर लिया था जो मामा की पुत्री थी। इस तरह तुम ग्रपने सम्पूर्ण कुल के क्रम को समक लो कि कैसा तेरा खानदान है ॥५७॥

वारा के ऐसे वचनों का श्रवार, कर काम के पुत्र को को ब हुन था। हे मुने! इसके उपरान्त फिर उसने परमार्थ-योग्य प्रत्युत्तर उसको दिया था।।४८।।

पिता मे कामदेवश्च ब्रह्मपुत्रः पुरा श्रुचिः ।

यस्यास्त्रेण वशीभूतं त्र लोक्यं सततं श्रुगु ॥५९
शिवकोपानलेनेव भस्मीभूतः स्वकर्मतः ।
कृष्णस्य पुत्रोऽप्यधुना सर्वेषां परमात्मनः ॥६०
पतित्रता रती माता पतिशोकेन साम्प्रतम् ।
शंवरस्य गृहे तस्थौ हृता तेन बलेन च ॥६१
छायां मायावतीं दत्त्वा मायया शयनेन च ॥
रतीं स्वधर्मं संरक्ष्य धर्मसाक्षी च तद्गृहे ॥६२
निहत्यशंवरं शत्रुं गृहोत्वा स्वप्रियांसतीम् ।
आजगाम द्वारकांच चन्द्रसूर्योंच साक्षिणौ ॥६३
पितामहं वासुदेवं त्वं कि जानासि मुढ़वत् ।
यच सन्तो न जानन्ति वेदाश्चत्वार एव च ॥६४

मिन्द्रह ने कहा—मेरे पिता कामदेव हैं जो पहिले परम पिवत बहा। के पुत्र थे जिसके प्रस्त्र से यह त्र लोक्य वशीभूत है और निरन्तर ही रहा करता है। इसे सुन लो—फिर वह शिव को कोधानि के द्वारा अपने ही कम से मस्मीभून हो गया था। ग्रब वही कृष्ण का पुत्र हुआ है जो सबके परमात्मा हैं।।५६-६०।। मेरी माता रती परम पितवता है जो कि अपने पित के शोक में शम्बर के गृह में स्थित थी ग्रतः जसको बज पूर्वक ले ग्राये थे ।।६१।। माया से मायावती छाण को शयत में देकर ही रती ने अपने धम का संरक्षण किया था। इसका जसके घर में धम साक्षी है।।६२॥ शम्बर शत्रु का निहनन करके ग्रपनी सती प्रिया को ग्रहण करके वह द्वारका में आ गये थे—इसके साक्षी तो चन्द्र और सूर्य दोनों हो हैं।।६२॥ मेरे पितामह बासुदेव को तू महामूढ़ होकर क्या जान एवं पहिचान सकता है ? जिसका बड़ेश महापुरुष सन्तः तथा चारों बेद भी नहीं पहिचान पाते हैं।।६४।। वासुः सर्वनिवासस्य विश्वानि यस्य लोमसु ।
तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतिस्मृतः ॥६५
शंकरं पृच्छ साक्षाच्च यस्य भृत्योऽधुना भवान् ।
कृष्णभृत्यस्य च बलेः पुत्रोऽसि किंकरात्मकः ॥६६
गोकुले वैदयपुत्र त्वं ब्रूहि त्वं ज्ञानदुर्बेल ।
भोजनं वेदविहितं शश्वत् क्षत्रियवंश्ययोः ॥६७
द्रोणः प्रजापितः श्रेष्ठो घरा तस्य प्रिया सती ।
पुत्रञ्च तपसा लेभे परमात्मरानमीदवरम् ॥६३
द्रोणोनन्दोवंदयराजो यशोदा सा घरासती ।
वृषभानुसुताराधा सुदाम्नः शापकारणात् ॥६९
त्रिशत्कोटिञ्च गोनीनां गृहीत्वाभर्त्तुंराज्ञया ।
पुण्यञ्च भारतं क्षेत्रं गोलोकादाजगामसा ॥७०
ताभिः साद्धं स रेमे च स्वयत्नीभिमुं दान्वितः ।
पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरोहितः ॥७१

सर्वं निवास अर्थात् जिसमें सबका निवास होता है वह वासु होता है
जिसके लोगों के छिद्रों में विश्वों का निवास रहता है। उसका देव परम
ब्रह्म है। ग्रतएव इनका वासुदेव—यह नाम कहा गया है। १६५। तू
भगतान् शक्कर से ही पूछ ले जिसका स्वयं ग्राप सेवक है। तू कृष्ण के
सेवक बिल का किंकर स्वरूप वाला पुत्र है। १६६।। तू तो ज्ञान से बहुत
ही दुर्वल है जो कि गोकुल में वैश्य का पुत्र बोलता है। क्षत्रिय और
वैश्य का भोजन तो वेद में विहित है। १६७।। द्रोगा श्रेष्ठ प्रजापित थे।
उनकी घरा परमित्रया सती थी। उसने तगस्या के द्वारा परमात्मा ईश्वर
को अपना पुत्र प्राप्त किया था। १६८।। वही द्रोगा वैश्यराज नन्द था ग्रीर
घरा सती यशोदा हुई थी। वृषभानु की पुत्रो राघा सुदामा के शाप के
कारण से भूमण्डल में ग्रवतीगी हुई थी। १६६।। वही राघा ग्रपने स्वामी
की आज्ञा से तीस करोड़ गोपियों को लेकर इस परम पुण्यमय भारत देश
के गोलोक से यहाँ आई थीं। १७०।। उन ग्रपनो पिलयों के साथ ही

हर्षान्वित होकर श्रोकुष्ण ने रमण किया था। ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ आकर रात्रा का पाणिव्रहण कराया था जो कि एक पुरोहित के स्वरूप थे।।७१॥

भीडमकन्या महालक्ष्मीः श्रीकृष्णस्य प्रिया सती ।
वैकुण्ठादागता साघ्वी ब्रह्मणोऽनुमतेन च ॥७२
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वसुन्धरा ।
ददी कृष्णाय राजा स तां मिंग यौतुकेन च ॥७३
भुतो भारावतरणहेतुनागमनं हरेः ।
सजहार भुवो भारं कुष्ठपाण्डवयुद्धतः ॥७४
शिशुपालो दन्तवको जयो विजय एव च ।
द्वारिणो द्वारि षट्के च वैकुण्ठे श्रीहरेरिष ॥७५
जरासन्धश्चशाल्वश्च दुरात्मा कंस एव च ।
प्राक्तनात्तस्यब्ध्यास्ते भुवो भारजिहीष्या ॥७६
मांधातुः सुतमध्ये च यवनाश्चापि प्राक्तनात् ।
लक्ष्मोश्वरस्य कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम् ॥९७

भोष्म की कत्या रिवमणी तो स्वयं महालक्ष्मी थी को कि कृष्ण की सती त्रिया थी। ब्रह्मा की हो अनुमित से वह वंकुण्ठलोक से यहाँ साध्वी धाई थी। 1921। सत्राजित की जो कन्या सत्यभामा है वह तो साक्षात् वसुन्यरा का स्वरूप है। उस राजा ने कृष्ण के लिये उसका दान किया था और वह मिण यौतुक (दहेज) के रूप में उमने स्वयं ही दी थी। 1931। इस भूमण्डल के भार को दूर करने हो के लिये हिर का यहाँ आगमन हुआ है अवएव कौरव और पाण्डवों के युद्ध से उनने इस वसुन्यरा के भार का सहार किया था। 1981। दन्तवकत्र और शिशुपाल तो जय और विजय नामवारी वंकुण्ठ लोक के द्वार पर रहने वाले भगवान् के ही पार्षद थे जो छै में से दो थे। 1981। जरासन्य—शाल्व —शौर कस ये सब बड़े ही दुरात्मा थे। प्राक्तन कमें के कारण से ये सभी वध करने के ही योग्य थे। अतएव इस भूमि के भार को दूर करने की इच्छा से ही इनका वध किया गया था। 1981। मांधाता के सुत के मध्य में यकन

अपने पहिले कर्मों के कारण मारा गया था। श्रीकृष्ण तो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हैं उनको किसी के धन से क्या प्रयोजन है। 1991।

स्वयंजाम्बवती देवी दुर्गाशा मल्लकात्मजा।
पाणि जम्राह तस्याभ्च तपसा भारते हरिः।।७८
कृत्याभ्च क्षेत्रजाः पुत्राः केवलं भर्तुराज्ञया।
कलौ निषद्धं नियुगे प्रसिद्धं पलपेतृकम्।।७९
युष्पिष्ठरो धमंपुत्रो भीमस्च पवनात्मजः।
महेन्द्रपुत्रो धमिष्ठः फाल्गुनो विजयी भृति ।।६०
यस्मै पाग्नुपतं अम्भुः प्रदर्शे च स्वयं पुरा।
धरवमेषं गवालम्बं सन्त्यासं पलपेतृकम् ।।८१
देवरेण सुतोत्पित्तं कलौ पंच विवजयेत्।
द्रौपद्याः पंच भर्तारो शांकरेण वरेण च।।८२
बलदेवः पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः।
चकार यमुनाह्वानं स्नानार्थं धार्मिकः शुचिः।।६३
सुभद्रांच ददौ कृष्णः फाल्गुनाय महात्मने।
कत्यकां मातुलानांच दाक्षिणात्यः परिम्रहात्।।८४
देशेष्वन्येषु दोषोऽत्यमित्याह कमलोद्भवः।।६५

जाम्बवती देवी स्वयं भल्लक की पुत्री दुर्जा का ग्रंश है उसकी तपस्या के कारण से ही भारत में हरि ने उसके पाणि का ग्रहण किया है ।।७६।। कुन्ती के तो केक्ल भर्ता की धाजा से क्षेत्रज पुत्र थे। यद्यिष किल्यु में निष्ठि है किन्तु ग्रन्य तीनों युगों में यह पल पैतृक प्रसिद्ध है ।।७६।। युधिष्ठिर धर्म का पुत्र था—भीम वायु का पुत्र था—भूमण्डल में विजयी परम धर्मिष्ठ फाल्गुन (ग्रर्जुन) महेन्द्र का पुत्र था। जिसको शम्भु ने स्वयं पहिले पाशुपत ग्रस्म दिया था। ग्रश्वमेध—गो का अन्तभक संन्यास—पल पैतृक ग्रोर देवर के द्वारा सुत्र की उत्पत्ति ये पाँच कार्य किल्युग में परिवर्जित होने चाहिए। द्वीपदी के पाँच भर्ता जो थे वे शंकर के वरदान से ही हुए थे।।५०-५२।। बलदेव परम पुनीत—पुष्पमधु का किल्य पान किया करते हैं। परम धार्मिक एवं शुचि ने स्नान करने के

लिये ही बमुना का श्राद्धानं किया था ।। ६३।। कुष्ण ने स्वयं ही महान् श्रात्मा वाले श्रजुंन के लिये सुभद्रा को दिया था। दिश्मगात्म लोग मातुलों को कन्या का परिम्रह किया करते हैं उनके यहाँ ग्रह अवैध नहीं है ।। ६४।। श्रन्म देशों में मातुली कन्या का परिश्रह करना दोष होता है— ऐसा कमलोद्भव ब्रह्माजी ने कहा है ।। ६४।।

## १०५-बाणानिरुद्धयुद्धवर्णनम्

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुभद्रश्च महाबलः। कुम्भाण्डभ्राता बलवान् बाणसेनापतीरवरः ॥१ निर्भत्स्यं बाणसमरे शस्त्रपाणमहारथः। श्रीकृष्णपौत्रं शूलञ्च चिक्षेप प्रलयाग्निवत् । २ अर्धवन्द्रेण तच्छूलं चिच्छेद कामपुत्रकः। शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूर्यसमप्रभाम् ॥३ बैष्णवास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुत्रकः। नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणमूर्घनि ॥४ प्रणम्य शेते निर्भीतो मदनस्य सुतो बली ,। क्रम्बमस्त्रं व बञ्चाम शतस्य्यंसमप्रभस् ॥५ प्रलीनमस्त्रमाकाक्षे विश्वसंहारकारणम्। अस्त्रे गते सोऽनिरुद्धो गृहीत्वाच महानसिम् ॥६ प्रबभंज भद्ररथं जघाना इवांरच सारिषम्। जवान तं सुभद्रंच लीलया रणसूर्घनि ॥७ इते सुभद्रे वाणश्च महाबलपराक्रमः। बाणानां ऋतकंचापि चिक्षेप रणमूर्धनि ॥ =

इस प्रध्याय में भी वाणासुर श्रीर अनिरुद्ध के सम्वाद का निरूपण किया जाता है। इसी प्रन्तर में वहाँ पर महान् बलवान् कुम्भाण्ड का भाई श्रीर प्रति बलवान् सुभद्र जो बाण की सेना के श्रधिपतियों का भी श्रधिपति या वहाँ आ गया था और इस सहारण ने हाथ में शस्त्र ग्रहण करके बरण के युद्ध में श्रनिरुद्ध की बड़ी जोर भस्मेंना दी थी और प्रलय की , प्रिंगि के समान श्रीकृष्ण पौत्र पर शूल का प्रक्षेप किया था । ११-२।। काम पुत्र ने उस शूल को प्रधं चन्द्र के द्वारा छिन्न कर दिया था । श्रीर मद्र ने सौ सूर्यों के समान प्रभा वाली शक्ति का प्रक्षेप किया था ।।३।। कामदेव के पुत्र ने वैष्णव अस्त्र के द्वारा उस शक्ति का छेदन कर दिया था । रण्पभूमि में सुभद्र ने नारायणास्त्र का प्रक्षेप किया था ।।४।। मदन के पुत्र ने नारायणास्त्र को प्रणाम किया था और निर्भीत होकर वह बली सो गया था और वह सौ सूर्यों की प्रभा के समान प्रभा वाला घस्त्र ऊर की ग्रोर अमण करने लगा था ।।१।। विश्व के संहार करने का कारण स्वरूप वह नारायणास्त्र कुछ ही समय में आकाश में प्रलीन हो गया था । जब वह नारायणास्त्र चला गया तो फिर ग्रनिच्द्र ने अपनी महान् श्रमि को ग्रहण किया था ।।६।। उस रण क्षेत्र के मध्य में भद्ररथ का भञ्जन कर दिया था । अश्रों को ग्रीर उसके सार्थ को मार दिया था । तथा लीला से ही सुभद्र को मार डाला था ।।७।। सुभद्र के हत हो जाने पर महान् बल और पराक्रम वाले वाण ने उस रणक्षेत्र के मध्य में सौ बाण एक साथ अनिच्द्र पर प्रक्षिप्त किये थे ।। ।।।

कामात्मजोऽनिवाणेन बाणीचं प्रददाह सः। बाणिहचक्षेप ब्रह्मास्त्रं सृष्टिसंहारकारणम्।।९ हृष्ट्वा कामात्मजः शीघ्रं सबीजं मन्त्रपूर्वकम्। ब्रह्मास्त्रेणेन सहसा संजहारानलीलया ॥१० बाणः पाणुपतं क्षेप्तुं समारेभे च कीपतः। निषिद्धस्च गणेशेन स्कन्देन शम्भुना तथा॥११ तद् हृष्ट्वा सोऽनिरुद्धस्तं भनुर्वाणीघसंयुतम्। मुमोच जृम्भणं युद्धं शोघ्रं तंच महारथम्।।१२ जड़ो बभून बाणस्च निश्चेष्टो रणमूर्धनि। पुनिश्चक्षेप निद्रास्त्रं निद्रितं तं चकार सः।।१३ बाणां तं निद्रितं हृष्ट्वा गृहीत्वा खड्गमुत्तमम्। बाणां हृन्तुं समुद्यन्तं वार्यामास कार्त्तिकः।।१४

उस कामात्मज ने अपने अग्नि वाण से उन वाण के द्वारा प्रक्षिप्त चागों के समूह को जला दिया था। फिर वागा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा प्रहार किया था जो कि सृष्टि के संहार का कारला स्वरूप था ।।६।। फिर कामदेव के पुत्र ने यह देखकर शीघ्र बीज के सहित मन्त्र पूर्वक सहसा **ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही अबलीला से उसका संहार कर दिया था ।।१०।।** वाण ने कीप करके पाशुपत अस्त्र का क्षेप करने के लिये आरम्भ किया था। गरोश ने उस समय में निवेध किया था-स्कन्द तथा शम्भु ने भी पाशुपत ग्रस्त्र को प्रक्षिप्त करने में पूर्णतथा निषेध किया था ।।११॥ यह देख कर उस अनिरुद्ध ने उस धनुष के वार्गों के समूह से संयुत जृम्भाग अस्त्र को शीघ्र युद्ध में उस महारथ पर प्रक्षित कर दिया था ।।१२॥ उस प्रस्त्र का यह प्रभाव हुन्ना कि वाण वहीं पर युद्ध क्षेत्र में जड़ होकर चेष्टा हीन हो गया था। इसके पश्चात् उस धनिरुद्ध ने निद्रास्त्र छोड़ दिया था और इससे उस वाए।सुर को उसने निद्रित कर दिया था ।।१३॥ उस वाण को निद्रित देख कर भनिरुद्ध ने अपना उत्तम खङ्ग ग्रहण कर लिया था कि उससे उसका हनन कर दिया जाने किन्तु वाए। का हनन करने को समुद्रात अनिरुद्ध को स्वामि कालिकेय ने वारण कर दिया था ।।१४।।

स्कन्दश्च शतबारांश्च वारयामास लीलया।
श्विन्दद्वं महाभागं बलवन्तं धनुषंरम् ॥१५
श्विन्दद्वच सहसा तया शक्त्या दुरन्तया।
बभं जकात्तिकरथं रत्नेन्द्रसारिनिम्तम् ॥१६
गदया कात्तिकः ऋद्धोऽप्यनिरुद्धरथं मुदा।
बभंज लीलया तत्र क्षणेन रणमूर्धनि ॥१७
श्विन्द्द्वोऽर्धं चन्द्रेण क्षुत्रधारेण लीलया।
चिच्छेद कात्तिकधनुर्भेल्लास्त्रेण नियोजितम् ॥१४
जघान कातिकस्तंच गदया च दुरन्तया।
गदां जमाह तद्वस्ताण्यकेन मदनात्मजः ॥१९

शूलं गृहीत्वा स्कन्दं च तमेव हन्तुमुद्यतम् ।

किनिरुद्धस्च कोपेन प्रोरयामास दूरतः ।।२०
कार्तिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम् ।

गृहीत्वा च करेणेव पातयासास भूतले ।।२१
अनिरुद्धो गृहीत्वासि समुत्तस्थौ महाबलः ।

तयोविरोधं दूरञ्च प्रचकार गणेश्वरः ।।२२
कार्तिकः प्रययौ गेहमुषागेहं स्मरात्मजाः ।
सर्वं निवेदितुं शम्भुं प्रययौ स गणेश्वरः ।।२३

स्कन्द ने सी वाणों के द्वारा लीला ही से अनिरुद्ध का वारण कर दिया थां वह अनिरुद्ध भी महान् भाग वाले-अत्यन्त बलवान् ग्रीर धनु-घरिरी थे । ११। ग्रनिरुद्ध ने भी सहसा उस शक्ति से जो कि दूरन्त थी उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित स्वामी कार्तिकेय के रथ का भक्तजन कर दिया था ।। १६।। कार्तिकेय ने ऋदु होकर गदा से हर्ष के साथ ग्रीनिरुद्ध के रथ का एक ही क्षण में लीला से ही वहाँ रएक्षेत्र में भञ्जन कर दिया यो ।।१७।। ग्रनिरुद्ध ने क्षुरं के समान धारा वाले अपने अर्थ चन्द्र ग्रस्त्र से लीला ही से भल्लास्त्र से नियोजित स्वामी कार्तिनेय के भन्य का छेदन कर दिया था।।१८।। स्वामी कार्त्तिकेय ने अपनी दुरन्ता गदा के द्वारा उसका भी छेदन कुर दिया था फ़िर तो मदन के पुत्र ने वेग के साथ उस कात्तिकेय के हाथ से वह गदा ग्रहण करली थी।।१६।। स्कन्द ने जूल ग्रह्मा करके वह फिर उसको ही मारने को उद्यत हुए थे। श्रतिरुद्ध ने दूर से ही कोप करके प्रेरित कर दिया था ।।२०।। कार्तिक ने फिर वहाँ भ्राकर काम पुत्र को पकड़ लिया था और हाथ से ही पकड़ कर श्रनिरुद्ध की भूतल में गिरा दिया था ।।२१।। महान् बलवान् श्रनिरुद्ध भी अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा हो गया। उस समय में गरोश ने वहाँ ग्राकर उन दोनों के विरोध को दूर कर दिया था।।२२।। कार्तिक तो फिर अपने गृह को चले गये थे श्रीर अनिरुद्ध उषा के भवन को चले गये थे । यह सब घटित युद्ध की घटना को निवेदित करने के लिये गरोश भगवान् शम्भु के समीप में चले गये थे ॥२३॥

गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम् । सर्वं विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक् पृथक् ।।२४ बाणानिरुद्धयोर्यु द्ध सुभद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुद्धयोर्यु द्धमनिरुद्धस्य विक्रमम् ॥२५ गणेशवचनं श्रुत्वा प्रहस्य भगवान् भवः । उवाच श्लक्षणया वाचा सुगुष्तं वेदसम्मतम् ॥२६ गणेश्वर महाभाग श्रूयता वचनं मम । हित तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम् ॥२७

गरोश जब भगवान शिव के आवास स्थान में पहुँच गये तो उन्होंने वहाँ जाकर महेरवर को प्रगाम किया। फिर गरोश ने फ्रम से पृथक्र समस्त वृत्त भगवान शिव को बता दिया। १४।। वाण और अनिरुद्ध का युद्ध सुभद्र की मृत्यु—और स्कन्ध तथा अनिरुद्ध का प्रवल विक्रम का हाल भी भगवान शंकर को बता दिया था। १५॥। गरोश के वचन का श्रवण करके भगवान शम्भु हँस पड़े थे और परम गुप्त वेद से सम्मत बात को अपनी अति इलक्ष्ण वाणी से कहने लगे। १२॥ श्री महादेव ने कहीं —हे महाभाग ! हे गरोश्वर ! तुम मेरे वचन का श्रवण करों जो कि परम हितकर—सत्य—नीति का सार रूप और परिणाम में सुख देने वाला है। १२॥।

असंख्यविश्वसङ्घञ्च सर्वं कृष्णात्मजं सुतम् ।
कृष्णां जानीहि यत् कार्यं कारणानाञ्च कारणम् ॥२५
ब्रह्मादितृणपर्यंन्तं जगत् सव गणेश्वर ।
तिबोध सत्यं कृष्णांच भगवन्तं सनातनम् ॥२९
परिपूर्णांतमो रामो ब्रह्मशापात् स्वविस्मृतः ।
तस्य पुत्रोऽनिरुद्धश्च महाबलपराष्ट्रमः ॥३०
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदारुणो ।
सृतो बाणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः । ३१
स्कन्दानिरुद्धयोर्युद्धे समत्वं तु गणेश्वर ।
अष्टौ च भरवाः सर्वे रुद्राश्चैकादग्रैव ते ॥३२

अष्टी च वसवश्चेते देवाः शकादयस्तथा।
तथैव द्वादशादित्याः सर्वे देत्येश्वरास्तथा।।३३
देवानामग्रणीः स्कन्दो नाणश्च सगणस्तथा।
सर्वे ते चानिरुद्धञ्च संग्रामे जेनुमक्षमाः।।३४॥
अनिरुद्धः स्वयं ब्रह्मा प्रद्युम्नः काम एव च।
बलदेवः स्वयं शेषः कृष्णश्च प्रकृतेः परः॥३५
एतत्ते कथितं सर्वं बागां रक्ष गणेश्वरः।
भवान् शुभस्वरूपश्च विष्नखण्डनकारकः।।३६
आरादायास्यति हरिगृं हीत्वा च सुदर्शनम्।
अव्यर्थं मस्त्रप्रवरं सूर्यंकोटिसमप्रभम्।।३७

असंख्य विश्वों के समुदाय रूप श्रीकृ ए का पुत्र है। वे कृष्ण कारणों के भी कारण हैं। ब्रह्मादि से नृण पर्यन्त जो जगत् है, उसे हे गणेश्वर! सत्य, सनातन रूप कृष्ण ही समको। वह परिपूर्णतम प्रभु ब्रह्मशाप के ब्रह्माभूत होकर अपने को भूल गये हैं। उनका पुत्र अनिरुद्ध महाबली और पराक्रमी है। मेरे द्वारा स्थापित जो स्कन्द का सुदारुण महायुद्ध है उसमें मरता हुआ वाण स्कन्द के द्वारा रक्षित हुमा है। हे गणेश्वर! स्कन्द भीर अनिरुद्ध का युद्ध समान है आठों भैरव, एकादश रुद्ध, अष्टा-वसु, इन्द्रादि देवता, द्वादश आदित्य और सब दैत्यों में जो देवताओं के अम्रणो स्कन्द हैं, वे और बाण तथा सभी गण—ये सभी अनिरुद्ध को जीतने में असमर्थ हैं। क्यों कि अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा और प्रयुक्त काम-देव हैं। बलदेव शेषावतार और कृष्ण तो प्रकृति से भी परे हैं। हे गणेश्वर! तुम शुभ स्वरूप भोर सब विश्नों को नष्ट करने वाले हो, बाण की रक्षा करो। इसी बीच, श्रीकृष्ण न अपने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले, अव्यर्थ महास्त्र सुदर्शन को—हाथ में ले लिया।।२८-३७।।

## १०५ — बाणासुर कृष्ण युद्ध वर्णनम्

अथ कृष्णादन भगवानुद्धवेन बलेन ह।
दूतं प्रस्थापयामास विधाय मिन्तरणं शुभम् ॥१
शिवो गणपितर्यंत्र दुर्गा दुर्गातनाशिनी।
कार्तिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी ॥२
आगत्यनत्वा दूतद्दचगणेशञ्चशिवंशिवाम् ।
मानवांदचापि पूज्यांदच समुवाचयथोचितम् ॥३
बाणमाह्वयते कृष्णः संग्रामार्थ महेश्वर।
किंवानिरुद्धमूषाञ्चगृहीत्वा शरणं व्रज ॥४
रणे निमन्त्रितो यो हि न याति भयकातरः ।
परत्र नरकं याति सप्तिभः पितृभिः सह ॥५
दूतस्य वचनं श्रुत्वा सभामध्ये यथोचितम् ।
उवाच पार्वंती देवी स्वयं शंकरसन्निधौ ॥६

इस अध्याय में वाणासुर के युद्ध का वर्णन है। नारायण ने कहर-इसके अनन्तर भगवान कृष्ण ने उद्धव और बलदेव के साथ मन्त्रणा करके दूत को प्रेषित किया।।१।। जहाँ पर साक्षात शिव—गणपित— दुर्गाित के नाश करने वाली जगदम्बा दुर्गा—स्वामि कार्तिकेय—भद्रकालो उपचण्डा और कोटरी थी वहाँ दूत को भगवान ने भेजा था।।२।। दूत ने वहाँ पहुँच कर शिव—शिवा—गणोश और जो भी पूज्य मानव थे उन सबको प्रणाम करके यथोचित उसने कहा—।।३।। दूत बोला—हे महेरवर! भगवान कृष्ण संग्राम करने के लिये वाण का आह्वान करते हैं अथवा अनिरुद्ध और उषा को लेकर वह उनकी शरणागित में प्रास हो जावे।।४।। रणक्षेत्र में निमन्त्रित होता हुआ भी जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में भय से कातर होकर नहीं जाया करता है वह अपने सात पितृगण के सिहत पत्रक नामक नरक में जाया करता है ।।४।। उस समा के मध्य में दूत के वचन को अवण कर जो कि यथोचित कहा गया था शक्कर भगवान की सन्तिध में देनी पार्वती स्वयं बोली थीं।।६।। गच्छ बारा महाभाग गृहीत्वा वद कन्यकाम्। सर्व स्वं यौतुकं दत्त्रा श्रीकृष्णं शरणं वज ॥७ सर्वेषामीश्वरं बीजं दातारं सर्वसम्पदाम् । वरं वरेण्यं शरणं कृपालुं भक्तवत्सलम् ॥५ पार्वतीवचनं श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वरा।। प्रशशंसुः सभामध्ये धन्यधन्येति सर्वदा ॥९ कोपाविष्ठश्च बाणोऽयमुत्तस्थौसहसाऽसुरः । सान्नाहिकोघनुष्पाणिःप्रणम्य शंकरं ययौ ॥१० सव निषध्यमानश्च कम्पितो रक्तलोचनः। सान्नाहिकश्च दैत्यानां त्रिकोटचा च महाबलः ॥११ क्रमभाण्डःक्षकर्गाश्च निकुम्भःकुम्भः एवच । सेनापतीश्वरारचैते ययुः सान्नाहिकास्तया ॥१२ उन्मत्त भैरवश्चैव संहारभेरवस्तथा। असिताङ्को भैरवश्च रुरुभैरव एव च ॥१३ महाभैरवसज्ञश्च कालभैरव एव च । प्रचण्ड भैरवश्चैव कोधभैरव एव च ॥१४

पार्वतीदेवी ने कहा-हे महाभाग ! हे वाएा ! तुम जाकर बीलो ग्रीर कन्या उषा को साथ लेकर चले जाग्रो । ग्रपना सर्वस्व यौतुक (दहेज) के रूप में समिपत कर श्री कृष्ण भगवान की शरए में पंहुच जाग्रो ।।।।। भगवान कृष्ण सभी के ईश्वर हैं-सबके बीज स्वरूप हैं-सम्पूर्ण सम्पदाग्रों के प्रदान करने वाले हैं- श्रेष्ठ हैं-वरेण्य हैं-रक्षक कृपालु हैं और अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हैं ।।।। पार्वती के इस वचन का श्रवण कर समस्त सुरेश्वर जो वहां उपस्थित थे उन्होंने भी उससे यही कहा था। उस सभा के मध्य में सर्वदा धन्य है-धन्य है इस तरह से सब ने पार्वती की बहुत प्रशंसा की थी।।।।। कोप में आविष्ट वाएगासुर सहसा उठकर खड़ा हो गया था और साक्षाहक (युद्ध करने के लिये उद्यंत) होता हुआ धनुष हाथ में लेकर शंकर को प्रशाम करके चल दिया था।।१०।। सबके द्वारा निषेध भी किया गथा था किन्तु किन्य होते हुए उस बागासुर के नेवें

रक्त वर्ण के होगये थे। वह साम्नाहिक होकर उसने तीन करोड़ देत्यों की वड़ी भारी सेना साथ में लेली ।।११।। कुम्भाण्ड-कूपकर्ण-निकुम्भ और कुम्भ ये सब सेनापित एवं सेना के अध्यक्ष थे। ये सब साम्नाहिक होकर वहां रण भूमि में गये थे।।१२।। उस की सेना के साथ में उन्मत्त भैरव-संहार भैरव-ग्रसिताभैरव-रुरुभैरव-महाभैरव- कालभैरव-प्रचण्डभैरव और क्रोथभैरवथे।।१४।।

प्रययुः शक्तिभिः साद्धं सर्वे सान्नाहिकाश्च ते । कालाग्निरुद्रो भगवान् रुद्रैः सान्नाहिको ययौ ॥१५ उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । चण्डेश्वरी चामुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ।।१५ अष्टौ न नायिकाः सर्वाः प्रययुः खर्परान्विताः । कोटरीरत्नयानस्था शोिएतग्रामदेवता ॥१७ प्रययौ सा प्रफुल्लास्या खङ्गखपंरधारिएो। चन्द्राणीव रणवी शान्ता ब्रह्मारगी ब्रह्मवादिनी ।।१८ कौमारी नारसिंही च वाराही विकटाकृतिः। माहेश्वरी महामाया भैरवी भोरुक्पिणी ॥१९ अष्टौ च शक्तयः सर्वा रथस्थाः प्रययुर्मुदा । रत्नेन्द्रसारयानस्थाः प्रययुर्भद्रकालिका ॥२० रक्तवर्णा त्रिनयना जिह्वाललनभीषणा । शूलशक्तिगदाहस्ता खड्गखर्परधारिणी ॥२१ प्रययो शूलहस्तरच वृषभस्थो महेश्वरः। स्कन्दश्च शिखियानस्थः शस्त्रपाणि र्धनुर्धारः। एवञ्च प्रययुः सर्वे गणेशं पार्वतीं विना ॥२२

ये सब भैरव गएा साम्नाहिक होते हुए भ्रपनी २ शक्तियों के साथ प्रास्थित हुए थे । रुद्रों के साथ भगवान कालाग्नि रुद्र भी साम्नाहिक होकर वहां रण क्षेत्र में गये थे ।।१५१। उग्र चण्डा-प्रचण्डा-चण्डिका-चण्ड नायिका-चण्डेश्वरी-चामुण्डा-चण्डी-चण्ड कपालिका ये आठों नायिकाएँ भी सब खर्परों से संयुत होकर गई थीं । रत्नों के यान में स्थित कोटरी ग्रौर शोणित ग्राम देवता गई थीं ।।१६-१७। वह खड़ ग्रीर खपँर को धारण करने वाली प्रफुल्ल मुख से युक्त होकर गई थो । चन्द्राणो वैष्ण्वी शान्ता-ब्रह्माणी-ब्रह्म वादिनी-कौमारी-नार्रसिही वाराही-विकटाकृती-माहे-श्वरी-माहामाया-भैरवी-भीर-रूपिणी-ये आठों शक्तियाँ सब रथों में प्रवर्शियत होकर बड़े हर्ष से गई थीं । भद्र कालिका रत्नों के निर्मित यान में समाइन्द्र होकर गई थीं ।।१८-२०।। रक्त वर्ण वाली-तीन नेत्रों वाली-जिह्ना ललन से अत्यन्त भीषण स्वरूप वाली-शूल, शक्ति और गदा हाथों में धारण करने वाली तथा खड़्न ग्रीर खपर को धारण करने वाली बहाँ रण क्षेत्र में पहुँच गई थीं ।।२१।। महेश्वर भी सक्षात् वृषम पर समाइन्द्र होकर तथा हाथ में त्रिशूल ग्रहण करके गये थे। ग्रपने शिखी के यान पर संस्थित होकर शस्त्र हाथ में लेकर तथा धनुष धारण करके स्वामी कार्तिकेय भी गये थे। इस प्रकार से बहाँ युद्ध स्थल में सभी गये थे। केवल पार्वती ग्रीर गणेश नहीं गये थे।।२२।।

एभियुं क्तं महादेवं दृष्ट्वा च भद्रकालिकाम् ।
प्रचक्तं चक्ताणिश्च सम्भाषाञ्च यथोविताम् ॥२३
बाणःशङ्ख्यंचितं कृत्वा प्रणम्यपार्वतीश्वरम् ।
धनुदंधार सगुण दिव्यास्त्रेणिनयोजितम् ॥२४
बाणं समुद्यतं दृष्ट्वा सात्यिकः परवीरहा ।
निषिध्यमानस्तः सर्वेः सान्नाही प्रययो मुदा ॥२५
बाणंश्चिक्षेपदिव्यास्त्रमाञ्छलं नामनारद ।
अव्यर्थं ग्रीष्ममध्याह्नमार्तं ण्डाभंसुतीक्षणकम् ॥२६
दृष्ट्वाऽस्त्रं सात्यिकः साञ्चात् किञ्चिन्नस्त्रो बभूव ह ।
किवा न दग्धः प्रययो न भोमध्यं सुदारुणम् ॥२७
बह्वि चिक्षेप बाणञ्च सात्यिकविष्ठणेन च ।
प्रज्वलन्तं तालमानं निर्वाणञ्च चकारसः ॥२६
इन सबसे युक्त महादेव को और भद्र कालिका को देख कर चक्रपाणि नै यथोचित सम्भाषा की थी ॥२३॥ बाणासुर ने शंख की ध्विन

का श्रवण करके पार्वतीक्वर को प्रणाम किया था श्रीर दिव्यास्त्र से नियोजित सगुण धनुष को उसने धारण किया था।।२४।। जब वाण को युद्ध करने को समुद्यत देखा तो पर वीरों के हनन करने वाले सात्यिक भी युद्ध के लिये प्रस्तुत हो गये थे। यद्यपि उन सब के द्वारा वह निषिद्ध किया गया था तो भी वह सात्यिक सन्नाही होकर वहां रण भूमि में हर्ष पूर्वक चला गया था।।२४।। हे नारद ! वाण ने श्राच्छल दिव्यास्त्र का प्रक्षेप किया था। वह ससत अव्यर्थ था। और ग्रीष्म काल के मार्त्त ण्ड की प्राभा वाला एवं सुनीक्षण था।।२६।। सात्यिक ने इस अस्त्र को प्रक्षित हुआ देखकर वह साक्षात् कुछ नम्न हो गया था प्रयवा दग्य न हो कर सुदाक्ण नभोमण्डल के मध्य में चला गया था।।२७।। फिर बह्नि वाण का क्षेप किया गया था फिर सात्यिक ने वाक्णास्त्र के द्वारा प्रज्वित तालमान को उसने निर्वाण कर दिया था।।२६।।

चिक्षेप पावनं बाणःप्रचण्डघोरमुल्वण म् । चिच्छेदसात्यकिश्चेव पार्वतास्त्रेण लीलया ॥२९ नारायणास्त्रं चिक्षेप बागा। इव रणभूधनि । सात्यकिर्दण्डवद् भूमौ पपातार्जुं नशिक्षया ॥३० माहेरवर प्रचिक्षेप बागाः शस्त्रविदां वरः। सात्यकिर्वेष्णवास्त्रेण प्रचिच्छेदावलीलया ।।३१ ब्रह्मास्त्रव्यापि चिक्षेत बाणश्च रणमूर्धनि । क्षणंचकार निर्वाण ब्रह्मास्त्रेणच सात्यिकः ॥३२ नागास्त्रञ्चापि चिक्षेप बाणो रणविशारदः। सात्यिकिर्गहड़ेनैव सञ्जहार क्षणेन च ।।३३ जग्राह शूलमव्यथ शङ्करस्य सुदारुणम्। तुष्टाव सात्यिकर्दुंगीं गले माल्यं बभूव हे ।।३४ जग्राह धनुषा बाणो वाणं पाशुपतं तथा। बाणं स बाणं जुम्भञ्च सात्यिकश्च चकार ह !।३५ बाणं तं जृम्भितं हृष्ट्वा कार्तिकेयोमहाबलः। अर्घचन्द्रञ्च चिक्षेपं कामिरचच्छेदलीलया ॥३६

फिर वाएं ने पावन अस्त्र का प्रक्षेय किया था जो प्रचण्ड घोर ग्रीर ग्रत्यन्त उल्वरा था। सात्यिक ने उस का पार्वनास्त्र के द्वारा लीला से ही छेदन करा दिया था ॥२६।। फिर वागा ने रण भूमि में नारायगास्त्र का प्रक्षेप किया था सात्यिक ने अर्जुन की शिक्षा प्राप्त की थी अत एव वह नारायणास्त्र को प्रशिप्त होता हुआ देखकर भूमिमें एक दण्डकी भौति लेट गया था ।।३०।। इसके उपरान्त शस्त्रों के ज्ञाताग्रों में परम कुशल बागा ने माहेश्वर ग्रस्त्र का प्रक्षेप किया था उसका छेदन लीला ही से सात्यिक ने वैष्णवास्त्र के द्वारा कर दिया था ।।३१।। वाण ने ब्रह्मा-स्त्र का भी प्रक्षेप किया उसका निर्वाण एक ही क्षरण में सात्यिक ने ब्रह्मा स्त्र के द्वारा हो करा दिया था ।।३२।। रए। विद्या के महान पण्डित बागासूर ने फिर नागास्त्र का प्रक्षेप सात्यिक के ऊपर किया उसका संहरगा सात्यिक ने गरुड़ास्त्र के द्वारा क्षणमात्र में ही कर दिया था।।३३।। इसके ग्रनन्तर जब सभी ग्रस्त्र वाणासुर के विफल हो गये तो फिर उसने शंकर स्दाहरा एवं अव्यर्थ शूल को ग्रहण किया था। उस समय सात्यिक नेदुर्गा का स्तवन किया था कि उसके प्रभाव से वह राले में माला के समान हो गया ॥३४॥ फिर बाए। ने पाशुपत बाए। को ग्रहए। किया था। जिसको धनुष के द्वारा छोड़ा था। सात्यिक ने उस बाण को श्रीर बाएा। सुर को जुम्भास्त्र द्वारा प्रभावहीन किया था । जुम्भास्त्र से बाए। सुर निद्रित हो गया था। स्वामो कार्त्तिकेय ने जब यह देखा तो उनने ग्रर्धं चन्द्र का प्रक्षेप किया जिसको काम ने लोला से ही छिन्न भिन्न करदिया ।। ५३-३६।।

गदांचिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसूर्यसमप्रभाम् । वैष्णवास्त्रेरणकामश्च निर्वाणञ्च चकारसः ॥३७ नारायणास्त्रं स्कन्दश्च प्राक्षिपच्च त्वरान्वितः । पपातदण्डवद्भूमौ प्रद्युम्नःकृष्णशिक्षया ॥३६ स्कन्दः शक्तिञ्च चिक्षेप प्रलयाग्निसमप्रभाम् । कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणञ्च चकार ताम् ॥३९ ब्रह्मास्त्रञ्च प्रचिक्षेप कार्तिको प्रणमूर्धनि । ब्रह्मास्त्रेणापि कामश्च निर्वाणञ्च चकार सः ॥४० जग्राह कार्तिकः कौपाद्दिव्यं पाशु ततं तथा । निद्रास्त्रेणापि मदनो निद्रितञ्च चकार तम् ॥४१ कार्तिकंनिद्रितं दृष्ट्वा बाणंच जृम्भितंतथा । कोपात्कामंच सरथं जग्राहभद्रकालिका ॥४२ कोड़े कृत्वा च बाणंच स्कन्दंच जगतां प्रसू: । रणस्थलांच प्रययौ यत्रैव पार्वतीसती ॥४३

प्रातः काल के सूर्य की प्रभा के तुल्य प्रभा वाली गद्दा का स्कन्द ने प्रक्षेप किया था उसका निर्वाण कामदेव ने बेल्ण वास्त्र के द्वारा करा दिया ॥३७॥ फिर स्कन्द ने त्वरान्वित होकर नारायणास्त्र का प्रक्षेप प्रद्युम्न पर किया । कुप्ण की शिक्षा से प्रद्युम्न नारायणास्त्र को प्रक्षिप्त देखकर भूमि में दण्ड की भाँति गिर गया था ॥३८॥ इसके उपरान्त स्कन्द ने प्रलयकालीन श्रग्नि के समान प्रभावाली शिक्त का प्रक्षेप किया उसका निर्वाण काम ने नारायणास्त्र के द्वारा ही कर दिया ॥३६॥ कार्तिक भेदन भूमि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था काम ने उसका निर्वाण ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही कर दिया ॥४०॥ फिर कोप से कार्तिक ने दिव्य पाशुपतास्त्र को ग्रह्ण किया था । मदन ने निद्रास्त्र के द्वारा उसको निद्रित कर दिया ॥४१॥ कार्तिक को निद्रित श्रीर वाण को जृम्भित देखकर भद्रकालिका ने कीप से रथ के सहित काम को और श्रपनी गोद में वाणासुर को तथा स्कन्द को जगतों की जननी ने करके वह उस रए स्थल से जहां पर सती पार्वती थी वहां चली गई थी ॥४२-४३॥

कार्तिकं बोधयामास बाणं सुस्थं चकार सा।
सहसा सरथः कामो नासारत्र्घ्रं ण वर्मना ॥४४
बहिबंभूव सन्त्रस्तो प्रययौ च रगस्थलम्।
दृष्ट्वा कामंच सरथं जहसुर्यादवास्तदा ॥४५
सर्वे शैवाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा भयाकुलाः।
अथ बाणः पुनः ऋद्धो रथमारुह्य कोपतः॥४६
कार्तिकेयश्च भगवान् युद्धाय पुनरागतः।
बाणः पंचशरांश्चैव चिक्षेप रणमूर्घनि ॥४०

अर्धचन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महाबलः ।
रथं बभंज बाणस्य लाङ्गलेन च लाङ्गली ॥४८
जघान सूतमश्वांश्च मुषलेनावलीलया ।
छेत्तुमुद्यमं कुर्वन्तं हालिनंच महाबलम् ॥४९
कालाग्निरुद्रो भगवान् वार्यामास लीलया ।
रथं कालाग्निरुद्रस्य बभंज लाङ्गली रुषा ॥५०

उस पार्वतिदेवी ने कात्तिक को प्रवृद्ध किया और वाए। को भी सुस्थ कर दिया था। रथ में स्थित काम नासा के छिद्र के मार्ग से सहसा वाहिर हो गया था और सन्त्रस्त होता हुग्रा रए। स्थल में चला गया। जब यादवों ने रथ के सहित प्रद्युम्न को देखा तो सब हंसने लगे थे। अ४--४५।। वहां पर स्थित सभी शैंव ग्रथांत् शिव के भक्त सूखे हुए कण्ठ वाले ग्रौर भय से वेचैन हो गये। इसके उपरान्त वाए। ने पुन: क्रुद्ध होकर कोए। से रथ में ग्रारोहए। किया ।।४६।। भगवान् कार्तिकेय भी युद्ध करने के लिये फिर ग्रागये थे। वाए। ने रण क्षेत्र में पांच शरों का प्रक्षेप किया था।।४७।। महान् बलवान बलदेव ने अर्थचन्द्र के द्वारा उसका छेदन किया और लाङ्गली बलदेव ने ग्रपने हलसे वाए। सुर के रथ का भञ्जन कर दिया।।४८।। बलदेव ने ग्रपने मुखल से उसके रथ के ग्रववों भीर सार्थ का लीला से ही हनन कर दिया। फिर महान बलवान हाथों को छिन्न करने को उद्यम करने वाले को भगवान कालाग्नि रुद्ध ने लीला से ही वारए। किया। फिर लाङ्गली ने कालाग्नि रुद्ध का रथ क्रोध से भगन कर दिया।।४६-५०।।

हलेन स्तमश्वांश्च जघान रणमूर्धनि । कालाग्निहदः कोपेन चिक्षेप ज्वरमुल्वणम् ॥५१ बभूवुर्यादवाः सर्वे ज्वराकान्ता हरि विना । तं हष्ट्वा भगवान् कृष्णः ससर्ज वैष्णवं ज्वरम् ॥५२ तं चिक्षेप ज्वरं हन्तुं माहेशं रणमूर्धनि । बभूव ज्वरयोर्युद्धं मुहुर्तमितिदारुणम् ॥५३ वैष्णवज्वरितष्कान्तो रणमूहित परात सः।
परं बभव निश्चेष्टस्तुष्टाव माधवं पुनः ।।५४
प्राणान् रक्ष जगन्नाथ भक्तानुग्रविग्रह।
त्वमात्मा पुरुषः पूर्णः सर्वत्र समता तव।।५५
जवरस्य वचन श्रुत्वा संजहार स्वकं जवरम्।
माहेश्वरो जवरो भीतो रणादेव हि निर्ययौ।।५६
बलदेव ने जब रणक्षेत्र में हल के द्वारा सूत श्रीर अश

बलदेव ने जब रणक्षेत्र में हल के द्वारा सूत और अश्वों को मार दिया था तो कालिनिइद्र ने उत्वण ज्वर नामक ग्रस्त्र का प्रक्षेप किया था ।।११।। हिर को छोड़ कर सभी यादव ज्वर से आक्रान्त हो गये थे। इसको देख कर भगवान् कृष्ण ने वंष्ण्य ज्वर को छोड़ दिया था और माहेश ज्वर के हनन करने को इस वंष्ण्य ज्वर का छुजन उस रण स्थल में किया था। फिर उन दोनों वंष्ण्य ग्रीर माहेश ज्वरों का अति दारुण युद्ध मुहूर्त मात्र तक होता रहा था।।१२-५३।। वंष्ण्य ज्वर से निष्कान्त होकर वह माहेश ज्वर रणक्षेत्र में गिर गया था। वह अति निश्चेष्ट हो गया था ग्रीर फिर उसने माधव का स्तवन किया।।१४।। ज्वर ने कहा—हे जगतों के नाथ! मेरे प्राणों की रक्षा करो। ग्राप तो ग्रपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ही शरीर धारण करने वाले हैं। ग्राप सबकी आत्मा हैं—आप पूर्ण पुरुष हैं ग्रीर आपको तो सर्वत्र समता का ही भाव रहता है।।१४।। ज्वर की इस प्रार्थना के वचन का श्रवण कर माधव भगवान् ने अपने ज्वर का संहरण कर लिया। माहेश्वर ज्वर हरा हुआ उस रणक्षेत्र से ही निकल कर चला गया था।।१६।।

बाणश्च पुनरागत्य बाणानांच सहस्रकम् । चिक्षेम मन्त्रपूतंच प्रलयाग्निशिस्रोपमम् ॥५७ फाल्गुनः शरजालेन वारयामास लीलया । चिक्षेप शक्तिबाणश्च ग्रीष्मसूर्यसमप्रभाम् ॥५८ चिच्छेद लोलया तांच सव्यप्ताची महाबलः । स जग्राह पाशुपतं शतसूर्यसमप्रभम् ॥५९ अत्यर्थमितिघोरंच विश्वसंहारकारकम् । तद्दष्टवा चक्रपाणिश्च चक्रं चिक्षेप दारुणम् ॥६० हस्तानांच सहस्रंच स पाशुपतमुत्वणम् । चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचालसिंहवत् ॥६१ शस्त्रं पाशुपतंचैव ययौ पशुपतेः करम् । अव्यर्थं दारुगंलोके प्रलयाग्नि शिखोपमम् ॥६२ बाणरक्तसमूहेन बभूव च महानदः । बाणः पपात निश्चेष्टो व्यथितो हत्तचेतनः ॥६३

वागाासूर ने वहाँ पुनः ग्राकर के एक सहस्र वागों का प्रक्षेप किया. जो कि मन्त्रों से पूत किये हुए थे घौर प्रलय काल की घ्रत्यन्त उल्बरा श्राग्न की शिखा के समान दाह करने वाले थे ।। ५७।। प्रजुन ने ग्रपने शरों के जाल से लीला ही से उन वाएों का वारए। किया। फिर वाएा ने शक्ति को छोड़ा था जो ग्रीष्मकाल के सूर्य के तुल्य तीव्रतम प्रभा वाली थी ग्रौर ग्रत्यन्त दाहक थी ।। १८।। महान् बलवान् सव्य साची ग्रर्जुन ने लीला से ही उस शक्ति का छेदन कर दिया। फिर उस वागा ने पाश्यत श्रस्त्र को ग्रहरण किया जो कि सौ सूर्यों के समान प्रभावाला था। यह अस्त्र अत्यन्त घोर अव्यर्थ और विश्व के संहार करने का कारण था। यह देख कर चक्रपाणि भगवान् हरि ने ग्रपना परम दारुण चक्र का प्रक्षेप किया ।। ५६-६०।। इस भगवान् के चक्र में सहस्र हस्त थे। उस चक्र ने उस ग्रत्यन्त उल्वरा पाशपत ग्रस्त्र का छेदन कर दिया था शौर रण के मध्य में अचल सिंह की भाँति गिर पड़ा था। वह पाशुपत शस्त्र फिर पश्पति के हाथ में चला गया । वह इस लोक में अत्यन्त दाव्या-भ्रव्यथं भ्रोर प्रलयकाल की अग्नि के तुल्य था ।।६१-६२।। वागाासुर के रक्त के समूह से वहाँ पर एक महात् नद बन गया था। वाणासुर चेष्टाहीन होकर अत्यन्त ब्यथा युक्त एवं चेतना से रहित हो गया ।।६३।।

तत्राजगाम भगवान् महादेवो जगद्गुरुः ।
रुरोदागत्य मोहेन बागां कृत्वा स्ववक्षसि ॥६४
शिवाश्रुपतनेनैव संबभूव सरोवरम् ।
चेतनं कारयामास करुणासागरः प्रभुः ॥६५

बाएां गृहीत्वां प्रययौ यत्र देवो जनादेनः ।
चक्रे पद्माचिते पादापद्मे बाणसमपंणम् ॥६६
तुष्टाव जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्रशेखरम् ।
बिलना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च ॥६७
हरिर्मृत्युञ्जयं ज्ञानं ददौबाणाय धीमते ।
करपद्मं ददौ गात्रे तं नकाराजरामरम् ॥६८
वाणस्स्तोत्रेण तुष्टाव भक्त्या बिलक्वतेन च ।
वरां कन्यां समानीय रत्नभूषणभूषिताम् ॥६९
प्रददौ हरये भक्त्या तत्रैत्र देवसंसदि ।
गजेन्द्राणां पंचलक्षमक्त्रानांच चतुर्गुणम् ॥७०
दासीनाञ्च सहस्रञ्च रत्नभूषणभूषितम् ।
सहस्रं कामधेनुनां वत्सयुक्तंच सवद्दम् ॥७१

वहाँ पर जगत् के गुरु भगवान् महादेव आये थे। वहाँ आकर प्रपने भक्त वाणासूर को अपने वक्षःस्थल में लगाकर मोह से रुदन करने लगे थे ।।६४।। शिव के अश्रूओं के पतन से ही एक सरोवर—सा बन गया। करुणा के सागर प्रभु ने उसको चेतन कराया था ।।६४।। फिर शिव वाग् को लेकर वहाँ गये थे जहाँ पर साक्षात् भगवान् जनादन विराजमान थे। भगवान् श्रीकृष्ण के पद्मों से चर्चित पाद पद्म में शिव ने वाणासुर का समर्पेरा किया ।।६६।। जगतों के नाथ-शक्ति के ईश ग्रीर चन्द्रशेखर की स्तुति की थो। जिस वेद में उक्त स्तुति से बिल राजा ने स्तुति की थी उसी से स्तवन किया ।।६७॥ हरि ने बुद्धिमान् वाण के लिये मृत्यु को जीत लेने वाला ज्ञान दिया ग्रीर कमलोपम हाथ उस वागा के शरीर पर रख कर उसका म्पर्श किया इससे उमे अजर एवं अमर बना दिया ।।६८।। वागा ने बिल के द्वारा किये हुए स्तोत्र से और भिक्त से हिर का स्तवन किया तथा ग्रपनी श्रेष्ठ कन्या उषा को रत्नों के श्राभरणों से भूषित करके उसी देवी की संसद में वहाँ पर ही भिक्त से हिर को दे दी थो। पाँच लाख हाथी — हाथियों से चौगुने अश्व-एक सहस्र दासियाँ जो रत्नों के भूषणों से भूषित थीं --- एक सहस्र कामधेनु जो कि बत्सों से युक्त भ्रौर सब कुछ प्रदान करने वाली थीं वाण ने दहेज में दी थीं।।६६-७१।।

माणिक्यानांच मुक्तानां रत्नानां शतलक्षकम्। मणीन्द्राणां हीरकाणां शतलक्षं मनोहरम् ॥७२ जलभाजनपात्राणि सुवर्णनिर्मितानि च। सहस्राणि ददौ तस्मै भिक्तन म्रात्मकन्धरः ॥७३ वराणि सूक्ष्मवस्त्राणि वह्निशुद्धांशुकानि च। ददौ बाणश्च सर्वाणि स्वभक्त्या राङ्कराज्ञया ॥७४ ताम्बूलानांच चूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद सहस्राणि ददौभक्त्या वराणि विविधानि च ॥७५ कन्यां समर्पयामास पादपद्मे हरेरपि । हरोदोच्चै: स्वभक्त्या च परिहारं चकार सः ॥७६ कृष्णस्तस्मै वरं दत्त्वा वेदोक्तंच सुभाषितम्। शङ्करानुमतेनैव प्रययौ द्वारकापुरीम् ॥७ अ मत्वा कन्यां नवोढ़ां तां बाणस्यापि महात्मनः। रुक्मिण्ये प्रददौ शीघ्रं देवक्ये च हरिः स्वयम् ॥७८ महोत्सवं मङ्गलंच कारयामास यत्नतः। ब्राह्मणान् भोजयामास ब्राह्मणेम्यो धनं ददौ ॥७९

माणिवय—मुक्ता और रत्न सौ—सौ—लक्ष तथा श्रेष्ठ मिण्-होरे सौ लक्ष दिये थे जो बहुत ही मुल्यवान् श्रोर मनोहर थे ।।७२।। सुवर्ण के बने हुए जल के पात्र सहस्रों भिक्तभाव से विनम्न कन्त्ररा बाला होकर उसने दहेज में दिये थे। श्रेष्ठ सूक्ष्म वस्त्र जो बिह्न के समान शुद्ध थे। वाण ने शङ्कर भगवान् की श्राज्ञा से अपनी भिक्त-भाव के कारण सभी भगवान् को दिये।।७३-७४।। हे नारद! ताम्बूलों के कूर्णों के पात्र जो परम श्रेष्ठ एवं विविध भाँति के थे सहस्रों की संख्या में भिक्त-भाव से प्रदान किये।।७४।। हिर के चरण कमलों में वाण ने स्वयं लाकर अपनी कन्या उषा को समिप्त किया श्रीर श्रपने भिवत के भाव का उद्रे क होने के कारण वह बड़े ऊ चे स्वर से कान करने लगा था। उसने ख्दन करके अपने िक्ये हुए अपराधों का परिहार कर लिया । 10६। भगवान् कृष्ण ने उसे वेदोक्त सुभाषित वरदान प्रदान िकया था ग्रौर फिर शंकर की अनुमित से वह ग्रपनी द्वारकापुरी को चले गये । 100। महात्मा वाण की उस नविवाहिता कन्या को हिर ने स्वयं देवकी और रुक्मिणी को ले जाकर दे दी । 105। इसके उपरान्त वहाँ द्वारकापुरी में हिर ने बहुत बड़ा महोत्सव एवं मङ्गल कराया था तथा ब्राह्मणों का भोजन कराया था ग्रौर बहुतसा धन ब्राह्मणों को दान दिया । 108।

१०६-- श्रृगालोपाख्यानम्

अथकृष्णः सुधर्माया निवसन् सगरास्तथा।
तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा ॥१
आगत्य दृष्ट्वा तृष्टाव भक्त्या च पुरुषोत्तमम्।
उवाच मधुरं शान्तो भीतोविनयपूर्वकम्।।२
श्रृगालो वासुदेवश्च राजेशो मण्डलेश्वरः।
तमुवाच स यद्वाक्यं सावधानं निशामय।।३
वेंकुण्ठे वासुदेवोऽहं देवेशश्च चतुर्भुजः।
लक्ष्मीपतिश्च जगतां धाता धातुश्च पालकः।
ब्रह्मणा प्राथितोऽहंच भारावतारणाय च।
भुवो भारतवर्षंच तदर्थं गमने मम।।५
वसुदेवसुतः कृष्णः क्षत्रियश्चाप्यहङ् कृतः।
जनं जनेन निजित्य दुर्बलं बिलना सह।
बोधयित्वा महाधूर्तो घातयामास भूपतीन्।।६

इस अध्याय में श्रुगाल के उपाख्यान का वर्णन किया जाता है। श्रीनारायण ने कहा—इसके श्रनन्तर श्रीकृष्ण ग्रपने गणों के साथ मुधर्मा में निवास कर रहे थे कि वहां पर एक वित्र जो कि अपने बहातेज से प्रज्वलित हो रहा था, ग्राग ।।१।। उसने वहाँ ग्राकर भक्ति-भाव के साथ भगवान् पुरुषोत्तम का स्तवन किया और भीत होते हुए विनीत होकर एवं शान्त होकर वह मधुर वचन विनय पूर्वक बोला ।।२।। ब्राह्मण ने कहा— मण्डलेश्वर राजेश प्रगाल श्रीर वासुदेव ने उससे जो कुछ कहा था उसका अब आप श्रवण करें ।।३॥ प्रगाल ने कहा था—मैं ही वैकुण्ठ में वासुदेव हूँ। देवों का स्वामी एवं चार भुजाशों वाला—लक्ष्मी का पित—जगतों का धाता श्रीर धातार (ब्रह्मा) का भी पालक मैं ही हूँ ॥४॥ ब्रह्मा ने इस वसुन्धरा के भार को दूर करने के लिये मेरी हो प्रार्थना की थी। अतएव भूतल में इसके निये भारतवर्ष देश में मेरा ही गमन हुग्ना है।। शा। वसुदेव का पुत्र कुष्ण ता क्षत्रिय और अहङ्कारी है। बलीजनों के द्वारा दुवंल मनुष्यों को जीतकर वह महान् धूर्त अपने आपको ईश्वर बताकर भूपतियों को मार देता था।।६॥

दुर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यंच दुर्बलम् ।
भीमेन घातयामास बिलनाल्पेन भूतले ॥७
द्रोणं भीष्मंच कर्णंच यं यमन्यंच भूतले ।
बलीयसार्जुनेनैव घातयामास लीलया ॥६
यं यमन्यं दुर्बलंच प्रसिद्धमप्रसिद्धकम् ।
प्रसिद्धेन बलवता घातयामास लीलया ॥९
शिशुपालं दन्तवकं कसंच चिररोगिणम् ।
मत्पुत्रं नरकंचौव दुर्बलंनरकं मुरम् ॥१०
स्वयं जघान सङ्कोताच्छलेन सहसा वत ।
न धर्मयुद्धे कपटी स च बालो ह्यवामिकः ॥११
जघान पूतनां कुट्जां स्त्रीघाती वस्त्रहेतुना ।
जघान रजकं शिष्टमशिष्टश्च प्रतारकः ॥१२
हिरण्यकशिपु देत्यं हिरण्याक्षं महाबलम् ।
मधुंच कैटभञ्चे व हत्वाऽहं सृष्टिरक्षकः ॥१३

इस भूतल में उस ग्रल्प बल वाले ने भीम के द्वारा दुर्योबन, जरासन्ध तथा ग्रन्य दुर्वेल राजाओं को मरवा दिया ॥७॥ द्रोण—भीष्म—कर्गा धौर अन्य राजाओं तथा बलवान् वीरों को ग्रत्यन्त बल वाले ग्रजुंन के द्वारा ही लीला से मरवा दिया ॥६॥ शिशुपाल—दन्त ववत्र ग्रीर कंस को तथा चिररोगी मेरे पुत्र नरक को एवं दुर्वेल नरक और मुर को स्वयं संकेत से छल के द्वारा सहसा मार दिया। बड़ा ही खेद होता है कि धर्म युद्ध में इनको नहीं मारा। यह कपटी—बालक और ग्रधामिक है।।६-१।। इसने पूतना और कुब्जा को मार दिया। यह स्त्रियों का घात करने वाला है। केवल वस्त्रों के लिये ही विचारे धोवी को मार डाला यह बिल्कुल ग्रिशिष्ट है और शिष्ट पुरुषों का प्रतारक है ग्रधींत् धोखा देने वाला है।।१२।। हिरण्यकशिष्ट दैत्य और महान् बलवान् हिरण्याक्ष को मध्यु ग्रीर कौभ देत्यों को मैंने ही हनन करके सृष्टि की रक्षा की है।।१३।।

अहमेव स्वयंब्रह्मा ह्यहमेव स्वयं शिवः । अहं विष्णुश्च जगतां पाता दुष्टावहारकः।।१४ अंशेन कलया सर्वे मनवो मुनयस्तथा। स्वयं नारायणोऽहंच निर्गणः प्रकृतेः परः ।।१५ रुज्जया कृपया चैव मित्रबुद्धचा क्षमाकृता। यद्गतं तद्गतं भद्र युद्धं कुरु मया सह ॥१६ श्रुणोमि दूतद्वारेण ह्यर्तीवाच्चैरहड्कृतम्। उचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम् ॥१७ राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्यहं ज्ञास्ता भुवोधुना । शंख चक गदां मद्मं गृहोत्वाऽहं चतुर्भुं जः ॥१८ द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्। युद्धं कुरु यदीच्छास्ति मा मांचा शरणं वर्ज ॥१९ यदि मा यास्यति मम शरणं शरणागतः। भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकांच क्षणेन च ॥२० सबलंच सपुत्र त्वां सगर्णंच सबान्धवम्। क्षणेन दग्धुं शक्तोऽहमसहायश्च लीलया ॥२१ त्तपस्विनञ्च बृद्धञ्च जित्वा युद्धे च शंकरम् । शक भग्नाशं जित्वा च रोगिसांब्रह्मशापतः ।।२२

मैं ही स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं ही स्वयं शिव हूँ ग्रीर मैं ही जगतों का पालन एवं रक्षण करने वाला एवं दुष्टों का ग्र4हारक विष्णु हूँ ॥१४॥

मेरे ही प्रवासे तथा कला से ये सब मनु ग्रीर मुनि होते हैं। मैं स्वयं नारायरा हूँ जो कि निर्मुण और प्रकृति से पर है ।। १४।। लज्जा से---कृपा से अथवा मित्र की बुद्धि से क्षमा कर देने वाले मेरे साथ हे भद्र ! ग्रब युद्ध कर लो। जो हो गया सो तो हो ही गया है ।।१६॥ मैं दूतों के द्वारा सुनता हूँ कि वह बहुत ही ग्रधिक अहङ्कारी है। ग्रतएव उसका दमन करना भी उचित ही है। जो ऊंचा शिर करके किसी को भी कुछ नहीं मानते हैं उनका निपात करना ग्रावश्यक है ॥१७॥ यह राजा का परम धर्म है वयों कि इस समय में इस भूतल का मैं ही शास्ता हूं। शंख-चक्र-गदा-ग्रीर पद्म धारण करके मैं चार मुजा वाला हूं ।।१८॥ मैं स्वयं उस द्वारकापुरी में अपने गणों के साथ स्वयं युद्ध के लिये जाऊ गा यदि इच्छा हो तो मेरे साथ युद्ध करो श्रीर ऐसा नहीं है तो मेरे शरण में आ जाओ ।।१६।। यदि शरए।।गत होकर मेरी शरए। में नहीं म्राता है तो एक ही क्षरा में द्वारकापुरी को भस्मीमूल कर डालू गा ॥२०॥ बलराम के सहित तथा पुत्रों के सहित एवं गर्गों के साथ ग्रीर बन्धु बान्धवों के सिहत तुमको क्षरा भर में दग्व कर देने में मैं समर्थ हूँ और लीला से ही बिना किसी की सहायता के कर दूंगा ।।२१।। मैं युद्ध में तपस्वी श्रीर वृद्ध शंकर को जीतकर इन्द्र को भग्न धाशा वाला करके और ब्रह्मा के शाप वाले रोगी को जीतकर परास्त कर दूंगा ।।२२।।

## १०७— राधाम्प्रतिगणेशोक्तिः

राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा स्रम्बोदरं सती। अमूल्यरत्निर्माणं सर्वाङ्गभूषणं ददो।।१ राधायाः स्तवनं श्रुत्वा पूजां हष्ट्वा च वस्तु च। उवाच मधुरं शान्तः शान्तां त्रैलोक्यमातरम्।।२ तव पूजा जगन्मातलोंकशिक्षाकरी शुभे। ब्रह्मस्वरूपा भवती कृष्णवक्षःस्थलस्थिता।।३ यत्पादपद्ममतुस्रं ध्यायन्ते ते मुदुर्लभम्। सुरा ब्रह्मे श्रोषाद्या मुनीन्द्राः सनकादयः।।४

जीवन्मुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः किष्ठादयः।
तस्य प्राणाधिदेवी त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥५
वामाङ्गिर्निमता राधा दक्षिणाङ्गदेच माधवः।
महालक्ष्मीजगन्माता तव वामाङ्गिर्निमता ॥६
वसोः सर्वनिवासस्य प्रसुस्त्वं परमेश्वरी।
वेदानां जगतामेव मुरुप्रकृतिरीदवरी॥७

इस ग्रध्याय में राधा के प्रति गरोच की उक्ति का निरूपण है। श्रो नारायए। ने कहा-सती राधा ने लम्बोदर की विधि के साथ भली भाँति पुजा करके तथा उनका स्तवन करके अमूल्य रत्नों से निर्मित समस्त अंगों के भूषरा दिये ॥१॥ राधा की स्तुति का श्रवए। करके और राधा की पूजा तथा समर्पित वस्तुओं को देख कर परम शान्त स्वरूप बाली त्रिलोकी की माता से स्वयं शान्त होकर गरोश ने मधुर स्वर में कहा ।।२।। श्री गरोश बोले-हे शुभे! आप तो जगतों की माता हैं। ध्रापकी जो यह पूजा है वह लोक की शिक्षा के करने वाली है। आप तो स्वयं ब्रह्म के स्वरूप वाली ग्रीर कृष्णा के वक्षःस्थल में स्थित रहने वाली हैं। समस्त देवगण-ब्रह्मा-ईश श्रोर शेष ग्रादि - मुनीन्द्रगण तथा सनक प्रभृति सब जिसके चरण कमल का ध्यान किया करते हैं।।३-४।। जीवनमूक-भक्त-कपिल मादि सिद्धेन्द्र जिनके पाद पद्म का ध्यान करते हैं उसकी ग्राप प्राणों से भी ग्रधिक—परा ग्रौर प्राणों की ग्रधिदेवी हैं।।।। वाम अङ्ग से निर्मित राधा का स्वरूप है ग्रीर दक्षिणाङ्ग माधव का स्वरूप है। इस तरह से दोनों ही स्वरूप एक ही अंग हैं। महालक्ष्मी जो जगत् की माता है वह आपके ही वामाङ्ग से निर्मित हुई हैं। ग्राप ही परमेश्वरी सर्वनिवास बसु की जनियत्री हैं। वेदों की और समस्त जगतों की भी भाप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं ॥६-॥।

सर्वाः प्रकृतिका मातः सृष्ट्याञ्चेत्त्वद्विभूतयः । विश्वानि कार्यक्त्पाणि त्वं च कारणक्ष्पिणी ॥ ८ प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि । आदौ राधां समुचार्यं पश्चात् कृष्णं परात्परम् ॥ ९

स एव पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया। व्यतिक्रमेमहापापीब्रह्महत्यांलभेद्घुवम् ॥१० जगतां भवती माता परमात्मा पिताहरिः। पितुरेव गुरुर्माता पूज्या वन्द्यापरात्परा ॥११ भजते देवमन्यं वा कृष्णं वा सर्वकारणम् । पुण्यक्षेत्रे महामूढ़ो यदि निन्दन्ति राधिकाम् ॥१२ वंशहानिभवेत्तस्य दःखशोकमिहैव च। पच्यते निरये घोरे यावचन्द्रदिवाकरौ ॥१३ गुरुरच ज्ञानोद्गरणाज्ज्ञानं स्यान्मनत्रतन्त्रयोः । संच मन्त्रक्व तत्तन्त्रं भक्तिःस्याद् य्वयोर्यतः ॥१४ हे माता ! इस सृष्टि में सभी प्राकृतिक हैं जो कि आपकी विभूतियाँ हैं। ये समस्त विश्व कार्य स्वरूप वाले हैं और आप ही एक इनके कारण स्वरूप वाली हैं।। पा प्रलय काल में ब्रह्माके पात होने पर जो कि हरि भगवान् एक निमेष ही समय होता है वह बह्या सबसे पहिले ग्रादि में राधा के नाम का उच्चारण करके उसके पश्चात् परात्पर कृष्ण का नाम लेकर वह ही परम पण्डित धौर योगी लीला से ही गोलोक को चला जाता है। इन दोनों रात्रा धीर कृष्ण के नाम का व्यतिक्रम से उच्चारण करने पर महान् पापी हो जाया करता है श्रीर उसे निश्चय ही ब्रह्महत्या का पाप लगता है ।।६-१०।। हे देवि ! आप तो माता हैं ग्रौर हरि पिता हैं। पिता से भी ग्रधिक बड़ी माना होती है। वह पिता से अधिक पूज्य-वन्दनीय और पर से भी परा हुआ करती है ।।११।। यदि कोई किसी धन्य देव का भजन करता है ध्रथवा सबके कार ए स्वरूप कृष्ण का भजन करता है वह इस पुण्य क्षेत्र में महान् मूढ़ है यदि वह राधिका की निन्दा किया करता है।।१२।। उस पुरुष के वंश की हानि होती है और यहाँ पर हो उसे दु:ख तथा शोक हुग्रा करते हैं। ग्रन्त में वह घोर नरक में जब तक चन्द्र ग्रीर सूर्य रहते हैं उग्रयातनाऐं भोगता है ।।१३।। ज्ञान के उद्गरण होने से गुरु है। मन्त्र थ्रौर तन्त्र में ज्ञान होता है। वही मन्त्र है और वहीं तन्त्र है जिससे ग्राप दोनों की मिक्त होतो है ॥१४॥

निषेव्य मन्त्रं देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि। भक्तिभवति दुर्गायाः पादपद्मे सुदूर्शभे ॥१५ निषेव्यमन्त्रं सम्भोश्च जगतां कारणस्य च। तदा प्राप्नोतियुवयोःपादपद्मं सुदुर्हं भम् ।।१६ युवयोः पादपद्मञ्च दूर्लभं प्राप्य पुण्यवान् । क्षणार्द्ध षोड़शांशञ्च न हि मुञ्चित दैवतः ॥१७ भक्त्या च युवयोर्मन्त्रं गृहित्वा वंष्णवादिष । स्तवं वा कवच वापि कर्ममूलनिक्चन्तनम् ।।१८ यो जपेत् परया भक्त्या पुष्यक्षेत्रे च भारते। पुरुषाणां सहस्रव्च स्वात्मनासार्द्धमृद्धरेत् ।।१९ गुरुमभ्यच्यं विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दनैः। कवचं धारयेद् योहि विष्णुतुल्योभवेद्ध्र वम् ॥२० यद्त्तं वस्तु मे मातस्तत् सर्वं सार्थं कं कुरु। देहि विप्राय मत्प्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम् ॥२१ देवों के मन्त्र को सेवन करके जन्म-जन्म में जीवन बिताने वाला जो पुरुष है उसको दुर्गा के पाद पद्म में भक्ति हुआ करती है ॥१४॥ इस जगत् के कारण स्वरूप शम्भु के मन्त्र की उपासना करके तब मनुष्य श्राप दोनों के सुदुर्लभ चररा कमल की प्राप्ति किया करता है ।।१६॥ पुण्यवान् पुरुष ग्रापके परम—दुर्लभ चरण कमल को प्राप्त कर वह दैवत आघे क्षण भी षोडशांश को नहीं त्यागता है ।।१७।। ग्राप दोनों (राधा और कृष्ण) की भक्ति के भाव से किसी वैष्णव से भी मन्त्र की दीक्षा प्राप्त कर स्तन अथवा कवच को ग्रहण करके जो कि कर्म के मूल का निकृत्तन कर देने वाला है जो पराभक्ति से इस पुण्य क्षेत्र भारत में जपता है वह अपने ही साथ अपने पूर्व सहस्र पुरुषों का उद्धार कर देता है ।।१८-१६।। वस्त्र ग्रलकार ग्रोर चन्दन के द्वारा श्रीगुरुचरण की अभ्यर्चना करके और विधि-विधान के साथ यजन करके जो पुरुष कवच को धारए। करता है वह निश्चय ही विष्णु के समान ही हो जाता है ॥२०॥ हे माता ! जो वस्तु मुक्ते दी है उसे धाप सार्थक सब को कर दीजिए । मेरी प्रीति के लिये आप विप्रको प्रदान करिये तब मैं इस समय भक्षणः करूंगा ॥२१॥

देवे देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा।
तत् सर्वं ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय कल्पते ॥२२
ब्राह्मणानां मुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम् ।
विप्रभुक्तञ्च यद्द्रव्यं प्राप्नुवन्त्येव देवताः ॥२३
विप्रांश्च भोजयामास तत् सर्वं राधिका सती।
बभूव तत्क्षणादेव प्रीतोलग्बोदरो मुने ॥२४
एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्मशेषसंज्ञकाः।
आययुर्वेटमूलंच देवपूजार्थं मेव च ॥२५
तत्रगत्वा शिवचरो देवान् देवीख्वाच्रांसः।
श्रीकृष्णां शुष्ककण्ठश्च भयभोतश्च रक्षकः॥२६

देवता के लिये दिये जाने वाले दान और देवों को दी जाने वाली जो दिक्षणा है वह सभी ब्राह्मण को ही दे देनी चाहिये। ऐसा करने से अनन्त फल हुआ करता है।।२२।। हे राधे ! ब्राह्मणों का जो मुख होता है वही देवों का मुख्य मुख हुआ करता है। वित्रों के द्वारा जिस द्रव्य का भोग किया जाता है वह देवों को ही प्राप्त होता है।।२३।। तब तो सती राधिका ने वह सभी कुछ विप्रों को भोजन करा दिया। हे मुने! तब तो लम्बे उदर वाले गणोश अत्यन्त प्रसन्न हो गये।।२४।। इसी बीच में ब्रह्मा—ईश और शेष नाम धारी देवगण भी वहाँ पर वट के मूल के सभीप अम्यर्चन करने के लिये आ गये।।२५।। वहाँ जाकर शिव के दूत ने देवों से और देवियों से वह बोला। वह रक्षक श्रीकृष्ण से भी कहने लगा जिसको बड़ा भारी भय हो रहा था और जिसका कण्ठ सूख गया था।।२६।।

गणेशं पूजयामासं सर्वादौ च शुभक्षणे। वृषभानुसुता राधा प्रकृत्य स्वस्तिवाचनम्।।२७ सहितासा बलवती गोपीत्रिशतकोभिः। वारितोऽहं बलिष्ठाभिर्यु ष्मांश्चकथायामितत्।।२५ सर्वादौ पूजयेद् यो हि सोऽनन्तं फलमालभेत्।
मध्ये मध्यविधं पुण्यं भेषे स्वल्पमिति स्मृतम् ॥२९
देवेन्द्रेषु मुनीन्द्रेषु देवस्त्रीषु स्थितासु च।
गोपीभिश्च सह तया राध्या पूजितःपरः ॥३०
दूतवाक्यं समाकर्ण्यं जहसुः सर्वदेवताः ।
मुनयो मनवश्चौव राजानो देवयोषितः ॥३१
रिकमण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो विस्मयं ययुः ।
सरस्वतीचसावित्री पार्वतीपरमेश्वरी ॥३२
रोहिणी च सतीसंज्ञा स्वाहाद्या देवयोषितः ।
मुदिताः प्रययुः सर्वा मुनिपत्न्यः पतित्रताः ॥३३
मुनयो मनवः सर्वे देवाश्चापि नरास्तथा ।
श्रीकृष्णः सगर्गः साद्धं ये चान्येप्रययुर्मुदा ॥३४
तेसर्वे विविधंद्रव्यैः पूजां चक्रुः शुभक्षणे ।
बिलिष्ठा दुवंलाश्चौवं क्रमेण च पृथक पृथक् ॥३५

रक्षक ने कहा—वृषमानु की पुत्री राधा ने स्वस्ति वाचन करके इस
शुभ क्षण में सबके पहिले आदि में गणेश की ही पूजा की 11२७।। तीन
सौ करोड़ गोपियों के साथ वह अत्यन्त बलवती हो गई है। उन अत्यन्त
बलवती गोपियों के द्वारा मुक्ते वारित कर दिया गया है—यही निवेदन
मैं आप सबसे कर रहा हूँ 11२०।। सबके आदि में जो इसी प्रकार से
अभ्यचंना किया करता है वह अनन्त फल का लाभ किया करता है।
सध्य में जो पूजन करता है उसे मध्यम श्रेणी का पुण्य होता है और
अन्त में जो करता है उसको तो अत्यन्त स्वल्प फल एवं पुण्य ही होता
है। ऐसा कहा गया है।।२६।। मम्पूर्ण देवेन्द्र और मुनीन्द्र तथा देवों की
स्त्रियों के स्थित रहते हुए भी गोपियों के सहित उस राधा के द्वारा पर
की ही पूजा पहिले की गई है।।३०।। दूत के इन वचनों का श्रवण करके
समस्त देवगण—मुनिमण्डल—मनु—राजा और देवों की अंगनाऐ हैंस
पड़ी थीं।।३९।। हिक्मणी श्रादि जो रमिण्यां और जो देवियाँ थीं उन
सबको अत्यन्त विस्मय हुआ था। सरस्वती और सावित्री—परमेश्वरी

पार्वती—रोहिंगी तथा संज्ञा वाली एवं स्वाहा भ्रादि देवों की स्त्रियाँ और समस्त पितवता मुनियों की पितवयाँ परम प्रहिष्त होती हुई वहाँ पर गई थीं ।।३२-३३।। मुनिगण—मनुगण—ममस्त देवगण और मनुष्य गणों के साथ श्रीकृष्ण और अन्य लोग सभी परम प्रसन्नता के साथ वहाँ गये थे ।।३४।। उन सभी ने विविध प्रकार के द्रव्यों के द्वारा शुभ क्षण में पूजा की थी। भ्रौर दुबँल तथा विविध सभी ने क्रम से पृथक्र पूजन किया था।।३५।।

लड्डुकानांच राशीनां शतकोटिर्बभूव ह ।
शर्कराणां तद्दं क्च स्वस्तिकानां तथं व च ॥३६
अन्नानां भव्यवस्तूनां शतकोटिर्बभूव ह ।
असंख्यानि फलान्येव स्वाद्दिनमधुराणि च ॥३७
मधुकुल्या दुग्धकुल्या दिधकुल्या धृतस्य च ।
बभूवुः शतसंख्यांच त्रैलोक्यानांच पूजने ॥३४
पूजां कृत्वा तु ते सर्वे समूषुश्च सुखासने ।
पार्वती परमा प्रीत्या राधास्थानंसमाययौ ॥३९
सा राधा पार्वतीं दृष्ट्वा समुत्थाय जवेन च ।
यथायोग्यांच सम्भाषां चकार सादरं मुदा ॥४०
आश्लेषणां चुम्बनंच बभूव च परस्परम् ।
उवाच मधुरं दुर्गा राधां कृत्या स्ववक्षसि ॥४१

वहाँ पर लड्डुपों की सैकड़ों राशियाँ हो गईं थीं और अगिएंत फलों के ढेर हो गये थे जो कि फल अत्यन्त मधुर एवं स्वादु थे ।।३६॥ मधुकुल्या—दुग्वकुल्य—दिधकुल्या और घृतकुल्या थीं। ये सब त्र लोक्यों के पूजन में सैकड़ों की संख्या में थीं। शर्कराओं के डेढ़ करोड़ सौ ढेर थे। स्वस्ति कों के भी इतने ही ढेर लगे हुए थे। अन्नों के तथा अन्य भव्य पदाथों की राशियाँ भी शतकोटि थीं।।३७-३८॥ वे सब पूजा करके सुखासनों पर संस्थित होगये थे। इस के अनन्तर पार्वती देवी परमाधिक प्रीति के साथ राधा के स्थान पर ग्रागई थीं।।३६॥ उस राधा देवी ने जगदम्बा पार्वती को देख कर गात्रोत्थान बड़े हो वेग से

दिया था ग्रौर फिर पार्वती से यथोचित सम्भाषण परम प्रीति के साथ किया था ॥४०॥ दोनों का परस्पर में ग्राष्ट्री षण और चुम्बन बड़े ही प्रेम के साथ हुआ था। दुर्गा देवी ने रावा को अपने वझ:स्थल में लगा कर उनसे मधुर बचन कहने लगीं थीं ॥४१॥

किंवा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राघा मङ्गलालयाम ।
गता ते विरहण्वाला श्रीदाम्नः शापमोक्षणे ।।४२
सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येव मिय ते तथा ।
नह्यं वमावयोर्भेदः शक्तिपुष्वयोस्तथा ।।४३
येत्वां निन्दन्ति मङ्कक्तास्त्वः द्वकाश्चापिमामि ।
कुम्भीपाकेचपच्यन्चयातेन्द्रदिवाकरौ ।।४४
राधामाधवयोर्भेदं ये कुर्वन्ति नराधमाः ।
वंशहानिर्भवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिरम् ।।४५
यान्ति शूकरयोनिच पितृभिः शतकै सह ।
षष्टिवषसहस्राणि विश्वायां कृमयस्तथा ।।४६
त्वयैव पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वर ।
सर्वादौ सर्वपूज्योऽयं यथां तव तथामम ।।४७
यावज्जीवनपर्यन्तं न विच्छेदो भविष्यति।
राधामाधवयोर्देवि दुरबधावल्ययोर्यथा ।।४८

पार्वतो ने कहा —हे राथा ! ध्राप तो मज्ज तों की स्वयं आशार ही हैं अतएव कुशल — मङ्गल के विषय में तो ध्रासे प्रश्न ही वरा कहाँ ? ध्रथित् राथा ! आपसे मङ्गल के विषय में कुछ भी पूछा। तो व्यर्थ ही है। श्री दामा के शाप की मुक्ति हो जाने पर अब ग्रापकों जो विरहागि की ज्वालाएं उत्पीड़ित कर रहीं थीं वे समाप्त हो गईं हैं।। ४२।। मेरे प्राण निरन्तर तथा सर्वदा मेरा मन तुनमें ही रहता है वैसा ही तुम्हारा मन भी मुक्त में सदा रहा करता है। इस प्रकार से हम दोनों में शक्ति और पुरुष की भाँति कोई भी भेद नहीं है।। ४३।। जो भी मेरे भक्त होकर तुम्हारी निन्दा किया करते हैं या तुम्हारे भक्त मेरी बुराई करते हैं वे सब कुम्भी पाक नामक नरक में जाकर गिरा करते हैं ग्रीर वहाँ वे

जब तक सूर्य एवं चन्द्र की स्थिति रहती है तब तक वराबर नारकीय असह्य यातनाएं भोगा करते हैं । ४४। वे मनुष्यों में महान् अधम श्रेणी के मनुष्य हैं जो राधा माधव में कुछ भी भेद-भाव की कल्पना किया करते हैं। ऐसे पुरुषों के वंश की हानि हो जाया करती है भ्रौर वे चिर-काल पर्यन्त नरक में अति दुस्सह यातनाएं भोगते रहते हैं। 1841 ऐसे महान् जीव जन्तु अपने पितरों के साथ जो कि सैकड़ों ही होते हैं, शुकर की योनि में जाकर जन्म ग्रहण किया करते हैं तथा साठ हजार वर्ष तक विष्टा के अन्दर रहने वालां कृमियों की योनियों में जन्म ग्रहण कर निवास किया करते हैं।।४६।। तुमने ही मेरे पुत्र गरोश का सर्व प्रथम पूजन किया है। अभी तक मैने तो नहीं किया है। यह सब के प्रथम यदि तुम्हारा पूज्य है तो मेरा सबके पहले पूजने के योग्य ही हे क्यों कि तुम और हम में कोई अन्तर है ही नहीं ॥४७॥ हे देवि ! अब जीवन पर्यन्त कभी भी राधा और माधव का विच्छेद नहीं होगा जिस तरह से दुग्य और उसमें रहने वाली घवलता कभी भी ग्रलग दूध से नहीं होती है उसी भाँति ग्राप दोनों में भी वैसा ही गुरा द्रव्य का सा नित्य सम्बन्ध स्थिर है।।४५॥

सिद्धाश्रमे महातीर्थे पुण्यक्षेत्रे च भारते ।
निविद्यं लभ गोवित्यं सम्पूज्यविद्यत्वण्डनम् ।। ४ 
रासेश्वरी त्वं रिसकाश्रीकृष्णोरिसकेश्वरः ।
विद्यायाविद्यायाविद्यानसङ्गमोगुण । न्भवेत् ।। ५०
श्रीदाम्नः शापिनम् ता शतवर्षान्तरे सती ।
कुष्ठव मद्धरेणाद्य कृष्णेन सह सङ्गमः ।। ५१
ममाज्ञया दुर्लभया सुवेशं कुष्ठ सुन्दरि ।
सुदुर्लभः कामिनीनां सत्पुंसा सह संगमः ।। ५२
चक्रुः सुवेशं राषायाः प्रियाल्यश्चशिवाज्ञया ।
रत्निसहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम् ।। ५३
पुरतो रत्नमाला सा रत्नमालां गले ददौ ।
राषाया दक्षिणे हस्ते कीङ्गपद्यं मनोहरम् ।। ५४

ददौ पद्ममुखी पादपद्मयुग्मेऽप्यलक्तकम् । प्रददौ सुन्दरी गोपी सिन्दूरं सुन्दरं वरम् ॥५५ चन्दनेन समायुक्तं सीमन्ताधस्थयोज्ज्वलम् । सुचारुकवरीं रम्यां चकार मालती सती। मनोहरां मुनीनांच मालतीमाल्यभूषिताम् ॥५६

अब ग्राप भारत जो सिद्धों का ग्राश्रम—महान् तीर्थं ग्रौर पृष्य का परम क्षेत्र है बिना किसी ग्रङ्चन एवं विघ्न वाधा के गोविन्द की प्राप्ति करो क्योंकि आपने ध्रव तो विष्नों के विनाश करने वाले गरोश का पूजन भली भौति कर ही लिया है।।४६।। हे राधे! आप तो रास की स्वामिनी हैं धौर रास लीला की धरयन्त ही रसिका हैं तथा श्री कृष्ण रास के रसिकों में परम शिरोमिण हैं। विदग्वा नायिका अर्थात् रास के लिये ग्रत्यन्त निपृग् का विदग्ध नायक के साथ जो सङ्गम होता होता है वह बहत ही अधिक गुण वाला हमा करता है।।५०।। हे सित ! अब आप सौ वर्ष के पश्चत् श्री दामा के शाप से निर्मुक्त होगई हैं। आज मेरा वरदान है कि तुम श्री कृष्ण के साथ सुख पूर्वक सङ्गम करो ।।५१।। हे सुन्दरि! श्रव मेरी ग्राज्ञा से जो कि परम दुर्लभ हुआ करती है अपना सुन्दर वेश-भूषा धारण करो अर्थात् अत्यन्त सुरम्य करो क्योंकि कामिनियों का सत्पुरुष के साथ सङ्गम सुदूर्लभ हुमा करता है।।५२।। जगदम्बा पार्वती की आज्ञा से श्री राधा की जो परम प्रिया श्रालियां थी चन्होंने राघा का सुन्दर वेश किया था ग्रौर फिर रस्नों द्वारा सुनिर्मित सिंहासन पर उस ईश्वरी को विराजमान किया था।।५३।। उनकें सामने कण्ठ में रत्नमाला नाम धारिगी सेविका गोपी ने रत्नों की माला पहिताई थी और रावा के दाहिने हाथ में परम मनोहर क्रीड़ापद्म समर्पित किया था ।। ५४।। पद्ममुखी नामक सेविका सहेली ने श्री राधा के कमलोपम चरणों में ग्रलक्तक लगाया था। सुन्दरी नाम वाली गोपी ने रावा के मस्तक में परत श्रीष्ठ सिन्दूर लगाया था ।।१५।। सीमान्त के भ्रध:स्थल को ग्रति समुज्बल चन्दन से समायुक्त किया था। सती मालती ने परम सुन्दर एवं ग्रति रम्य कवरी की रचना की थी जो कि मालती लता के पुष्पों से भूषित की गई थी और मुनि गर्गों के मन को भी हरएा करने वाली थी।।४६॥

कस्तूरीकुंकुमाक्तंच चारुचन्दनपत्रकम् ।
स्तनयुग्मे सुकठिने चकार चन्दनं सती ।।१७
चारुचम्पकपुष्पाणां मालां गन्धमनोहराम् ।
मालावती ददौ तस्यं प्रफुल्लांनवमिल्लकाम् ॥५३
रतीषु रसिका गोपी रत्नभूषणभूषिताम् ।
तां चकारातिरसिकां गरां रितरसोत्सुकाम् ॥५९
शरत्पद्मदलाभंच लोचनं कज्जलोज्वलम् ।
कृत्वा ददौ सुललितं वस्त्रव्च लिलता सती ॥६०
महेन्द्रेण प्रदत्तंच पातिजातप्रसूनकम् ।
सुगन्धियुक्तं तस्याश्च पारिजातं करे ददौ ॥६१
सुशीलं मधुरोक्तंच भर्तुः पार्श्वे यथोचितम् ।
शिक्षांचकारनीतिंचसुशीलागोपिकासती ॥६२
स्त्रीणांच षोड्शकलां विपत्तौ विस्मृतांतयोः ।
स्मरणं कारयामास राधामाताकलावती ॥६३

करत्रों और कुंकुम से अक्त मुख्दर चन्दन के द्वारा पत्रावली की रचना मुकठिन स्तनों के युग्म पर की गई थी तथा सती ने उन पर चन्दन का प्रलेपन किया था।।५७।। मालावती ने मुन्दर चम्पक के पुष्पों की मुगन्ति से परम मनोहर तथा प्रफुल्ल नव मिल्लिबा दी थी।।५८।। रित केलियों में अत्यन्त रिसका को गोपी ने उस राधा को रत्नों के भूषणों से समलंकृत और ग्रत्यन्त रिसका को श्रेष्ठ रितरस में उत्सुक कर दिया था।।५६।। सती लिलता ने राधा के श्रुरत्कालीन पद्म के दल की ग्राभा वाले लोचन में उज्जवल कज्जल लगाया था और परम सुन्दर वस्त्र पहनने को समिपित किये थे।।६०।। महेन्द्र ने पारि-जात के पुष्प दिये थे। उस राधा के हस्त में सुगन्धि से युक्त पारि-जात के पुष्प समिपित किये थे।।६१।। सती सुशीला गोपिका ने ग्रच्छे शील स्वभाव वाली एवं स्वामी के समीप में परम मधुर नीति की

राधाम्प्रतिगणेशोक्तिः

शिक्षा दी थी। 1६२। वह स्त्रियों में षाड़श कला वाली हैं और विपत्ति में प्रथवा शाप के कारण वियोग की अवस्था में उन दोनों को भूली हुई है—यह सभी कुछ रात्रा की माता कलावती ने राधिका को स्मरण कराया था। 1६३

श्रृङ्गारिवषयोक्तं च वचनंच सुधोपमम्।
स्मरणं कारयामास भिगनो च सुधामुखी ॥६४
कमलानांचम्पकानां दले चन्दनचिते।
चकार रितत्तल्पंच कमला चाशु कोमलम्॥६५
चारुचम्पकपुष्पंच कृष्णार्थं पुटकस्थितम्।
चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चम्पावती सती ॥६६
पुष्पं केलिकदम्बाना स्तवकंच मनोहरम्।
कदम्बमालां कृष्णार्थं विद्यमानं चकार सां॥६७
ताम्बूलंच वरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम्।
कृष्मित्रया च कृष्णार्थं चकारवासितं जलम्॥६८
एतस्मिन्नन्तरे सर्वमाश्रमं सजलस्थलम्।
साक्षाद्गोरोचनाभंच दहशुर्मुनयः सुराः॥६९
ते सर्वे विस्मयं गत्वा पत्रच्छुः कृष्णामीव्वरम्।
उवाच भगवांस्तांव्चसर्वज्ञःसर्वकारणः॥७०

सूधामुखो भगिनी ने श्रृंगार के विषय में कहे गये सुवा के समान बचनों का स्मरण कराया था।।६४।। सती कमला ने बहुत ही कमलों के ग्रौर चमकों के चन्दन से चिंचत दलों में रितिकेलि करने का कोमल तलप प्रस्तुत किया था।।६५।। सती चम्पावती ने कृष्णों के लिए पुटक में स्थित अत्यन्त सुरम्य चम्पक के पुष्पों को स्वयं चन्दन से अक्त किया था।।६६।। उसने केलि कदम्बों के पुष्पों को ग्रौर मनोहर स्तवक को तथा कृष्ण के लिये कदम्ब के पुष्पों की माला को विद्यमान किया था।।६७।। कृष्णा प्रिया ने बहुत ही श्रेष्ठ और कर्पर आदि से सुवा-सित रम्य ताम्बूल प्रस्तुत किया एवं कृष्णा के लिये जल सुवासित किया था।।६न।। इसी ग्रन्तर में सम्पूर्ण आश्राको जल एवं स्थल के सिंहत साक्षात् गोरोचन की आभा वाला मुनिगण ने तथा सुरों ने देखा था ।।६६।। व सभी परम विस्मय को प्राप्त हुए थे और उनने ईश्वर कृष्ण से पूछा। सब कुछ के ज्ञाता—सबके कारण स्वरूप भगवान् ने उन सब को कहा था—।।७०।।

अभिश्वता च श्रीदाम्ना भ्रष्टशोभा च राधिका ।
सर्वं ज्ञानं विसस्मार मिंद्वच्छेदण्वरातुरा ॥७१
विमुक्ते वर्षशतके ज्ञानं सस्मार सा सती ।
सिद्धाश्रमंच पीताभं रासेश्वर्याश्च तेजसा ॥७२
परमाह्वादकं तेजश्चन्द्रकोटिसमप्रभम् ।
सुखदृश्यंच सुखदं चक्षुषा प्राणिनामपि ॥७३
तच्छ्रुत्वा परमाश्चर्यं मुनयो मनवस्तथा ।
देव्यश्च सर्वदेवास्ते ब्रह्मे शाकादयस्तथा ॥७४
जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिन म्नात्मकन्धराः ।
सर्वे जनास्ते दृहशूस्त्रैलोक्यस्थाश्च राधिकाम् ॥७५
श्वेतचम्पकवर्णाभामतुलां सुमनोहराम् ।
मोहिनीं मानसानांच मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ।।७६
सुकेशीं सुन्दरीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम् ।
नितम्बक्रितिश्वोणीस्तनयुग्मोन्नताननाम् ॥७०

भगवान् ने कहा — श्रीदामा के द्वारा अभिशाप दो हुई राधिका भ्रष्ट शोभा वाली होगई थी। वह मेरे विच्छेद रूपी ज्वर के भाय से भ्रत्यन्त आतुर हो गई थी भीर ऐसी दशा में उसका सारा ज्ञान विस्मृत हो गया था। 10 १।। इस वियोग की दशा के एक सौ वर्ष विमुक्त हो जाने पर उस सती ने ज्ञान का स्मरण किया भीर यह सिद्धाश्रम रासे- श्वरी राधिका के तेज से इस समय पीत भ्राभा वाला हो गया है। 10 २।। यह रासेश्वरी का तेज परम भ्राह्लाद उत्पन्न करने वाला है और करोड़ों चन्द्रों की प्रभा के तुल्य प्रभा से युक्त है। सुख पूर्वक प्राणियों के चक्षु से देखने के योग्य है तथा हृदय को सुख प्रदान करने वाला है। 10 ३ यह भगवान का कथन श्रवण करके सबको ग्रत्यन्त

आश्चर्य उत्पन्त हुया था। किर मुनिगण—मनु—देवियाँ—समस्त देवता थ्रौर ब्रह्म तथा ईशान प्रभृति सब उस स्थान पर भक्ति के भाव से विनम्न कन्चर वाले होते हुए बड़ी तेजी से गये थे। इन सब ने वहाँ पर त्र लोक्यस्था राधिका का दर्शन किया था। १७४-७५१। वह राधिका श्चेत चम्०क के पुष्प को ग्रामा के समान ग्रामा वाली थी— उसका रूप—लावण्य अतुलनीय थ'—परम मनोहर थी—उद्धर्गता मुनियों के भी मानसों को मोहित कर देने वाली थी। १७६॥ उस राधा के सुन्दर केश थे—वह सुन्दरी—वह त्यग्नोध के परिमण्डल वाली श्यामा थी और वह नितम्ब, कठिन श्रोशी ग्रौर स्तन युग्मों से उन्नत ग्रानन (मुख) वाली थी। १७७॥

कोटोन्दुनिन्दितास्यां तां सिस्मतां सुदतीं सतीम्।
कज्जलोज्ज्वलरूपांच शरत्कमललोचनाम्। । । ।
महालक्ष्मीं वीजरूपां परमाद्यां सनातनीम्।
परभात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवताम्। । ७९
स्तुतांच पूजिताञ्चौव परांच परमात्मने।
ब्रह्मस्वरूपां निलिप्तां नित्यरूपाञ्च निर्गुणाम्।। ८०
विश्वानुरोधात् प्रकृतिं भक्तानुग्रहविग्रहाम्।
सत्यस्वरूपां शुद्धाञ्च पूतां पतितपावनीम्। । ६९
सुतीर्थं पूतां सत्कीर्ति विधात्री वेवसामिष्।
महाप्रियाञ्च महतीं महाविष्णोश्च मातरम्।। ८२
रासेश्वरेश्वरीं रम्यां रितकां रितकेश्वरीम्।
विह्निशुद्धाशुकाधानां स्वच्छारूपां शुभालयाम्।। ८३
गोपीभि सप्तिभः शश्वत् सेवितां श्वेतचामरेः।
चत्रमृभिः प्रियालीभिः पादपद्मोपसेविताम्।। ४४

सुर और मुनिगण आदि ने देखा था कि वह राग्ना करोड़ों चन्द्रों को पराजित करने वाले सुन्दर मुख वाली थी—उसके मुख पर मन्द मुस्कराहट खेल रही थी—उस सती के मुख की दंत पंक्ति बहुत हो सुन्दर थी। वह कज्जल से ग्रति उज्वत रूप वाली और शरत्काल के

कमलों के समान लोचनों वाली थी।।७८।। उन्होंने देखा था कि वह साक्षात महालक्ष्मी थी-सबके बीज स्वरूप वाली-परम ग्राद्या ग्रौर सनातनी थी। राधा परमात्मा भगवान् के स्वरूप के प्राणों की ग्रविष्ठात्री देवी थी ।।७६।। वह स्तुत—पूजित और परमात्मा के लिय परा थी। वह राधा ब्रह्म के स्वरूप वाली-निर्लिप्त नित्यरूप से संयुक्त और निर्गुं सा थी ।। प्रवास विश्व के प्रानुरोध के कारमा ही प्रकृति रूपिसी तथा अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिये ही शरीर को घारण करने वाली थी । वह राधा सत्य स्वरूप—शुद्ध रूप वाली— परम पूत और पतिलों को पावन बनाने वाली थी।। दशा वह राधिका सुन्दर तीर्थों के तुल्य पूत थी-सत्कीर्ति से युक्त ग्रौर ब्रह्माग्रों को भी बनाने वाली । वह महाप्रिया थी — सबसे महान् थी ग्रौर महा विष्णु की भी जनन करने वाली माता थी। । ५२।। देव तथा मुनि एवं मनुगरा ने देखा कि वह राधा रासेश्वर श्री कृष्ण की भी ईश्वरी थीं — ग्रत्यन्त रम्य-रसिक ग्रौर रसिकों में भी शिरोमिए। स्वामिनी थी । वह वहिन के समान शुद्ध वस्त्रों के परिधान करने वाली-स्वेच्छा हो से रूप को धारण करने वाली तथा शुभ ग्रालय वाली हैं ॥ ५३॥ एस राधा को सात गोपियाँ इवेत चामरों को धारण करने वाली निरन्तर सेवा कर रही थीं और चार प्रिय ग्रातियों के द्वारा उस राधा के पाद पद्मों की सेवा की जारही थी।।५४।।

गोपीश्वरीं गुष्तिरूपां सिद्धिदां सिद्धिरूपिणीम् ।
ध्यानासाध्यां दुराराध्यां वन्दे सद्भक्तविन्दताम् ।।८५
ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः ।
इहैव जीवनमुक्तास्ते परत्र कृष्णपार्षदाः ।।८६
दृष्ट्वा ब्रह्मा च सर्वादौ तुष्टाव परमेश्वरीम् ।
स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ।।८७
षष्टिवंषंसहस्राणिदिव्यानि परमेश्वरि ।
पुष्करे च तपस्तप्तं पुण्यक्षेत्रे च भारते ।।८८
त्वत्पादपद्ममधुरमधुलुब्धेन चेतसा ।

मधुत्रतेन लोभेन प्रोरितेन मया सित ।। ४९ तथापि न मया लब्धं त्वत्पादपदमी प्सितम्। न दृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता वागशरीरिणो ॥ ५०

गोषियों की स्वामिनी-गुष्ति के रूप वाली-सिद्ध प्रदान करने वाली सिद्धियों के स्वरूप वाली—ध्यान में न साधन करने के योग्य—सद्भक्तां के द्वारा वन्दित श्रौर दुराराध्या उस राधिका की वन्दना करते हैं। ८५। ध्यान में जो लोग निरन्तर तत्पर रहा करते हैं वे ध्यान में ध्यान के द्वारा राधा का घ्यान किया करते हैं श्रीर ऐसे लोग जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाया करते हैं फिर मृत्यु के पश्चाल् परलोक में वे भगवान् श्री कृष्ण के पार्पद होते हैं।। ८६।। सबके आदि ब्रह्मा ने दर्शन करके उस परमेश्वरो का स्तवन किया था जो समस्त जगतों की रचना करने वाला तथा वेघाओं का भी विघाता है उस विघाता ने राग्रा की स्तुति की ।। प्रद्या ने कहा—हे परमेश्वरी ! मैंने साठ सहस्र वर्षों तक जो कि वर्ष भी दिव्य थे परम पुष्करराज में तपस्या की जो पुष्कर— पुण्यों का क्षेत्र भारतवर्ध में है।। प्या हे सित ! यह तपस्या आपके ही चरण रूपी कमल के मधुर मधु केलों की चित्त से प्रेरित होकर की जो कि मध्वत के लालच से ही मुक्ते प्रेराणा उत्पन्न हुई।। ८६।। तो भा मैंने ग्रपने परम प्रभोष्ट पाद पद्म का दर्शन प्राप्त नहीं किया ! मुके साक्षात् तो क्या स्वप्न में भी धापके स्वरूप के दर्शन नहीं हो सके। उस समय जब मुक्ते खिन्नता हो रही थी तो ग्राकाश वाणी हुई ।। ६०।।

वाराहे भारते वर्षे पुण्ये वृन्दावने वने । सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादपद्मञ्च द्रक्ष्यसि ॥ ६१ राधामाधवयोदिस्यं कुतो विषयिणस्तंव । निवर्तस्व महाभाग परमेतत् सुदुर्लं भम् ॥६२ इति श्रुत्वा निवृत्तोऽहं तपसे भग्नमानसः। परिपूर्णं तदधुना वाञ्छितं तपसः फलम् ॥६३ पादपद्माचितं पादपद्मं यस्य सुदुर्लं भम् । ध्यायन्ते ध्याननिष्ठारच शश्वद् ब्रह्मादयः सुराः ॥९४ मुनयो मनवरचैव सिद्धाः सन्तश्च योगिनः ।
द्रष्टुं नैव क्षमाः स्वप्ने भवती तस्य वक्षसि ॥९५
वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सुव्रते ।
अहं सरस्वती सन्तः स्तोतुं नालञ्च सन्ततम् ।।९६
अस्माकं स्तवने यस्य भ्रभङ्गञ्च सुदुर्लभम् ।
तवैव भत्सने भीतश्चावयोरन्तरं हरिः ॥९७
एवं देवाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः ।
प्रणतास्तुष्टुवुः सर्वे मुनिमन्वादयस्तथा ॥९४
लज्ज्या नम्प्रवक्त्राश्च हिमण्याद्याश्च योषितः ।
मलीमसञ्च चक्रमुस्ताः श्वासेन रत्नदर्पणम् ॥९९
मृततुल्या सत्यभामा निराहारा कृशोदरी ।
मनसोऽप्यभिमानञ्च सर्वे तत्याज नारद ॥१००

वाराह कल्प में भारत वर्ष में परम्यूज्य वृत्दावन के वन में गरीश के पाद पद्म का दर्शन प्राप्त करेगा—ये प्राकाश वार्णी के वचन थे ।१६१।। राघा माघव का दास्य भाव विषयी तुके कैसे हो सकता है। ग्रत्यव हे महाभाग! इस घोर तप से निवृत्ति करो—यह ग्रत्यव्त दुर्लभ वस्तु है।१६२।। आकाश वार्णी के इस वचनावली का श्रवण कर मेरो आशाएँ एकदम भग्न हो गई और मैं तपस्या करने से निवृत्त हो गया ग्रव मेरी तपस्या का परिपूर्ण वाञ्छित फल प्राप्त हुण है।१६३।। श्री महादेव ने कहा—पाद पद्माचित जिसका पाद पद्म सुदुर्लभ है जिसका ध्वान में निष्ठ होकर ब्रग्ना आदि समस्त देव निरन्तर ध्यान किया करते हैं।१६४।। मुनिगण—मनु—सिद्ध—सन्त ग्रीर योगी लोग उसके वश्नःस्थल में आपका दर्शन करने में अग्रमर्थ होते हैं।१६४।। अनन्त ने कहा —हे मुन्नते! वेद —वेदों की माता—पुराण—में स्वयं ग्रीर सरस्तती देवी निरन्तर ग्रापका स्तवन करने में ग्रसमर्थ हैं।१६६।। हनारे स्तवन में जिसका भ्रूभङ्ग सुदुर्लभ है वह हिर श्रापकी हो मर्त्यना से भयभीत रहा करते हैं इतना हममें अन्तर है।।६७।। इस प्रकार से देव

—देवी और अन्य जो वहाँ आये, वे सब मुनि एवं मनु ग्नादिन प्रणत हुए तथा सब ने स्तवन किया ॥६८॥ रुक्मिणी ग्नादि योषित सब लज्जा से विनम्नभुख वाली थीं। वे सब अपने निःश्वास से रत्न दर्पण को मलीन कर रही थीं ॥६६॥ ग्राहार न करने याली तथा कुश उदर से युक्त सत्भामा मृतक तुल्य हो गई थी। हे नारद ! ग्रपने मन का सम्पूर्ण ग्रिभ-मान उस सत्यभामा ने त्याग दिया था ॥१००॥

**१०८—श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनवर्ण**तम्

श्रीकृष्णो भगवांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रभुः ।

हृष्ट्वा सालोक्यमोक्षञ्च सद्यो गोकुलवासिनाम् ॥१

उवास पञ्चिभगोंपैभण्डीरे वटमूलके ।
ददर्श गोकुलं सर्वं गोकुल व्याकुल तथा ॥२

अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दावनं वनम् ।
योगेनामृतवृष्ट्या च कृपयाचक्रपानिधः ॥३
गोपीभिश्च तथा गोपैः परिपूर्णं चकार सः ।
तथावृन्दावनञ्चेव सुरस्यञ्च मनोहरम् ॥४
गोकुलस्थांश्च गोपांश्च समाश्वासं चकार सः ।
उवाच मधुरं वाक्यं हित नीतञ्च दुर्लभम् ॥५
हे गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठन् स्थिरो भव ।
रमणं प्रियया साद्धं सुरस्य रासमण्डलम् ॥६
तावत्प्रभृति कृष्णस्य पुण्ये वृन्दावने वने ।
अधिष्ठानञ्च सत्तं याचचन्द्रदिवाकरौ ॥७

इस ग्रध्याय में भगवान् श्री कृष्ण के गोलोक श्राम की यात्रा का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा—वहाँ पर परि पूर्ण तम प्रभु भगवान् श्री कृष्ण ने गोकुल ग्राम के निवास करने वालों का सद्य: सालोक्य मोक्ष्य को देखा।।१।। फिर भाण्डीर वन में वट के मूल में पाँच गोपों के साथ निवास किया और सम्पूर्ण गोकुल को देखा तथा ज्याकुल गोकुल का दर्शन किया।।२।। वृन्दावन के निकुञ्जों के बन

को बिना रक्षा करने वाला देखा और उसे बिल्कुल अस्त-त्र्यस्त दशा में स्थित देखा जो कि उस समय एकदम शून्य—सा हो रहा था। कृपा के निधि ने पूर्ण कृपा करके योग के द्वारा अमृत की वृष्टि से उसे भगवान् श्री कृष्ण ने गोपियों और गोपों से परिपूर्ण कर दिया और वृन्दावन को अत्यन्त सुरम्य एवं मनोहर कर दिया ॥३-४॥ उन्होंने गोकुल में रहने वाले गोपों का समाववासन किया और अत्यन्त मधुर—हितपूर्ण एवं नीति से भरे हुए वचन बोले जो कि बहुत ही दुर्लभ थे ॥५॥ श्री भगवान् ने कहा—हे गोपों के समुदाय! हे बन्धो! आप सब सुख पूर्वक रहते हुए स्थिर हो जाओ। इस परम पुण्य स्थल वृन्दावन के निकुञ्जों के वन में कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा मुरम्य रासमण्डल और अधिष्ठान तब तक निरन्तर ही रहेगा जब तक इस जगती तल में चन्द्र और दिवाकर रहेंगे ॥६-७॥

तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामि ।
स्वयं शेषदच धमंश्च भवान्या च भवः स्वयम् ॥८
सूर्यदचापि महेन्द्रदच चन्द्रदचापि हुताशनः ।
कुबेरो वरुणदचैव पवनश्च यमस्तथा ॥६
ईशानद्यापि देवादच वसवोऽशे तथे व च ।
सर्वे ग्रहादच रुद्रादच मुनयो मनवस्तथा ॥१०
त्वरिताद्याययुः सर्वे यथास्ते भगवान् प्रभुः ।
प्रणम्य दंडवद्भूमौ तमुवाच विधिः स्वयम् ॥११
परिपूर्णतम ब्रह्मस्वरूप नित्यविग्रह ।
हयोतिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर ॥१२
सुनिलिप्त निराकार साकार घ्यानहेतुना ।
स्वेच्छामय परं धाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥१३
सर्वकार्यस्वरूपेश कारणानां च कारण ।
ब्रह्म श्रवत्वर सम्प्रणं जगतों के विवादा वहाँ मण्डीर वन

इसके मनन्तर सम्पूर्ण जगतों के विवाता वहाँ माण्डीर वन में आगये स्वयं शेष-धर्म और भवानी जगदम्बा के साथ स्वयं साक्षात् विव—सूर्य- देव—महेन्द्र—चन्द्रमा—प्राग्नदेव—कुवेर—विशा—पवनदेव—यमराज
—ईशान—आठों वसुदेव—समस्तग्रह—सब रुद्र—मृनि गर्ण थोर मनुवर्ग सब बड़ी ही शीझता से वहाँ ग्रागये जहाँ कि भगवान् प्रभु श्राकृष्ण विराजमान थे। सब ने भूमि में पतित होकर दण्ड की भाति प्रभु
को प्रणाम किया ग्रोर इसके ग्रनन्तर ब्रह्मा स्वयं प्रभु से कहने लगे।
साद-११।। ब्रह्मा ने कहा—हे प्रभो ! ग्राप तो परिपुर्णतम हैं—
ब्रह्म के स्वरूप वाले हैं ग्रोर नित्य विग्रह धारण करने वाले हैं। हे प्रभो !
ग्राप ज्योति के स्वरूप वाले हैं—सबसे परम एव प्रकृति से भी पर हैं।
ग्रापको मेरा नमस्कार है।।१२।। हे प्रभो ! ग्राप भली भाँति निर्तित्व
हैं—बिना आकार वाले हैं और ध्यान करने के कारण से ही साकार भो
हैं। ग्राप स्वेच्छा से परिपूर्ण पर धाम हैं। हे परमात्मन् ! मेरा आपका
ग्रापकी सेवा में प्रसाम निवेदित है।११३।। ग्राप समस्त कार्यों के स्वरूप
वाले ईश्च हैं और ग्राप कारणों के कारस्स हैं। ग्राप ब्रह्मा—ईश —शेष
—देवेश और सर्वेश हैं अप को मेरा बार-बार प्रसाम है।१४।।

सरस्वतीश पद्मेश पावं तीश परात्पर ।
हे सावित्रीश रावेश रासेश्वर नमोऽस्तु ते ॥१५
सर्वे षामादिभूतस्त्वं सर्वेः सर्वेश्वरस्तथा ।
सर्वेपाता च संहर्ता सृष्टिष्ट्प नमोऽस्तु ते ॥१६
त्वत्पादपद्मरजसा धन्या पूता वसुन्धरा ।
शून्यष्ट्पा त्विय गते हे नाथ परमं पदम् ॥१७
यत् पव्चित्रित्यधिकं वर्षाणां सतकं गतम् ।
स्यक्त्वेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं विरहातुराम् ॥१८८
ब्रह्मणा प्राथितस्त्वच्च समागत्य वसुन्धराम् ।
भूभारहरणं इत्वा प्रयासि स्वपदं विभो ॥१६
त्रैलोक्ये पृथिवी धान्या सद्ध.पूता पदािष्कृता ।
वयञ्च मुनयो धन्याः साक्षाद् दृष्ट्वा पदाम्बुजम् ॥२०
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मुनीनामूर्ध्वं रेतसाम् ।
अस्माकमनधरचेशः सोऽधुना चाक्षुषो भुवि ॥२१

आप स्वयं सरस्वती के ईश हैं -- लक्ष्मों के स्वामी हैं -- पार्वती के पति हैं और ग्राप पर से भी पर हैं। हे सावित्री के स्वामिन्!आप राधा के पित हैं --- रासमण्डल के स्वामो हैं श्रापको मेरा बारम्बार प्रणाम है ।।१५।। हे प्रभो ! आप सब के आदि स्वरूप हैं। आप सबका स्वरूप तथा सबके ईश्वर हैं। आप सबके पालन एवं रक्षण करने वाले हैं—सबके संहार करने वाले श्रोर आप सृष्टि के स्वरूप वाले हैं। ऐसे श्रापको बारम्बार प्रगाम है।।१६॥ हे प्रभो ! आपके चरगा कमल की रज के स्पर्श से यह वसुन्धरा परम पितत्र एवं परम भाग्य शालिनी धन्य हुई है। हे नाथ ! आपके यहाँ से पधार जाने पर जबकि परमपद को ग्राप प्राप्त होंगे तो यह भूतल एक दम शून्य ही हो जायगा। हे प्रभो ! एक सौ पच्चीस वर्ष समाप्त हो गये हैं। ग्राप इस विरह से आतुर वस्त्यरा का त्याग करके इसे रोती हुई छोड़ कर ग्रपने स्थान पर जाते हैं ।।१७-१८।। श्री महादेव ने कहा--हे विश्रो ! श्रापसे जब ब्रह्मा ने प्राथंना की तो ग्राप यहाँ भूतल में पवारे हैं। ग्रव इस भूमि के भार का हरण करके ग्राय ग्रपने नित्य गोलोक घाम को जा रहे हैं। तीनों लोकों में यह पृथिवी परम धन्य है जो आपके चरणां के स्पर्श को प्राप्त कर तुरन्त पूत होगई है। हम मुनि लोग भी परम धन्य तथा भाग्यशाली हैं जिन्होंने आपके चरण कमलों का साक्षात् दर्शन यहाँ पर प्राप्त किया है ॥१६-२०॥ जो ऊर्घ्वरेता मुनियों के घ्यान में भी असाध्य एवं दुराराध्य हैं वह परमेश अनघ इस समय भूतल में चक्षुत्रों के सामने प्रत्यक्ष विराज मान हो रहे हैं ॥२१॥

वासुः सर्वेनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमसु । देवस्तस्य महाविष्णोर्वा भुदेवो महोतले ॥२२ सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेन्द्राणां सुदुर्लभम् । यत्पादपद्ममतुलं चाक्षुषं सर्वजीविनाम् ॥२३ त्वमनन्तो हि भगवान्नाहमेव कलांशकः । विश्वेकस्थे सुद्रकूर्मे मशकोऽहं गजे यथा ॥२४ असंख्यशेषाः कूर्माश्च ब्रह्मविष्गुशिवात्मकाः । असंख्यानि च विश्वानि तेषामीशः स्वयं भवान् ॥२५ अस्माकमीदृशं नाथं सुदिनं क्व भविष्यति । स्वप्नादृष्टश्च यञ्चेशः स दृष्टाः सर्वेजीविनाम् ॥२६ नाथ प्रयासि गोलोकं पूतां कृत्वा वसुन्धराम् । तामनाथां श्दन्तीञ्च निमग्नां शोकसागरे ॥२७ वेदास्स्तोतुं न शक्ता यं ब्रह्मे शानादयस्तथा । तमेव स्तवनं किंवा वयं कूर्मो नमोऽस्तु ते ॥२८

सबका निवास वासु है जिसके रोमों के विवरों में अनेक विश्व रहा करते हैं उस महा विष्गु का भी देव इस महोतल में वासुदेव है ।।२२।। बड़े २ सिद्धों के शिरोमिए।यों को सूदुर्लभ ग्राप हैं जो चिरकाल पर्यन्त तपस्या करके प्राप्त किये हैं। इस समय सम्पूर्ण जीवों के नेत्रों के सामने उनका चरणकमल का युगल संस्थित है।।२३।। अनन्त ने कहा--भगवान् ध्रौर ध्रनन्त तो ध्राप ही स्वयं हैं मैं तो एक कलांश हूं। विश्वैकस्थ क्षुद्र कूर्म में हाथी के साथ में एक मशक की भाँति मेरी स्थिति भ्रापके सामने हैं।।२४।। ऐसे मुक्त जैसे भ्रगणित शेप हैं भ्रौर असंख्यों ही कूर्म-ब्रह्मा-विष्णु तथा शिव हैं। ऐसे अनिगनती विश्व हैं उन सबके ईश आप स्वयं हैं ।।२५।। हम सबका वह सुन्दर दिन कब होगा जबकि स्वप्न में भा अदृष्ट ईश समस्त जीव धारियों को देखा गया होगा ।।२६।। हे स्वामिन् ! ग्रब तो आप इस वसुन्धरा को परम पवित्र बनाकर गोलोक नित्यधाम में पथार रहे हैं। इस भूतल का रुदन करता हुग्रा और एक भ्रनाथ जैसा बना कर जो कि इस समय ज्ञाक के सागर में निमग्न हो रहा है आप जारहे हैं।।२७।। देवों ने कहा- जिस सर्वेश्वर का स्तवन वेद भी करने में असमर्थ होते हैं तथा ब्रह्मा श्रौर ईशान आदि भी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते हैं उसी भगवान् का स्तवन हम क्या ग्रोर किस प्रकार से करें ? हे प्रभो ! ग्रापको प्रसाम है ॥२५॥

इत्येवमुक्त्वा देवास्ते प्रययुद्धीरकां पुरीम् । तन्नस्थं भगवन्तञ्च द्रष्टुं शीघ्नं मुदान्विताः ॥२९

अथ तेषांञ्च 'गोपाला ययुर्गोलोकमुत्तमम्। पृथिवी कम्पिता भोता चलन्तःसप्तसागराः ॥३० हतिथियं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः । मूर्ति कदम्बमूलस्थां विवेश राधिकेश्वरः ॥३१ ते सर्वे चैरकायुद्धे निपेतुर्यादवास्तथा। चितामारुह्य देव्यक्च प्रययुः स्वामिभिः सह ॥३२ अर्जु नः:स्वपुरं गत्वा तमुवाच युधिष्ठिरम्। स राजा भ्रातृभिःसार्धं ययौ स्वगळचभार्यया ॥३३ दृष्ट्वा कदम्बमूलस्यं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। देवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेमुर्भक्तिपूर्वकम् ॥३४ तृष्ट्रवः परमात्मानं देवं नारायगां प्रभम्। इयामं किशोरवयसं भूषित रत्नभूषर्गः।।३५ वह्निशुद्धांशुकाधानं शोभितं वनमालया । अतीवसुन्दर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम् ॥३६ च्याधास्त्रसंयुतं पादपद्मं पद्मादिवन्दितम् । दृष्ट्वा ब्रह्मादिदेवांस्तानभयं सिस्मतं ददौ।।३७ पृथिवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमविह्वलाम्। व्याद्यं प्रस्थापयामास परंस्वपदमुत्तमम् ॥३८

इतना कह करके वे सब देवगण द्वारकापुरी को चले गये। वे सब बड़े ही हर्ष युक्त थे और वहां पर स्थित भगवान का दर्शन करने के लिये हो गये थे ।।२६।। इसके अनन्तर उनके गोपाल उत्तम गोलोक को चले गये। यह भूमि बहुत ही भीत होकर कस्पित होने लगी और सातों समुद्र चलायमान हो गये।।३०।। ब्रह्म शाप से श्री में हत द्वारकापुरी को त्याग कर राधिकेश्वर मगवान श्रीकृष्ण करम्ब मून में स्थित मूर्ति में प्रवेश कर गये।।३१।। वे समस्त यादवगण चैरका युद्ध में मर गये। सम्पूर्ण देवियाँ अपने स्वामी के साथ चिता में समारूढ़ होकर प्रयाण कर गई ।।३२।। अर्जुन ने अपने नगर में पहुँच कर राजा युधिष्ठिर से कहा।

वह राजा युधिष्ठर भी अपने भाइयों के साथ तथा भार्या द्वीपदी को साथ में लेकर स्वर्ग को चले गये ।।३३।। कदम्ब के मूल में संस्थित परमेश्वर का दर्शन करके ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने बड़े ही भक्ति-भाव के साथ उनको प्रणाम किया ।।३४।। उनने परमात्मा-नारायण —प्रभु—देव—श्याम स्वरूप से युक्त—िकशोर ग्रवस्था वाले तथा रत्नों के भूषणों से समल कृत—विह्न के समान परम शुद्ध वस्त्रवारी—वनमाला से सुशोभित ग्रत्यन्त सुन्दर—परम मनोहर—लक्ष्मी के स्वामी—पद्मा ग्रादि से विन्दत एवं व्याध के अस्त्र से संयुत पाद पद्म वाले प्रभु ने ब्रह्मादि देथों का दर्शन करके उन्हें मन्द मुस्कान के सहित अभय का दान दिया ।।३४-३७।। प्रभु श्रीकृष्णा ने प्रेम से अत्यन्त विह्नल रुदन करनी हुई वसुन्वरा का समाश्वासन किया ग्रीर उस व्याध को जिसने श्रस्त्र का प्रयोग किया था, परमोक्तम अपने पद को भिजवा दिया ।।३६।।

बलस्य तेजः शेषे च विवेश परमाद्भुतम्। प्रद्युम्नस्य च कामैके वानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥३५ अयोनिसम्भवा देवी महालक्ष्मीइच रुक्मिणी। वैकुण्ठं प्रययौ साक्षात् स्वशरीरेणनारद ।।४० सत्यभामा पृथिव्याञ्च विवेश कमलालया । स्वयं जाम्बवतीदेवी पार्वत्यां विश्वमातरि ॥४१ या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यंशरूपाश्च भूतले । तस्यां तस्यां प्रविविशुस्ता एव च पृथक् पृथक् ॥४२ साम्बस्य तेजः स्कन्दे च विवेश परमाद्भुतम्। कश्यपे वसुदेवश्चाप्यदित्यां देवकी तथा ॥४३ रुक्मिणी मन्दिरं त्यक्त्वा समस्तां द्वारकां पुरीम्। स जग्राह समुद्रश्च प्रफुल्लवदनेक्षणः ।।४४ लवणोदः समागत्य तुष्टाव पुरुषोत्तमम्। हरोद तद्वियोगेन साश्रुनेत्रश्च विह्नलः ॥४५ गङ्गा सरस्वती पद्मावती च यमुना तथा। गोदावरी स्वर्णरेखा कावेरी नर्मदा मुने ॥४६

शरावती बाहुदा च कृतमाला च पुण्यदा । समाययुक्च ताः सर्वाः प्रणेमुः परमेश्वरम् ॥४७ उवाच जाह्नवी देवी रुदन्ती परमेश्वरम् । साश्रुनेत्रातिदीना सा विरहज्वरकातराः ॥४८

बलराम का परम तेज जो ग्रत्यन्त ग्रद्भुत था शेष में प्रवेश कर गया था। प्रद्युम्न का ब्रह्म में और अनिरुद्ध का काम में तेज प्रविष्ट हो गया ।।३६।। अयोति से सम्भव होने वालो महालक्ष्मी देवी स्विमग्री हे नारद ! साक्षात् अपने शरीर से ही वैकुण्ठलोक को चलो गई। कमलालया सत्य-भामा ने पृथिवो में प्रवेश कर दिया ग्रौर स्वयं जाम्वयती देवी ने विश्व की माता पार्वती क तेज में प्रवेश किया ॥४०-४१॥ जो-जो देवी इस भतल में जिनका भी ग्रांश स्वरूपा थीं, वे सब उन-उनमें ही पृथक्-पृथक् ... प्रवेश कर गईं।।४२।। साम्ब के तेज ने जो कि परम अद्भुत था, स्वामी कार्तिकेय में प्रवेश किया। वसुदेव ने कश्यप ऋषि में और देवकी ने ग्रदिति में प्रवेश किया ॥४३॥ रुक्मिणी का मन्दिर समस्त द्वारकापूरी का त्याग करके प्रस्थान को प्रस्तुत था ग्रीर प्रफुल्ल मुख तथा नेत्रों वाले समुद्र ने उस अपने स्वरूप में ग्रहण कर लिया ॥४४॥ लवण सागर ने वहाँ आकर भगवान् पुरुषोत्तम का स्तवन किया। वह भगवान् के वियोग से आँखों में आँसू भर कर तथा ग्रत्यन्त विह्वल होकर रुदन करने लगा ।।४५।। हे मुने ! उस समय में जबिक भगवान इस भूमि का त्याग कर परम पद को प्रस्थान कर रहे थे समस्त पवित्र नदियाँ वहाँ पर आई --गंगा-सरस्वती-पद्मावती-यमुना-मोदावरी-स्वर्णरेखा-कावेरी. नर्मदा—शरावती—वाहुदा—कृतमाला—पृण्यदा—आदि सक्ने वहाँ उप-स्थित होकर परमेश्वर प्रभुको प्रणाम किया ।।४६-४७।। जाह्नबीदेवी रुदन करते हुए परमेश्वर से कहा। वह उस समय अत्यन्त बीन दशा में स्थित थी ग्रीर उसके नेत्रों से ग्रश्नुपात हो रहा था। वह विरह के ज़्वर से अत्यन्त कातर हो रही थी।। ४८।। भागीरथी देवी ने कहा-

हे नाथ रमणश्रेष्ठ यासिगोलोक्रमृत्तमम् । अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति कल्रौयुगे ।।४९ कलेः पंचसहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले ।
पाप नि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥५०
मन्मन्त्रोपासकस्पर्शाद्भस्मीभूतानितत्क्षणात् ।
भविष्यन्तिदश्यनाञ्च स्नानादेव हि जाह्नवि ॥५१
हरेनीमानि यत्रेव पुराणानि भवन्ति हि ।
तत्र गत्वा सावधानमाभि।सार्द्धञ्च श्रोष्यसि ॥५२
पुराणश्रवणाच्चैव हरेनीमानुकीर्ननात् ।
भस्मीभूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥५३
भस्मीभूतानि तान्येव वैष्णवालिङ्गनेन च ।
तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहन्ति पावका यथा ॥५४
तथापि वैष्यवा लोके पापानि पापिनामपि ।
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाह्नवि ॥५५
मद्भक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम् ।
मद्भक्तपादरजसा सद्यःपूता वसुन्धरा ॥५६

हे नाथ ! हे रमण श्रेष्ठ ! आप तो इस समय ग्रंपने ग्रत्युत्तम गीलोक धाम को पथार रहे हैं । ग्रंब इस घोर किलयुग में हमारी क्या गित होगी? ।।४६।। भगवान् ने कहा—इस किलयुग के पांच सहस्र वर्ष पर्यन्त तो तुम इस भूतल में स्थित रहो । पापी लोग स्नान करके जो उनके पाप हैं वे तुमको दे दिया करेंगे ।।५०।। जो मेरे मन्त्र के उपासक मेरे परम भक्त गए। हैं वे भी तुम्हारे ग्रन्दर आकर स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श से वे समस्त पाप उसी समय भस्मीभूत हो जांयगे । हे जाह्निव ! उन भक्तों के दर्शन ग्रीर स्नान से ही समस्त पाप भस्म हो जाया करते हैं ।।५१।। हिर के नामों का उच्चारण जहाँ होता है और पुराणों का पाठ जिस स्थान पर होता है वहां पर तुम जाकर इन सबके साथ सावधानी के साथ श्रवण करना ।।५२।। जहाँ पर हिर के शुभ नामों का किल न तथा पुराणों का पाठ होता है । इनके श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि महान् समस्त पाप भी भस्मीभूत हो जाया करते हैं ।।५३।। जिस तरह पावक नृणों को और शुक्क काष्ठों को जला कर भस्म कर दिया करता है उसी भाँति समस्त

महापाप भी बैंध्एाव के आलिंगन मात्र से ही नष्ट हो जाया करते हैं ।। १४।। हे जाह्निव ! तथापि लोक में बैंध्एावगएा—पापियों के पाप और पृथिवी में जो भी परम पुण्य तीर्थ हैं वे सब मेरे भक्तों के परम पित्र शरीरों में विद्यमान रहा करते हैं। मेरे भक्तों के चरएा की रज से यह वसुन्धरा तुरन्त पित्रत्र हो जाया करती है।। १५-१६।।

सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्यःपूतं जगत्तथा।
मन्मन्त्रोपासका विप्रा ये मदुन्छिष्टभोजिनः।।५७
मामेव नित्यं घ्यायन्ते ते मत्प्राणाधिकाः प्रियाः।
तदुपस्पर्शं मात्रेण पूतो वायुश्च पावकः।।५६
कलेदशसहस्राणि मद्भक्ताः सन्ति भूतले।
एकवर्णा भविष्यन्ति मद्भक्तेषु गतेषु च।।५९
मद्भक्तश्च्या पृथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति।
एतिस्मन्नन्तरे तत्र कृष्णदेहाद्विनिर्गतः।।६०
चतुर्भुजश्च पुरुषः शतचन्द्रसमप्रभः।
शङ्खचक्रगदापद्मधरः श्रीवत्सलाञ्छनः।।६१
सुन्दरं रथमारुह्य क्षीरोदं स जगाम ह।
सिन्धुकन्या च प्रययो स्वयं मूर्तिमती सती।।६२

तुरन्त पूत तीर्थे — शोद्र ही पित्र होने वाला यह जगत् धौर मेरे मन्त्र के उपासक विप्रगण जो मेरे उच्छिष्ट का भोजन करने वाले हैं तथा मेरा ही नित्यध्यान किया करते हैं वे मेरे प्राणों से भी अधिक मेरे प्रिय होते हैं उनके उपस्पर्शन मात्र से ही यह वायु और पावक पूत हो जाता है ॥५७-५८॥ किलयुग के जब तक दस सहस्र वर्ष होंगे तब तक इस भूमण्डल में मेरे ऐसे परम प्रिय भक्त रहेंगे। जब मेरे भक्त चले जाँयगे तब किलयुग में सभी एक वर्ण बाले लोग हो जाँयगे ॥५६॥ जिस समय यह पृथ्वी मेरे भक्तों से बिल्कुल शून्य हो जायगी तब पूर्णतया यह किल-युग के प्रभाव से प्रस्त हो जायगी। इसी अन्तर में वहाँ पर कृष्ण देह से निकल गये।।६०॥ चार भुजाओं वाला पुरुष जो सी चन्द्रमाओं के समान प्रभा से सयुत थे और शंख—चक्र-पद्म तथा गदा की धारण करने वाले

थे एवं श्रीवत्स का चिह्न जिनके वक्षःस्थल पर था वह सुन्दर रथ पर समारूढ़ होकर क्षीर सागर में चले गये। फिर स्वयं मूर्तिमती स.ी सिन्धु कन्या भी चली गई।।६१-६२।।

श्रीकृष्णमानसा जाता मर्त्यलक्ष्मीर्मनोहरा। श्वेतद्वीपं गते विष्णौ जगत्पालनकर्तरि ।।६३ शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभव ह । दक्षिणाङ्गरच द्विभुजो गोपबालकरूपकः ॥६४ नवीनजलदश्यामः शोभितः पीतवाससा। श्रीवंशवदनः श्रीमान् सस्मितः पद्मलोचनः ॥६५ शतकोटीन्द्रसौन्दर्यः शतकोटिस्मरप्रभाम् । द्यानः परमानन्दः परिपूर्णतमः प्रभुः ।।६६ परं धाम परब्रह्मस्वरूपो निर्गुण: स्वयम्। परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुहग्रविग्रहः ॥६७ निन्यदेही च भगवानीश्वरः प्रकृतैः परः । योगिनो यं विदन्त्येवं ज्योतीरूपं सनातनम् ॥६८ ज्योतिरम्यन्तरे नित्यरूपं भक्त्या विदन्ति यम । वेदा वदन्ति सत्यं यं नित्यमाद्यं विचक्षणाः ॥६९ यं वदन्ति सुराः सर्वे परं स्वेच्छामयं प्रभुम्। सि द्धेन्द्रमूनयः सर्वे सर्वरूपं वदन्ति यम् ॥७०

श्रीकृष्ण के मानस से समुस्पन्न मत्यं लक्ष्मी मनोहर हो गई। जगतों के पालन करने वाले विष्णु के क्वेत द्वीप में चले जाने पर जो कि शुद्ध सत्त्वरूप वाले थे, उनके दो रूप हो गये। जो उनका दक्षिण प्रंग था, वह तो दो भुजाग्रों वाला गोपाल स्वरूप से संयुत हो गया था। १६३-६४॥ उनका स्वरूप नवीन जलद के समान क्याम था और पीताम्बर से परम शोभित हो रहा था। उनका मुख श्री से सम्पन्न भीर नन्द स्मित से युक्त था तथा पद्म के तुल्य सुन्दर उनके नेत्र थे। १६४॥ सैकड़ों करोड़ चन्द्रों के सौन्दर्य के समान उनका ग्रत्यद्भुत सौन्दर्य था और शत कोटि काम-देवों की प्रभा को धारण करने वाले थे। उनका परम आनन्दमय स्वरूप

था ग्रीर वे परिपूर्णतम प्रभु थे ।।६६।। स्वयं निर्मुण-परम धाम ग्रीर परम ब्रह्म के स्वरूप वाले थे। वे सक्के परमात्मा तथा अपने भक्तों पर कृपा करके ही शरीर धारण करने वाले थे ।।६७।। भगवान नित्य देह-धारी ईश्वर और प्रकृति से भी पर हैं। योगीगण जिनको सनातन ज्योति रूप जाना करते हैं।।६६।। योगी लोग जिसको अपने ग्रन्दर में नित्य रूप ज्योति भिक्त की भावना से जानते हैं। वेद जिसका स्वरूप परम सत्य कहते हैं ग्रीर विचक्षण लोग उसे भित्य एवं आद्य कहा करते हैं।।६९।। समस्त देवगण जिसको परम स्वेच्छामय प्रभु कहा करते हैं। सिद्धेन्द्र तथा मुनिगण जिसको सर्वरूप कहते हैं।।७०।।

यमनिर्वचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो वदेत्। स्वयं विधाता प्रवदेत् कारणानाञ्च कारणम् ।।७१ शेषो वदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्वरम् । धर्माणामेव षण्णाञ्च षडविधं रूपमीप्सितम् ॥७२ वैष्णवानामेकरूपं वेदानामेकमेव च। पुराणानामेकरूपं तस्मान्नवविधं स्मृतम् ॥७३ म्यायोऽनिर्वचनीयञ्च यं मतं शङ्करो वदेत् । नित्यं वैशेषिकाश्चायं तं वदन्तिविचक्षणाः ॥७४ सांख्यो वदति तं देवं ज्योतीरूपं सनातनम्। ममांश सर्वरूपञ्च वेदान्तः सर्वकारणम् ॥७५ पातञ्जलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम् । स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्यविग्रहम् ॥५६ सोऽयं गोलोकनाथश्च राधेशो नन्दनन्दनः। गोकुले गोपवेशश्च पुण्ये वृन्दावने वने ॥७७ चतुर्भु जरच वैकुण्ठे महालक्ष्मीपतिः स्वयम् । नारायणश्च भगवान् यन्नाम मुक्तिकारणम् ॥७८ योगीन्द्र भगवान् शङ्कर जिनके स्वरूप को ग्रनिवंचनीय धीर विधाता स्वयं जिनका स्वरूप समस्त कारणों का भी कारण बताते हैं।।७१।। शेष जिसको ग्रनन्त कहते हैं। वह नवबारूप वाला ईश्वर है

श्रीर छै धर्मों का छै प्रकार का ईप्सित स्वरूप वाला है।।७२।। वहां वैष्णवों का एक रूप-वेदों का एक रूप श्रीर पुराणों का एक रूप नी प्रकार का कहा गया है।।७३।। यह न्याय (दर्शन) शास्त्र हैं श्रीर शङ्कर जिस मत को कहते हैं वह अनिर्वचनीय है वेशेषिक विचक्षण उसको नित्य कहते हैं।।७४।। साँख्य शास्त्र (दर्शन) उस देव को ज्योतिस्वरूप वाला सनातन कहता है। मेरा अंश वेदान्त (दर्शन) उसके सर्व रूप और सबका कारण बताता है।।७४।। पातञ्जल भी उसको ध्रनन्त श्रीर वेद सत्य स्वरूप वाला स्वेच्छामय तथा पुराण पुरुष कहते हैं। भक्त लोग नित्य विग्रह धारी बताते हैं।।७६।। वह ही गोलोक धाम के नाथ—राधा के ईश —नत्द के नन्दन—गोकुल में गोप के वेश को धारण करने पुण्य वृन्दावन के निकुञ्जवन में हैं।।७७।। वैकुण्ठ लोक में यही चार भुजाओं के धारण करने वाले स्वयं महालक्ष्मो के पित् हैं और भगवान नारायण हैं जिनका नाम ही मुक्ति के करने का कारण होता है ।।७६।।

सकुन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान् कल्बशतत्रयम् ।
गङ्गादिसवंतीर्थेषु स्नातो भवति नारद ॥७९
सुनन्दनन्दकुमुदः पार्षदे परिवारितः ।
शखचकगदापदमधरः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥४०
कौस्तुभेन मणीन्द्रेण भूषितो वनमालया ।
वेदः स्तुतश्च यानेन वेकुण्ठं स्वपदं ययौ ॥५१
गते वेकुण्ठनाथे च राधेशश्च स्वयं प्रभुः ।
चकार वंशीशब्दञ्च त्रैलोक्चमोहन परम् ॥५२
मूच्छाँ प्रापुर्देवगणा मुनयश्चापि नारद ।
अचेतना बभूवृश्च मायया पार्वतीं विना ॥८३
उवाच पार्वती देवी भगवन्तं सनातनम् ।
विष्णुमाया भगवती सर्वष्ट्या सनातनी ॥५४
परब्रह्मस्वरूपा या परमात्मस्वरूपिणी ।
सगुणा निर्मुणा सा च परा स्वेच्छामयी सती ॥५५

एकाहं राधिकारूपा गौलोके रासमण्डले । रासगुन्थञ्च गोलोकं परिपूर्ण कुरु प्रभो । ८६

हे नारद! एक बार नारायगा--इस नाम का उच्चारगा करके पुरुष तीन सौ कल्प पर्यन्त गङ्गा आदि परम पवित्र तीथौं में स्नान किया हुआ हो जाता है।।७१।। सुन्दर—नन्द और कुमुद नाम घारी पार्षदों से परिवारित होकर—शंख, चक्र, गदा ग्रीर पदम इन ग्रायुघों को घाररा करके श्री वत्स के चिह्नघारी-कौस्तुभमिए। से समलंकृत होते हुए तथा वनमाला से विभूषित हो कर एवं समस्त वेदों के द्वारा स्तवन किये गये भगवान् यान के द्वारा प्रापने पद धाम वैकुन्ठ को पधार गये ।। = ٥ - = १।। वैकुण्ठ नाथ के चले जाने पर राधा के ईश स्वयं प्रभु ने त्र लोक्य के मोहन करने वाला परम उत्तम मुरली को व्वनि की थी।। दरा। हे नारद ! पार्वती के श्रतिरिक्त समस्त देवगण-मुनिगण उस वंशी के नाद से मूर्छा की प्राप्त होकर अचेतन हो गये।। पावंती देवी सनातन भगवान् से बोली । जो कि भगवती सर्वारूपा--सनातनी पर ब्रह्म के स्वरूप वाली तथा परमात्मा के रूप से युवत—समुरा।— निर्गुंग-परा-स्वेच्छामयी और सती विष्णु माया थी।।८४-८५।। पार्वती ने कहा था-हे प्रभो ! गोलोक में रासमण्डल मध्य में मैं एक हा राधिका के स्वरूप वाली हूँ। वह गोलोक का रासमण्डल इस समय रास से सर्वथा शून्य हो रहा है। श्रतएव श्राप वहाँ पदार्पण कर उसे परिपूर्ण करिये ॥ ५६॥

१११ — पुराण पठन श्रवणादि माहात्म्यम्
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरित विप्र पुरागां पञ्चलक्षणम् ।। र
एतदुपपुराणानां लक्षणञ्च विदुर्बुंधाः ।
महतांच पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ।। र
सृष्टिश्चापि विसृष्टिश्चेत् स्थितिस्तेषाञ्च पालनम् ।
कर्मणां वासनावार्ता चामूनांच क्रमेण च ।। ३

वर्गनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम् । उत्कीर्तनं हरेरेव देवानाञ्च पृथक् पृथक् ॥४ दशाधिकं लक्षणञ्च महतां परिकीर्तितम् । संख्यानञ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥५ परं ब्रह्म पुराणञ्च सहस्राणां दशैव तु । पञ्चोनषष्टिसाहस्रं पाद्ममेव प्रकीर्तितम् ॥६ त्रयोविशतिसाहस्रं वैष्णवञ्च विदुर्बुं वाः । चतुर्विशतिसाहस्रं शैवञ्चेव निरूपितम् ॥७

इस ग्र्याय में पुरागों का लक्षग्ग--श्रवण तथा पठन आदि के माहात्मय का वर्णान किया जाता है । हे वित्र ! पुराणा के पाँच लक्षण होते हैं—इसमें सर्ग-प्रतिसर्ग-वंश-मंवन्तर और वंशों का अनु-चरित होता है ।।१।। विद्वान् लोग यह उप पुराणों का लक्षण कहते हैं ! जो महान् पुराए। होते हैं उनका लक्षरा मैं तुमको भव वतलाता हूँ ।।२।। महा पुराग्गों में सृष्टि—–विसृष्टि और स्थिति तथा उनका पालन का वर्णन भी होता है। कर्मों की वासना की चर्चा होतो है और क्रम से इनका वर्णन किया जाता है।।३।। महापुरार्णों में प्रलयों का वर्णन तथा मोक्ष का निरूपण होता है। वहाँ हरिभगवान् का उत्कीर्तन होता है तथा देवों का भी पृथक २ कीर्तन किया जाता है।।४।। महान् पुराणों के दश से अधिक लक्षणा कहे गये हैं। म्रब पुराणों की संख्या बतलाता हूँ उसका तुम श्रवण एवं निबोधन करो ।।।। सबसे पर ब्रह्म पुरारा है जिसके अनुष्टुप् छन्दों के हिसाब से दश सहस्र संख्या होती है। इसके पश्वात् पद्म पुराण है जिसकी संख्या पचपन सहस्र कही गई है।।६।। वैष्णव पुरागा की संख्या तेईस सहस्र है। शिवपुरागा की संख्या चौबीस सहस्र होती है।।।।।

मात्स्यं चतुर्दश प्रोक्तं पुराणं पण्डितेस्तथा। कर्नावंशतिसाहस्रं गारुड्ं परिकीर्तितम् ॥ पर द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम् । एवं पुराणसंख्यानं चतुर्लक्षमुदाहृतम् ॥९ अष्टादशपुराणानामेवमेव विदुर्बुधाः।
एवञ्चोपपुराणानामष्टादश प्रकीर्तिताः ॥१०
इतिहासो भारतञ्च वाल्मीकं काव्यमेव च।
पञ्चकं पञ्चरात्राणां कृष्णमाहात्म्यपूर्वं कम्॥११
वाशिष्ठं नारदीयञ्च कपिलं गौतमीयकम्।
परं सनत्कुमारीयं पंचरात्रञ्च पञ्चकम् ॥१२
पञ्चकं संहितान।ञ्च कृष्णभिक्तिसमन्वितम्।
ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रह्लादस्य तथैव च ॥१३
गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीर्तिताः।
इति ते कथितं सवं कमेण च पृथक् पृथक् ॥१४

पण्डित गए। ने मत्स्य पुराग को चौदह सहस्र संख्या वाला कहा है।
गरुड़ पुराण उन्नोस सहस्र संख्या से युक्त है।।।। ब्रह्माण्ड महापुराण की संख्या वारह सहस्र होतो है। इस प्रकार से समस्त पुरागों की संख्या कुल मिलाकर चार लाख बताई गई है।।।।।। इस प्रकार से बुवगण अष्टादश पुराण कहते हैं। इसी प्रकार से अष्टादश उपपुराण भी कहे जाते हैं।।१०।। इतिहास महाभारत—वाल्मीक ग्रादि एवं महाकाव्य—कृष्ण के माहात्म्य के सहित पञ्च रात्रों का पञ्चक है।।११।। वे पञ्चरात्र—वाशिष्ठ पञ्चरात्र—नारद पञ्चरात्र—किपल पञ्चरात्र—गौत्म पञ्चरात्र ग्रीर सनत्कुमार पञ्चरात्र हैं।।१२।। इसी प्रकार से संहिताएें भी पाँच होती हैं जो कि कृष्ण को भित्त से समन्वित हैं। ब्रह्मा—शिव—प्रह्लाद—गौतम ग्रीर कुमार की पाँच संहिताएें कही गई हैं। यह सब हमने क्रमसे पृथक २ तुमको बतला दिया है।।१३-१४।।

अत्येगं विपुलं शास्त्रं ममापि च यथागमम् । उवाचेदं पुराणांच गोलोके रासमण्डले ।।१५ श्रीविष्णुभंगवान् साक्षाद् ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम् । ब्रह्मा धर्मञ्च धर्मिष्ठं धर्मोनारायणां मुनिम् ।।१६ नारायणो नारदञ्च नारदो मां च भक्तकम् । अहं त्वांच मुनिश्रेष्ठ वरिष्ठं कथयामि तत् ॥१७ सुदुर्लभं पुराणञ्च ब्रह्मवं वर्तमीप्सितम् । यद्वृणोत्येव विश्वोधं जीविनां परमात्मकम् ॥१८ तद्ब्रह्म साक्षिरूपञ्च कर्मणामेव कर्मिणाम् । तद्ब्रह्म विवृतं यत्र तद्विभूतिमनुत्तमम् ॥१९ तेनेदं ब्रह्मवं वर्तं मित्वेवञ्च विदुर्बुधाः। पुष्यप्रदं पुराणञ्च मङ्गलं मंगलप्रदम् ॥२०

इस प्रकार से यह ग्रत्यन्त विपुल शास्त्र है। जो कि मुक्तको भी यथागम प्राप्त हुआ है। इस पुराण को गोलोक धाम में रास मण्डल में कहा
था ।।१६।। श्री विष्णु भगवान् ने साक्षात् ग्रपने भक्त ब्रह्मा को कहा था।
ब्रह्मा ने धर्म से कहा जा कि परम धिमिष्ठ हैं। धर्म ने नारायण से कहा
।।१६।। नारायणने इस पुराण शास्त्र को नारद को कहा। नारद मुनि ने
अपना भक्त समक्तकर मुक्तसे कहा। हे मुनि श्रेष्ठ! मैं अब सबसे अच्छे
आपसे यह कहता हूँ ।।१७।। यह ब्रह्मवैवर्त्त महापुराण परम ग्रभिष्ट और
सुदुलँभ महापुराण है जो जोवियों के परमात्मा विश्वीध का कारण करता
है।।१८।। वह ब्रह्म कर्मणों के कर्मों का साक्षी रूप है। वह ब्रह्म जहाँ पर
विवृत है वह सबसे महान् उत्तम विभूति वाला होता है ।।१६।। इसी
कारण से बुध लोग इसको 'ब्रह्मवैवर्त्त'—इस पिवत्र एवं ग्रुभ नाम से कहा
करते हैं। यह ब्रह्मवैवर्त्त महापुराण परम पुण्य का प्रदान करने वाला—
मञ्जलमय और मंगलों को देने वाला है।।२०।।

सुगोप्यञ्च रहस्यञ्च यत्र रम्यं नवं नवम्।
हरिभक्तिप्रदञ्चेव दुर्लाभं हरिदास्यदम् ।।२१
सुखदं ब्रह्मदं सारं शोकसन्तापनाशनम् ।
सरिताञ्च यथा गंगा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा ।।२२
तीर्थानां पुष्करं शुद्धं यथा काशी पुरीषु च ।
सर्वेषु भारतं वर्षं सद्योमुक्तिप्रदं शुभम् ॥२३
यथा सुमेरुः शैलेषु पारिजातञ्च पुष्पतः ।
पृत्रेषु तुलसीपत्रं ब्रतेष्वेकादशीव्रतम् ।।२४

यह महापुराण भली भाँति गोपनीय है जिसमें कि नये—नये ग्रत्यन्त रम्य रहस्य भरे हुए हैं। यह पुराण हरि की भिक्त को देने बाला दुर्लभ श्रोर हिर भगवान् के दास्य भाव को प्रदान कराने वाला है।।२१।। यह परम सौख्य का दाता—ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला—सार स्वरूप श्रीर सब प्रकार के शोक एवं सन्तापों का नाश करने वाला है। यह ऐसा कल्याण प्रद है जैसे समस्त निदयों में भागीरथी गङ्गा परम श्रुभ एवं तुरन्त मुक्ति के प्रदान करने वाली होतो है।।२२।। जिस प्रकार से सम्पूर्ण तीथों में पुष्कर परम शुद्ध तीथं माना जाता है श्रीर समस्त पावन पुरियों में काशी पुरी सर्व श्रेष्ठ पुरी कही जाती है। सब वर्षों में जिस तरह भारत श्रुभ एवं तुरन्त ही मुक्ति का प्रदाता कहा गया है।२३। सम्पूर्ण पर्वतों में श्रात श्रेष्ठ पर्वत सुमेरु कहा गया है और पुष्पों में पारिजात वृक्ष का पुष्प अत्युत्तम माना गया है। पत्रों में सर्वोत्तम तुलसी का दल कहा जाता है तथा सब बतों में एकादशी के बत का सबसे अधिक महत्व होता है।

वृक्षेषु कल्पवृक्षक्य श्रीकृष्णक्य सुरेषु च ।
ज्ञानीन्द्रेषु महादेवो योगीन्द्रेषु गणश्वरः ।।२५
सिद्धेन्द्रेष्वेककिपलो सूर्यस्तेजस्विनां यथा ।
सनत्कुमारो भगवान् व ष्णवेषु यथाग्रणीः ।।२६
भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम् ।
देवीषु च यथा दुर्गा महापुण्यवती सती ।।२७
प्राणाधिका यथा राधा कृष्णस्य प्रेयसीषु च ।
ईश्वराषु यथा लक्ष्मीः पंडितेषु सरस्वती ।।२५
तथा सर्व पुराणेन ब्रह्मव वक्तंमेव च ।
नातो विशिष्ट सुखदं मधुरं च सुपुण्यदम् ।।२६
सन्देहभञ्जनञ्चेव पुराणं परिकीर्तितम् ।
इहलोके च सुखदं सुप्रदं सर्वसम्पदाम् ।।३०
सुभदं पुण्यदञ्चेव विष्नितिष्नकरं परम् ।
हरिदास्यप्रदञ्चेव परलोके प्रहर्षदम् ।।३४

यज्ञानामिप तीर्थानां व्रतानां तपसां तथा।
भुवः प्रदक्षिणस्यापि फलं नास्य समानकम् ॥३२
चतुर्णामिप वेदानां पाठादिप वरं फलम् ।
श्रुणोतीदं पुराणक्च संयतश्चेह पुत्रक ॥३३

सम्पूर्ण वृक्षगराों में कल्प वृक्ष सर्व शिरोमिशा वृक्ष होता है और जिम तरह से सुरगर्गों में सर्वाधिक पूज्य श्रीकृष्ण हैं। ज्ञानियों के शिरोमिएयों में महादेव ही सब से श्रेष्ठ ज्ञानी है तथा योगीन्द्रों में गरोश्वरं सर्व शिरो-भूषण योगीन्द्र हैं ।।२५।। सिद्धेन्द्रों में एक किपल ही परम सिद्ध माने जाते हैं और जिस तरह से तेज धारियों में भुवन भास्कर सूर्यदेव महात् तेजस्वी होते हैं । भगवान् सनत्कुमार वैष्णवों में सबके अग्रगी माने जाते हैं ॥२६॥ मानवों में मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल भूषण श्रीराम सर्वश्रेष्ठ मानव हुए हैं तथा धनुर्धारियों में सुमित्रानन्दन लक्ष्मण सर्वश्रेष्ठ है । जिस प्रकार से समस्त देवियों में महान् पुण्य वाली परम सती दुर्गा मानी गई हैं। निकुञ्ज विहारी श्रीकृष्ण की प्रेयसियों में रासेश्वरी राधा सर्व श्रेष्ठ कही गई हैं। ईश्विरियों में समस्तैश्वर्याधिष्ठात्री लक्ष्मी होती हैं तथा पण्डितों में सर्वाधिक विदुषो सरस्वती देवी हैं उसी प्रकार से समस्त पपुराणों में ब्रह्मवैवर्त्त महापुराण सर्वे श्रेष्ठ पुराण होता है इस महापुराण से विशिष्ट—सुख प्रदाता—मधुर ग्रौर सुपुण्यों के प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी पुराण नहीं है।।२७-२६।। यह महापुराण समस्त समुत्थित स्वाभाविक सन्देहों के भञ्जन कर देने वाला कहा गया है। यह ब्रह्मवैवर्त्त महापुराण इस लोक में मुख देने वाला और साथ ही समस्त सम्पदाग्रों के भी प्रदान करने वाला है।।३०।। यह महापुराण शुभों का देने वाला है भ्रथित् ग्रनेक भलाइयाँ प्राप्त होती हैं—पुण्यों के प्रदान करने वाला है म्रर्थात् इसके पठन-अवण से महान् पुण्य होता है। यह सभी अड्चनों और रुकावटों के हनन करने वाला परम श्रेष्ठ पुराण है। हरि भगवान् का जो ग्रत्यन्त दुलंभ दास्य पद है उसे भी यह दिला देता है। इसके पठन श्रवण एवं मनन से परलोक में भी परम हर्ष होता है। तात्पर्यं यह है कि सुगति होने से वहाँ पर स्वाभाविक हर्षातिरेक हो जाता है।।३१।। समस्त प्रकार के किये गये यज्ञ — यागादि — सभी किये गये महान् — से महान् तीर्थ — महा व्रत — प्रत्युग्न किठन तप और समस्त भूमण्डल की कीगई प्रदक्षिणा भी इसके पठन श्रवण ग्रौर मनन के फल के समान नहीं हैं।।३२।। हे पुत्र ! चारों वेदों के पठन से भी श्रत्यिक श्रेष्ठ फल संयत होकर इस महा पुराएग के श्रवण से प्राप्त होता है।।:३।।

गोलक्षदानपुण्यं च लभते नात्र संशयः।
चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः।।३४
संकित्पतो यः श्रृणोति भक्त्या दत्त्वा च दक्षिणाम्।
यद् बाल्ये यच्च कौमारे वार्धके यच्च यौवने।।३५
कोटिजन्माजितात् पापान्मुच्यते नात्र संशयः।
रत्ननिर्माणयानैन धृत्वा श्रीकृष्ण्रूपकम्।।३६
नित्यं गत्वा च गोलोकं कृष्णदास्यं लभेद् श्रुवम्।
असंख्यब्रह्मणः पाते न भवेत्तस्य पातनम्।।३७

इस ब्रह्मवैवर्त महा पुराण के चार खण्ड हैं उसकी शुद्ध काल में इन्द्रियों को संयम में रखकर जो ध्रवण करता है वह एक लाख गौओं के दान का महान् पुण्य प्राप्त किया करता है। इसमें तिनक भी सशय नहीं है। १३४।। हृदय में पूर्णतया सङ्कृत्य करके बड़े ही भक्ति के भाव से जो पुरुष इस ब्रह्मवैवर्त्त महापुराण का ध्रवण करता है धौर यथा शक्ति पुष्कल दक्षिणा देता है उसके बाल्यकाल में किये हुए-कौमारावस्था में बेसमभी से हो जाने वाले—यौवन में प्रमत्त दशा में किये जाने वाले तथा वार्द्ध क्य प्रवस्था में किये गये समस्त पापों से ख्रुटकारा मिल जाता है।।३५।। कहाँ तक इसका माहात्म्य विणित किया जावे एक-दो क्या करोड़ों जन्मों के किये गये भी पाप दूर भाग जाया करते हैं और यह परम निष्पाप हो जाता है—इसमें कुछ भी संसय नहीं मानना चाहिए। वह इस पुराण का ध्रवण कर्ता पुरुष धीकृष्ण के तुल्य चतुर्भु ज दिव्य किरीट कुण्डल धारी महान् तेजस्वी स्वरूप धारण कर रत्नों द्वारा विर्वित यान के द्वारा नित्य एवं सर्वोपरि विराजमान गोलोक धाम में पहुँच कर शीकृष्ण गोलोकाधीश्वर के दास्य पद को निश्चय ही प्राप्त किया

करता है। ग्रसंख्य ब्रह्माग्रों का पतन होजाने पर भी ब्रह्मवैवर्त्त के उपासक, श्रोता या पाठक का पतन गोलोक से नहीं होता ।।३६-३॥

समीपे पार्षदो भूत्वा सेवाञ्च कुरुते चिरम्।
श्रुत्वा च ब्रह्मखण्डं च सुस्नातः संयतः शुचिः ॥ ३८
पायसं पिष्ठकञ्चेव फलं ताम्बूलमेव च ।
भोजयित्वा वाचकंच तस्मै दद्यात् सुवर्णकम् ॥३९
चन्दनं शुक्लमात्यं च सूक्ष्मवस्यं मनोहरम् ।
निवेद्य वासुदेवञ्च वाचकाय प्रदीयते ॥४०
श्रुत्वा च प्रकृतेः खण्डं सुश्रवंच सुवोपमम् ।
भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मै दद्याच्च कांचनम् ॥४१
सवत्सां सुरभीं रम्यां दद्याद्वे भित्तपूर्वकम् ।
श्रुत्वा गणपतेः खण्डं विध्ननाशाय संयतः ॥४२
स्वणंयज्ञोपवीतंच व्वेताश्वच्छत्रमाल्यकम् ।
प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिललङ्डुकम् ॥४३

वह तो वहां गोलोकधाम में गोलोक विहारी श्रीकृष्ण के समीप में पार्षद होकर चिरकाल पर्यन्त उनकी सेवा-सुख का उपभोग किया करता है। सुस्तात होकर तथा संयत एवं श्विच बनकर जो इस पुराण के ब्रह्म खण्ड का श्रवण करता है तथा इसके वाचक व्यास को पायस, पिष्टक, फल और ताम्बूल खिला कर सुवर्ण की दक्षिणा उसे देनी चाहिए 11३ 511 चन्दन, शुक्ल पुष्पों की माला-सूक्ष्म वस्त्र जो परम सुन्दर हो, वासुदेव को निवेदित करके पुराण के वक्ता को दी जानी चाहिए 113 811 इस पुराण के प्रकृतिखण्ड का जो कि बड़ा ही सुश्रव और सुधोपम है, श्रवण करके वक्ता को दध्यन्न भोजन करावे श्रीर उसे काञ्चन की दक्षिणा देनी चाहिए 118 011 इसके गणपितखण्ड का श्रवण करके जो कि संयत होकर श्रवण करने से विघ्नों का नाशक होता है, वाचक को भिवतपूर्वक परम रम्य सवत्सा सुरभी का दान कर देनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सुवर्ण का यज्ञोपवीत—श्वेत अश्व—छत्र—माल्यक—स्वस्तिक और तिलों के मोदक, देश ग्रीर ऋतु में होने वाले परिपवक फल भी दे 118 १-४३॥

परिपक्षफलान्येव कालदेशोद्भवानि च ।
श्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च श्रुत्वा भक्तश्च भक्तितः ॥४४
वाचकाय प्रदद्याच्च परं रत्नाङ्गुलीयकम् ।
सूक्ष्मवस्त्रञ्च माल्यंच स्वर्णकुण्डलमुक्तमम् ॥४५
माल्यञ्च वरदोलाञ्च सुपक्षः क्षोरमेव च ।
सर्वस्वं दक्षिणां दद्यात् स्तवनं कुक्ते ध्रुवम् ॥४६
शतकं ब्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमादरम् ।
ब्राह्मणं वैष्णवं शास्त्रनिष्णातं पिण्डतंवरम् ॥४७
कुक्ते वाचकं शुद्धमन्यथा निष्फलं भवेत् ।
श्रीकृष्णविमुखान् दुष्टान्नोपदेष्टा च ब्राह्मणः ॥४८
कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिशम् ।
भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम् ॥४९

भक्त को भक्ति पूर्वक श्रीकृष्ण के जन्म खण्ड का श्रवण करके वाचक को रत्नों की श्र गूठी—सूक्ष्म वस्त्र—माल्य—स्वर्ण के कुण्डल माल्य—सुपक्व क्षोर—श्रेष्ठ दोला और सर्वस्व की दिक्षणा देनी चाहिये और उसका स्तवन करे। १४४-४६।। इसके ग्रन्तर एक सौ ब्राह्मणों को अत्यन्त आदर के साथ भोजन करवावे। जो भी कोई ब्राह्मण इस महापुराण का वाचक हो वह परम वैष्णव होना चाहिए तथा समस्त शास्त्रों का परम निष्णात श्रेष्ठ पण्डित भी होना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण को वक्ता बनावे जो कि ग्रत्यन्त गुद्ध एवं सरल हो तभी इस महापुराण का यथार्थ कथित फल प्राप्त होता है ग्रन्यथा सब निष्फल हो जाता है। उपदेश करने वाले ब्राह्मण को भी चाहिए कि वह इस महापुराण की कथा कभी भी श्रीकृष्ण से विमुख रहने वाले दुष्ट पुरुषों को नहीं सुनावे।।४७-४८।। ग्रब ग्रहनिश परम भक्ति की भावना से शरीर, मन, वाणी के द्वारा परम सत्य स्वरूप ब्रह्म त्रिगुण से पर श्री राधिकेश श्रीकृष्ण का भजन करो। इसी से सब प्रकार का कल्याण होगा।।४६॥

अस्त्रवैवत्तंपुराण दितीय खण्ड समाप्त अ





(2) n.S. 14

The Carlot of the Control of the Con

"A book that is shut is but a block"

RCHAEOLOGICA

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI



Please help us to keep the book clean and moving.